UNIVERSAL LIBRARY OU\_178213

AWYSHIND

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 901 Accession No. H 3059

Author Shour America?.

Title H169 91 92501. 1957. Vd. II

This book should be returned on or before the date last marked below

# मानव की कहानी

### दूसरा भाग

( सन् १५०० ई० से सन् १६५६ ई० तक )

प्रो० रामेश्वर गुप्ता

प्रकाशकः

वेतनागार

वनस्थली

प्रथम सस्करण, १६५१ द्वितीय सस्करण, १६५७

#### सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य ि पहला भाग : [ मृष्टि के ब्रादि मे १५०० ई० तक ] ८) रू० दृसरा भाग : [ १५०० ई० मे १६५६ ई० तक ] ८) रू०

पुस्तक मिलने का पता .
चेतनागार,
वनस्थली ( जयपुर, राजस्थान )

मुद्रकः जयपुर प्रिटर्स, जयपुर

# विषय सूची

## छठा खंड

#### मानव इतिहास का आधुनिक युग (१४००-१६४६)

|     |                                                              | पृष्ठ |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|
| ४३. | मानव इतिह।स में त्राधुनिक युग का त्रागमन                     | Ü     |
|     | विषय प्रवेश                                                  | प्र२३ |
|     | पूर्व ग्रौर पच्छिम मे मानव प्रगति की तुलना                   | ५२७   |
|     | पूर्व क्यो पीछे रह गया <sup>?</sup>                          | ४२६   |
| 88. | यूरोप में पुनर्जागृति ( रिनेसां )                            |       |
|     | रिनेसा की भूमिका                                             | ५३५   |
|     | मानसिक बौद्धिक विकास                                         | ४४०   |
|     | नई दुनिया, एव नये मार्गो की खोज                              | ५४६   |
|     | सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताग्रो में परिवर्तन                | ४५४   |
| γу. | यूरोप में धार्मिक सुधारों त्र्योर धार्मिक युद्धों का युग     |       |
|     | (१५००-१६४८)                                                  | ४४७   |
| ४६. | त्र्याधुनिक यूरोपीय राज्यों का कब त्र्यीर केसे               |       |
|     | उद्भव हुत्रा ?                                               |       |
|     | पृष्ठ भूमि                                                   | ४६७   |
|     | प्रत्येक राज्य का सक्षिप्त विवरगा                            | प्र७५ |
|     | (फ़ॉस, जर्मनी, इंगलैंड, इटली, होलैंड (नीदरलैंण्ड) ग्रौर      |       |
|     | बेलजियम, डेनमार्क, नोर्वे ग्रौर स्वीडन, रूस, स्पेन ग्रौर     |       |
|     | पूर्तगाल, ग्रास्टिया, हंगरी, जेकोस्लोवेकिया, पोलैण्ड, टर्की, |       |

|                  | ·                                                        | पृष्ठ |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|                  | बाल्कन प्रायद्वीप के देश, फिनलैंड, ग्रस्टोनिया, लेटविया, | c     |
|                  | तिथूनिया, ग्रायरतैड, <b>स्</b> वीटजरतैड)                 |       |
| ४७               | त्र्याधृनिक चीन                                          |       |
|                  | चीन का यूरोप से समार्क                                   | ६००   |
|                  | नव उत्थान काल                                            | ६०३   |
| γ <u>ς</u> .     | चीन का इतिहास-एक सिहावलोकन                               | ६१०   |
| 38.              | जापान का इतिहास (प्रारम्भिक काल से त्राज तक)             | ६११   |
| Ųo.              | मलाया, हिंदेशिया, स्याम, हिंदचीन का इतिहास               |       |
|                  | (प्रारम्भ से ऋ।ज नक)                                     | ६२४   |
| ¥ ?.             | त्र्यावुनिक भारत                                         |       |
|                  | मुगल राज्यकाल (१५२६-१७०७ ई.)                             | ६३६   |
|                  | मराठा राज्यकाल (१७०७१८१८ ई.)                             | ६४४   |
|                  | १=वी शती का भारतीय समाज                                  | ६४६   |
|                  | प्रयोज राज्यकाल (१८१६−१६४७ ई.)                           | ६४८   |
|                  | भारत में राष्ट्रीयता का विकास                            | ६६३   |
|                  | १५ ग्रगस्त १६४७ से स्वतन्त्र भारत                        | ६६५   |
| ¥ <sup>૦</sup> . | यूरोप के त्र्याधुनिक राजनैतिक इतिहास का                  |       |
|                  | अध्ययन ( १६४८−१८१४ )                                     |       |
|                  | भूमिका                                                   | ६७८   |
|                  | निरकुश राजनन्त्र (१६४८–१७८६ ई.)                          | ६८०   |
|                  | रूस                                                      | ६८४   |
|                  | फास की क्रान्ति (१७६६–१८०४ ई.)                           | ६८६   |
|                  | नेपोलियन की हलचल (१७६६-१८१५ ई.)                          | ६१४   |
| ४३               | यूरोप के ऋाधुनिक राजनैतिक इतिहास का                      |       |
|                  | ऋध्ययन ( १⊏१४−१⊏७० )                                     |       |
|                  | वियेना की काग्रेस (१८१५ ई०)                              | ६ ह ७ |

|                             |                                     | ਪ੍ਰਾਨ |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
| जन स्वाधीनता और जन          | सना के लिये क्रान्तिभा              | Č     |
|                             | (१८३० एव <b>१</b> ८४८)              | ७०२   |
| स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यो  | का उत्थान                           | ७०४   |
| वैलजियम                     |                                     | 308   |
| ग्रीस कास्व                 | ाधीनता युद्ध                        | ४०९   |
| इटली की स                   | वतन्त्रता ग्रौर एकीकरग्ग            | ७०५   |
| जर्मनी का                   | एकीकर <b>ग</b>                      | 300   |
| हगरी का र                   | उत्थान                              | ७११   |
| यूरोप (१०                   | :१५–७०) सिहावलोकन                   | ७१२   |
| ४४. यूरोप के आधुनिक स       | ामाजिक इतिहास का                    |       |
| त्र्रध्ययन (१⊏-११           | <u> वीं शताव्दियां)</u>             |       |
| विज्ञान ग्रौर यान्त्रिक क   | ान्ति                               | ७१४   |
| वैज्ञानिक ग्राविष्कारों की  | ो कहानी                             | ७२६   |
| भ्रौद्योगिक कान्ति (१७४     | ०-१८५० ई०)                          | ७५१   |
| राजनैतिक क्षेत्र-जनतन्त्र   | वाद                                 | ७४५   |
| स्रौद्योगिक पूँजीवाद स्रौ   | र पूॅजीवादी जनतन्त्र                | ७५७   |
| समाजवाद, साम्यवाद           |                                     | ७६०   |
| दार्शनिक क्षेत्र-म्राध्याति | मक्तवाद, भौतिकवाद एव विकासवाद       | ७६६   |
| ४४. विश्व-राजनीति श्रीर वि  | वेश्व इतिहास का युग प्रारम्भ        |       |
| विश्व-इतिहास (१८७०          |                                     | ७७४   |
| यूरोप का उपनिवेशिक          | एव साम्राज्यवादी विस्तार            | ४७७   |
| (भारत, चीन, <b>ल</b> का, म  | लाया, हिदेशिया ग्रौर हिदचीन,        |       |
|                             | , न्यूजीलैंड एव तस्मानिया)          |       |
| उत्तर ग्रमेरिका-इसका        | ग्राज तक का इतिहास                  | ७७५   |
| प्राचीन इति                 | तहास                                | ७७५   |
| ग्रमेरिका ग                 | ो यूरोपवासियों का बसना स्रौर स्रपने |       |
|                             | पित करना                            | ७६२   |

### ( घ )

|     | ( 4 )                                                 |             |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
|     | , ,                                                   | पृष्ठ       |
|     | ग्रमेरिकाकास्वतन्त्रतायुद्ध                           | ७८३         |
|     | श्रमेरिका में दास प्रथा ग्रौर वहां का गृहयुद्ध        | ७८६         |
|     | ग्रमेरिका के प्रभाव में वृद्धि                        | 955         |
|     | ग्रमेरिका का जीवन                                     | 030         |
|     | कनाडा                                                 | 985         |
|     | दक्षिरा भ्रमेरिका                                     | ७१८         |
|     | <b>अ</b> फीका                                         | ८०३         |
|     | प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के पहिले दुनिया पर एक दृष्टि | 50४         |
|     | प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८ ई०)                           | <b>८१३</b>  |
|     | वर्साई की संधि                                        | <b>८</b> १७ |
|     | राष्ट्र सघ                                            | 5 g E       |
| χĘ. | विश्व इतिहास (१६१६-१६४४)                              |             |
| •   | प्रस्तावना                                            | <b>5</b> 28 |
|     | रूस की क्रान्ति                                       | 577         |
|     | रूस का समाजवादी नव-निर्माण                            | 530         |
|     | पूर्वीय देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास            | 538         |
|     | (जापान, चीन, भारत, ईराक, फलस्तीन,                     |             |
|     | सीरिया, लेबनान, ट्रासजोर्डन, ग्ररब, मिश्र,            |             |
|     | टर्की, ग्रफगानिस्तान, ईरान)                           |             |
|     | भ्रफीका                                               | 3 € ≈       |
|     | श्रमेरिका                                             | 580         |
|     | यूरोप                                                 | ८४१         |
|     | इटली श्रीर फासिज्म                                    | 285         |
|     | जर्मनी श्रौर नाजिज्म                                  | 2,8%        |
|     | युद्ध की भूमिका                                       | ८४८         |
|     | द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५)                            | ८४०         |
|     | द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिग्णाम                | 5×३         |
|     | संयुक्त राष्ट्रसंघ                                    | <b>5</b>    |
|     |                                                       |             |

| ( | ङ | ) |
|---|---|---|
|   |   |   |

| ሂ७.         | विश्व-इतिहास (१६४४-४६ ई०)                      | . 400<br>= 42 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|
|             | सन् १६४६ ई०-एक विषेचन                          | 083           |
|             | श्राज ज्ञान विज्ञान की धारा                    |               |
|             | भूमिका                                         | ४१३           |
|             | व्यावहारिक विज्ञान                             | ६१५           |
|             | सामाजिक विज्ञान की स्थिति                      | ६२४           |
|             | विज्ञान, मनोविज्ञान श्रौर दर्शन                | <b>३</b> इ ३  |
|             | म्राइन्स्टाइन का सापेक्षवाद                    | 353           |
|             | न्यूक्लियर भौतिकशास्त्र एवं क्वान्तम सिद्धान्त | ६३२           |
|             | वनस्पति एवं प्राराशिशास्त्र                    | ४६३           |
|             | मनोविज्ञान                                     | ६३६           |
|             | भूत, प्रेत प्रीर पुनर्जन्म                     | <b>७</b> इ ३  |
|             | विज्ञान, दर्शन स्रोर धर्म                      | <b>१३</b> ५   |
|             | ज्ञान विज्ञान की परिसाति कहां ?                | 383           |
|             | म्राज का ज्ञान स्रोर सर्वसाधारएा जन            | 689           |
|             | सातवां खंड                                     |               |
|             | भविष्य की त्रोर संकेत                          |               |
| <b>६</b> ٥. | भविष्य की दिशा                                 | 383           |
| ६१.         | इस दिशा की श्रोर प्रगति में बाधक               |               |
|             | १. जातिगत-रूढ़मान्यतायें                       | 383           |
|             | २. ग्रार्थिक-रूढ़मान्यतायें                    | <b>E</b>      |
|             | ३. धार्मिक-रूढ़मान्यतायें                      | ६६४           |
|             | ४. मानव में व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की भावना    | <b>१</b> ६८   |
| ६२.         | मानव विकास का श्रगला चरण                       | १७३           |

|             | ,                                                     | पृष्ठ        |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ξ</b> 3. | इतिहास की गति                                         | દઉં ૬        |
|             | मानव चेतना का उद्भव ग्रीर उसका भ्रथं                  | 073          |
|             | इतिहास की गति किस ग्रोर                               | 8=3          |
|             | सृष्टि एवं इतिहास का उद्देश्य                         | £= x         |
|             | उपसंहार                                               | ६६६          |
|             | परिशिष्ट                                              |              |
|             | १. सृष्टि भ्रौर मानव विकास का इतिहास∙तिथिक्रम         | 373          |
|             | २. १९५६ की दुनिया (मानचित्रों सहित)                   | १००२         |
|             |                                                       |              |
|             | मानचित्रों की सूची                                    |              |
|             | नई दुनिया एवं नये मार्गों की खोज                      | ४४०          |
|             | म्राधुनिक यूरोपीय लोगों के पूर्वजों का यूरोप में बसना | ५७०          |
|             | शार्लमन का साम्राज्य                                  | ४७७          |
|             | वृहद भारत                                             | ६२७          |
|             | नेपोलियन युद्ध                                        | ६६७          |
|             | वियेना कांग्रेस                                       | 900          |
|             | इटली का एकीकरण                                        | 905          |
|             | ऐशिया १६५०                                            | १००२         |
|             | श्रफीका १९५०                                          | १००५         |
|             | यूरोप १६५०                                            | <b>१०१</b> २ |
|             | ग्रमेरिका १६५०                                        | १०१६         |

# द्युठा खंड

# मानव इतिहास का स्राधुनिक युग

(१४००-१६४६ ई.)

# मानव इतिहास का स्राधुनिक युग

(83)

## मानव इतिहास में आधुनिक युग का आगमन

#### विषय - प्रवेश

देशकाल की सीमा में-सूर्य के चारों ग्रोर पृथ्वी के परिश्रमण द्वारा निर्देशित काल प्रवाह में—, इस भूमण्डल पर ग्रंकित मानव कहानी का ग्रंघ्ययन, ४-५ लाख वर्ष पूर्व मानव प्रादुर्भाव से प्रारम्भ कर, तदनन्तर उसकी विकास गित का ग्रंवलोकन करते करते हम ग्राज से प्रायः ५०० वर्ष पूर्व ग्रंथात् १५वीं शती तक की उसकी (मानव की) विकास स्थिति तक ग्रा पहुंचे हैं। प्रायः १६वीं शती के ग्रारम्भ में मानव एक करवट बदलता है, मानों शताब्दियों से बंद उसकी ग्रांखें खुलती हैं। ग्रंपनी नींद में जो कुछ उसने भुला दिया था, खो दिया था, उसका पुनः

उत्थान करता है एवं कुछ विशेष नई उद्भावनायें, नये विचार लेकर वह उठता है।

इस चल चित्रपट पर हमने देखा-४-५ लाख वर्ष पहिले जब मानव का ग्रागमन हुग्रा था, तब तो वह केवल ग्रर्ख-मानव की स्थिति में था, वक्षों की छाल या पत्ते या जानवरों की खाल से ऋपना तन ढकता था; कंद, मूल, फल, कच्चा मांस खाता था; आग का आविष्कार कर चुका था एवं मांस भूनने भी लगा था; किन्तु सभ्यता एव विचार की स्थिति ग्रभी तक उसमें उत्पन्न नहीं हो पाई थी, 'स्व' की चेतना भी उसमें न हो। फिर भ्रनुमानतः ५०-६० हजार वर्ष पूर्व वास्तविक मानव का म्राविर्भाव हुम्रा-हजारों वर्षों तक उसकी भी स्थिति प्रायः म्रसभ्य रही; शिकार के लिए एवं अपनी रक्षा के लिये; पत्थर एवं चकमक के वह सुत्दर, सुघड़ भौजार बनाने लगा था, गुफाम्रो में रहते रहते गुफाम्रों की दीवारों पर चित्रांकन भी करने लगा था,-किन्तु संगठित जीवन, सुसपष्ट 'स्व' की चेतना एवं विचार का विकास उसमें प्रायः नहीं हो पाया था; फिर स्राज से प्रायः १०-१२ हजार वर्ष पूर्व वह इस स्थिति में पहुंचा, जब वह चकमक के ग्रलावा तांबे, एव कांस्य के ग्रीजार एवं हथियार भी बनाने लगा था, खेती का ग्राविष्कार कर चुका था, पशु-पालन करने लगा था, रहने के लिए कच्चे घर बनाने लगा था, चाक का भ्राविष्कार कर चुका था एवं उस पर मिट्टी के सुन्दर बर्तन बनाता था, उसमें भ्रपने जीवन श्रीर रहन सहन के प्रति चेतना का विकास हो चुका था। भिन्न भिन्न पुरखात्रों के व्यक्तित्व से लोग भ्रपना वंशानुगत संबंध जोड़ने लगे थे ग्रीर इस प्रकार उनमें जातिगत भावना (Tribal Consciousness) का विकास हो चुका था। कठोर प्रकृति-वर्षा, तूफान, बिजली, ग्रांधी से; मृत्यु एवं स्वप्न-दृश्यों से भयातुर एवं विस्मित होकर, वे लोग जीवन ग्रीर समूह की सुरक्षा की कामना से स्थानगत एवं जाति-गत देवताम्रों की कल्पना करने लगे थे,-म्रजीब म्रजीब म्राकार की पत्थरों की मूर्तियों में, वृक्षों, नागों ग्रीर पशुग्रों में देवताग्रों का श्रस्तित्व माना

जाने लगा था-एवं उन देवताश्रों की तुष्टि के लिये प्रकार प्रकार की पूजाम्रों भीर बलिदानों का प्रचलन होगया था। समृह में एक पूरीहित वर्ग पैदा होगया था जो इन देवताओं की पूजा करता एवं करवाता था, एवं जो जादू, टोना, बिल इत्यादि से जातियों एवं व्यक्तियों की मनो-कामना की सिद्धि के लिये देवता की तूष्टि करता था। भ्रादि मानव के मन श्रौर मस्तिष्क में गित तो होने लगी थी--किन्तू श्रज्ञान में वह श्रभी कितना जकड़ा हुआ था! इसी प्रकार चलते चलते आज से लग-भग = हजार वर्ष पूर्व ( भ्रथवा ई. पू. ५-६ हजार वर्ष में ) संगठित सम्यतास्रों का उदय होता है-मिश्र, मेसोपोटेमिया एवं सिन्धु प्रदेशों में कृषि, पशुपालन, ग्रामवास, एवं मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के साथ साथ सुव्यवस्थित नगरों, भवनों एवं मन्दिरों का निर्माग् होता है; तांबा, कांसा, पीतल इत्यादि धातुग्रों का विशेष प्रयोग होता है-चांदी एवं सोने के श्राभूषरा बनते हैं,---ऊन, वनस्पति रेशे, रेशम एवं रुई के कपड़े बनने लगते हैं, श्रीर उनकी रंगाई भी होती है, भिन्न भिन्न नगरों श्रीर प्रदेशों में परस्पर व्यापार भी होता है इत्यादि। किन्तु मानव का मानस प्रभी भय से जकड़ा हम्रा था-मृतः डर के मारे जातिगत, नगर-गत, ग्रामगत देवताम्रों की तुष्टि के लिए, बलि-प्रदान, पूजा, जादू, टोना का सर्वत्र प्रचलन था। उस काल के लोगों का बौद्धिक एवं धार्मिक जीवन मंदिर, देवी-देवताश्रों, प्रोहित, जादू टोना, इत्यादि की भावनाश्रों तक ही सीमित था । प्रकृति में सौन्दर्य, म्रानन्द भीर उल्लास के दर्शन मभी तक उन्होंने नहीं किए थे-प्रकृति श्रभी तक उनके लिये भय का कार्ए थी; -उसको समभकर उससे एकात्मक भाव स्थापित करने की चेतना नहीं किन्तु उससे डरकर उसको तुष्ट करने की भावना, उन ग्रादि सम्यता काल के लोगों में थी। भौतिक दृष्टि से स्थिति श्रपेक्षाकृत ठीक हो, किन्तु मानसिक, म्राध्यात्मिक दृष्टि से वह स्थिति निकृष्ट थी-मानव चेतना मुक्ति की म्रोर श्रभी उन्मुख-हीन थी-उसको स्वयं का ग्राभास ही नहीं था। फिर ठीक ई. पू. की कुछ शताब्दियों में इन कार्लिय सम्यताग्रों से सर्वथा स्वतन्त्र ढंग

से, एवं भिन्न देशों में यथा भारत, चीन, ग्रीस श्रीर रोम में, कहीं स्यात् कार्ह्णोय सभ्यतास्रों से पूर्व ( जैसे भारत एवं चीन ? ) एवं ग्रीस स्रीर रोम में कार्ल्य सम्यताम्नों के उत्तर काल में-इतिहास में सर्वप्रथम एक उदात्त श्राध्यात्मिक कान्ति के दर्शन होते हैं-मानव में उसकी चेतना का एक श्रभ्तपूर्व निर्भय, स्वतन्त्र प्रस्फुटन होता है। वह प्रस्फुटन इतना मुक्त, आनंदमय और पूर्ण मानो चेतना अपनी अनुभूति की निगूढ़तम छोर को छु चुकी हो-इसके आगे स्वानुभृति के लिये कुछ न बचा हो। निःसंदेह ग्राज तक मानव चेतना ग्रपनी स्वानुभृति में उस छोर के ग्रागे नहीं पहुंच पाई है जिस छोर तक अपने प्रस्फुटन के उस प्रारम्भिक युग में वह पहुंच पाई थी। उस युग में भारत में मानव चेतना ने निःश्रेयष की--ग्रात्म-स्वरूप परम-प्रकाश एवं परमानन्द की प्राप्ति की; ग्रीस में मानव चेतना ने सब प्रकार की परोक्ष सत्ता से निर्भय निशंक हो, प्रकृति को सीधा देखा, उसका पर्यवेक्षण किया, एवं जीवन स्त्रौर कला में वस्तूतः श्रनुपम सौन्दर्य की श्रवतारणा की; रोम में मानव चेतना ने समाज रचना श्रीर संगठन का श्राधार स्व्यवस्थित नियम श्रीर विधि में ढूंढा; चीन में मानव चेतना ने जीवन स्वरों की अनेकता में समरसता ढुंढ निकाली संसार की वस्तुन्धों के सहज सरल संभोग एवं परस्पर मध्र सम्बन्ध में।

इस प्रकार इतिहास के उन प्रारम्भिक युगों में एक बार मानव ने मानसिक मुक्ति, मस्ती, आनन्द और सौन्दर्य की अनुभूति की थी, किन्तु बाद में उस पर धीरे धीरे परदा पड़ गया, और मानव सर्वत्र एक लम्बे असें तक ( छठी शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक ) इतिहास के मध्यकालीन अधिकारमय युग में प्रवेश कर गया। पिच्छम में, यथा ग्रीस, इटली एवं समस्त यूरोपीय प्रदेशों में अवेक्षाकृत असम्य ट्यूटोनिक, गोथ एवं केल्ट आर्य-जातियाँ फैल गईं-ईसाई मत का उनमें प्रचार हुआ, ग्रीक और रोमन सभ्यता प्राय: विलुष्त हुईं, मानस मन जकड़ा गया, ग्रंध-विश्वासों और धार्मिक वहमों का वह दास होगया, संकीर्णता उसमें घर

कर गई, बाह्य प्रकृति की श्रोर से उसने श्रांखें मूंद लीं; स्वर्ग, नरक, पादरी, पुजारी के पचड़े में वह फंस गया, स्वतन्त्र चिन्तन, विद्या श्रीर कला से वह साधारणातया विमुख होगया। पूर्व में भारत में भी यही दशा हुई। वहां यद्यपि प्राचीन संस्कृति सर्वथा विलुप्त नहीं होगई, किन्तु लोगों में केवल उसके नाम के प्रति मोहमात्र रह गया, पिंच्छम की तरह मानस श्रंधविश्वास एवं संकीर्णता में प्रायः जकड़ा गया। मानों सर्वत्र मानव गति हीन होगया, वह सोगया। छठी सातवीं शती में मानों सोया था—१५वीं १६वीं शती तक सोता रहा।

किन्तु सोये हुए मानव ने करवट ली, वह जाग कर उठा। पूर्व में भी, पच्छिम में भी; भारत और चीन में भी, यूरोप में भी। यूरोप का मानव तो यहां तक सिकय होकर उठा और गितमान हुम्रा कि कई सहस्त्राब्दियों से लुप्त एवं ग्रज्ञात विज्ञालभूखंड भ्रमेरिका तक को ढूंढ निकाला और उसका कल्पनातीत विकास किया। इस काल से दुनिया के इतिहास में भ्रमेरिका भी सम्मिलत हुम्रा।

## पूर्व और पच्छिम में मानव प्रगति की तुलना

निःसंदेह यह पुनः जागृति दुनिया में प्रायः सर्वत्र हुई—किन्तु इस काल से यूरोप का मानव ही जो तत्कालीन भारत और चीन की अपेक्षा बहुत बहुत पिछड़ा हुआ था, विशेष गितशील और विकासमान रहा। आधुनिक युग में प्रायः २०वीं शती के आरंम्भ तक मानव इतिहास और मानव की गित और विकास का श्रेय विशेषतया पिच्छम को ही रहा। अतः मानव विकास की कहानी में आगे यूरोप की ही गित और विकास का विशेष उल्लेख रहेगा। तथापि, पिच्छम और पूर्व में विकास की गित का स्पष्ट तुलनात्मक जान हमें रहे, इसिलये, पुनर्जागरण काल से २०वीं शती के प्रारंभ तक पिच्छम और पूर्व की गित किस प्रकार रही, इसकी तुलना में हम कुछ समीकरण (Equations) यहां बना लेते हैं। इन समीकरण को केवल अनुमानित सत्य समझना चाहिये—गिणित की सत्य नहीं।

|                                                                                                                                                                                                                                      | 1111 11 118111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | विवरगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ol> <li>१. पूर्व में पुनर्जागृति         (१४००-१६००)=         पच्छिम में पुनर्जागृति         (१४००-१६००)</li> <li>२. पूर्व में पदार्थ विज्ञान         (१६००-१७५०)=         पच्छिम में पदार्थ विज्ञान         (१४००-१६००)</li> </ol> | दोनों स्थानों में विशेषतया धर्म, कला ग्रौर साहित्य के क्षेत्र में जागृति हुई। पिच्छम में साथ साथ विज्ञान में भी विकास हुश्रा, किंतु पूर्व में नहीं।  पुनः जागृति की इस लहर में चूं कि यूरोप मे तो वैज्ञानिक विकास भी हुम्रा— किंतु पूर्वीय देशों ने इस दिशा में कोई गति नहीं की, ग्रतः वैज्ञानिक विकास को जिस स्थिति तक यूरोप (१४००-१६००) में पहुंचा वैसी स्थिति पूर्व में १५० वर्ष बाद ग्रर्थात् (१६००-१७५०) तक बनी रही। किंतु,— |
| ३. पूर्व में सामाजिक ग्रार्थिक जीवन स्तर (१६००-१७५०)= पच्छिम में सामजिक ग्रार्थिक जीवन स्तर (१६००-१७५०)                                                                                                                              | चाहे यूरोप वैज्ञानिक उन्नति में एशिया<br>से झागे बढ़ गया था, एवं वह १५० वर्ष झागे<br>था-किंतु दोनों झोर के सामाजिक झार्थिक<br>जीवन में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ा, क्योंकि पूर्वीय<br>देशों में सामाजिक एवं आर्थिक दशा शता-<br>ब्दियों पूर्व से ही बहुत उन्नत थी।                                                                                                                                                                      |
| ४. पच्छिम १७४० ई.=<br>पूर्व १८४०.                                                                                                                                                                                                    | १७५० से १०५० तक पिच्छम में ब्यवहा-<br>रिक विज्ञान (Applied Science) के<br>ग्रन्वेषणों द्वारा श्रोद्योगिक कांति हुई। पिच्छम<br>में एक नई सम्यता की उत्पत्ति हुई;। ''ग्राधु-<br>निक दृष्टिकोक्त'' का विकास हुग्रा। सर्वेप्रथम<br>पूर्व श्रोर पिच्छम में मौलिकभेद ग्राकर<br>उपस्थित हुग्रा                                                                                                                                           |

सन १८५० में पूर्व पच्छिम से, श्रौद्योगिक एवं यांत्रिक कुशलता, एवं राजनैतिक-सामाजिक संगठन में प्रायः १०० वर्ष पीछे पिछड़ गया। पच्छिम की दुनिया बिल्कूल बदल गई, पूर्व में जीवन की गति प्रायः मध्य यगीय ढांचे में ही चलती रही। यह दशा प्राय: २०वीं शती के श्रारम्भ तक चलती रही। कह सकते हैं कि विश्व-इतिहास का १७५० से १६०५ ई. तक का काल ग्रति गौरवशाली ग्रौर श्रभुतपूर्व विकासमान रहा, किन्तु पूर्व में यही काल सर्वाधिक गतिहीन श्रीर शिथिल रहा। १६०५ में तो पूर्व जागा, जब यूरोपीय महादेश रूस को पूर्व के छोटे से देश जापान ने पराजित किया: श्रौर श्राज १६४६ में यद्यपि श्रभी तक पूर्वीय देश युरोप भ्रौर श्रमेरिका की श्रपेक्षा श्रौद्योगिक एवं यांत्रिक कुशलता में बहुत पिछड़े हुए हैं-किन्तु दुनिया की सब गतिविधियों से ये परिचित हैं--उनके प्रति ये जागरूक हैं, एवं तीव्र गति से ये श्रपना विकास कर रहे हैं। भ्राज तो विज्ञान ने दुनिया के देशों को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि संसार भर में सम्यता का स्तर एकसा होजाना एवं भिन्न भिन्न संस्कृतियों में श्राधारभूत समानता श्राजाना बहुत सम्भव है। संसार भर में सांस्कृतिक एकता की बात करते समय यह शंका उठती होगी कि जब सब कालों में भिन्न भिन्न देशों की सम्यता ग्रीर संस्कृति भिन्न भिन्न रही है, तो ग्रब वह कैसे एक हो सकती है, किन्तू यह बात मानते हए हमें इतना नहीं भूल जाना चाहिये कि सब देशों में, सब कालों में सम्पूर्ण मानव जाति में-मनोवैज्ञानिक एकता रही है, उनके मानवीय हृदय गत भाव, भय, प्रेम, मोह, ईव्या एक से रहे हैं-ग्रौर इन भावों के उद्दीपन कारण भी एकसे रहे है।

### पूर्व क्यों पीछे रह गया ?

विकास की गित की तुलना में कुछ समीकरण ऊपर दिए गए हैं। इन समीकरण का श्रद्ययन करते समय हमारे ध्यान में कुछ बातें श्राई हैं। भारत श्रीर चीन पिच्छम की श्रपेक्षा बहुत प्राचीन देश रहे हैं एवं इनकी सम्यता श्रीर संस्कृति बहुत समुन्नत श्रीर उदात्त। यूरोप में जब मानव बहुत ग्रंशों तक ग्रसम्य था उस समय भारत ग्रीर चीन की सम्यता बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी। क्लाइव जब १८वीं शती में भारत में श्राया श्रीर उसने बंगाल में मुशिदाबाद नगर देखा था तब उसने कहा था कि इतना समृद्ध श्रीर विशाल नगर युरोप में कहीं भी नहीं है। ऐसी ही समृद्ध श्रीर उन्नत दशा चीन, हिन्दचीन, हिन्देशिया में भी थी। प्रश्न यही उठता है कि पूर्व जहां की सम्यता इतनी पूरानी स्रीर समृद्ध थी, जहां के मानव के पास साहित्य, कला, दर्शन, सामाजिक संगठन, व्यापार एवं उद्योग की थाती पहिले से ही थी, वह मानव यूरोप के उन भ्रपेक्षाकृत ग्रसभ्य एवं बहुत पिछड़े हुए लोगों से १८वीं एवं १६वीं शताब्दियों में क्यों एक दम पीछे रह गया। इतिहासकारों ने इसके कार एों की चर्चा की है। पूर्व का मानव वस्तुतः ग्रपनी संस्कृति के मुलतत्व, उसके भाव को भुला चुका था श्रौर उसकी जगह उसके नाम में प्रचलित कई निर्मुल संकीर्ण ग्राधिक एवं सामाजिक मान्यताश्रों श्रीर विचारों की शृंखलाओं में बंध चका था। धार्मिक एवं जीवन सम्बंधी संकीर्ण मान्यतायें कैसे पहले तो समाज के समृद्ध, शिक्षित श्रीर नेतावर्ग में प्रचलित हो गई, भ्रौर फिर किसी प्रकार जन जन तक फैल गई-यह कहना कठिन है। इन प्रचलित विश्वासों श्रीर मान्यताश्रों को ही श्रपनी प्राचीन सभ्यता समभकर पूर्व का मानव उसकी पूर्णता श्रीर बङ्ज्पन में इतना अन्ध-विश्वासी हो गया कि वह मानने लगा था कि ज्ञान भीर विज्ञान का ग्रन्तिम शब्द उनके प्राचीन ग्रन्थों में कहा जा चुका है। उसके ग्रागे कुछ नहीं है। उसकी भावना इतनी संकीर्ए हो चुकी थी कि वह जाने अनजाने यह विश्वास करने लगा था कि भानों उसके देश भीर उसकी सम्यता के बाहर कहीं भी उच्च सम्यता एवं संस्कृति नहीं हो सकती, यहां तक कि स्राज भी भारत स्रोर चीन में ऐसे मन्ष्य विद्य-मान हैं जिनका यह विश्वास बना हुन्ना है कि भारत में जो कुछ भी वेदों में लिखा हुग्रा मिलता है उसके ग्रतिरिक्त दुनिया में ज्ञान, विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नई बात नहीं है। वेद समक्ष कर श्रध्ययन

की वस्तु नहीं केवल पूजा की वस्तु रह गये थे। ऐसा ही विश्वास कई चीनवासियों ने ग्रपने प्राचीन ग्रंथ "परिवर्तन के नियम" एवं महात्मा कनप्युसियस की रचनाम्रों के प्रति बना रक्खा है। बहसस्यक साधारए। जन की बात तो जाने दीजिये जो प्रत्येक देश में, प्रत्येक यग में स्रशिक्षित रहा है, जिसकी जानकारी बहुत सीमित रही है, किंतु उपरोक्त विज्वास उन लोगों का था जो अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित थे, संस्कृत थे, श्रतएव जो समाज नायक श्रीर सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतिनिधि माने जासकते थे। जब उन्हीं ने अपनी श्रज्ञान-मूलक श्रहमन्यता में श्रपनी श्रांखें बंद करलीं तथा प्रकाश श्रीर प्रवाहशील वायु के द्वार रुद्ध कर दिये तो देश श्रीर जाति की गति एक जाना श्रीर उसका पिछड जाना स्वाभाविक था। बजाय इसके कि जागरूक रहते हुए, ग्रपनी दुष्टि में विशालता रखते हुए, वे नये प्रवाह को समभने का प्रयत्न करते, स्वयं जाकर देखते कि वह कहां से भ्रारहा है, उससे सीखते उसको सिखाते, अपने गुरा से उसको अनुप्राणित करते उसके गुरा से स्वयं अनुप्राणित होते, वे अपनी संकीर्णता में आंखें मूंदे हुए ही रह गये। जब पच्छिम सामुद्रिक रास्तों से १५वीं शती में पूर्व के सम्पर्कमें श्राया तब वह तो जागा, किंतू पूर्व पच्छिम के सम्पर्क में आकर नहीं जागा; बिलक कहीं उसकी नींद में दखल न हो उसने नये भौंके को रोकने के लिये ग्रपने द्वार श्रीर बंद कर लिये। चीन ग्रीर जापान ने पच्छिम की धारा को आते हुए देखकर १७वीं १८वीं शती में अपने देशों के द्वार बिल्कूल बन्द कर लिये ( चाहे १६वीं शती के मध्य में बेबस होकर फिर उन्हें वे खोलने भी पड़े ), श्रीर भारत यद्यपि अपने देश के द्वार बन्द नहीं कर सका भीर पददलित होता गया, किन्तु, उसने श्रपने मानसिक द्वार नहीं खोले। वस्तुतः निर्भीक मुक्त चिंतन श्रीर विशालता भौर जन साधारए। की राजनैतिक चेतनता जो भारत की परम्परा रही थी, ७वीं शती से ही कम होने लगी थी। धीरे घीरे उनके स्थान पर तुर्क राज्य कालीन मध्य युग तक धार्मिक श्रीर सामाजिक संकीर्णता, जड़रूप भ्रालस्य एवं राजनैतिक जागरूक हीनता ने भ्रथवा श्रन्धकार-मय शासन जमा लिया था । पूर्वी या पच्छिमी तत्कालीन सभी देशों में ऐसी स्थिति होगई थी ।

किन्तु रिनेसां युग (पुनर्जागृति यृग), ग्रर्थात् प्रायः १५वीं शती के मध्य मे लेकर यूरोपीय लोग तो मध्यकालीन ग्रंधेर युग की मानसिक गुलामी संकीर्णता,—नर्क, स्वर्ग, ग्रौर परलोक के भय से मुक्त हो, इसी लोक ग्रौर इसी जीवन को वास्तविक समभ इस दुनिया की—एवं प्रकृति श्रौर मनोविज्ञान की खोज में जुट गये, किन्तु पूर्व ग्रपनी धार्मिक, सामाजिक संकीर्णता में जहां था वहीं जमा रहा ग्रौर ग्रपनी ग्रालस्य की नींद में सोता रहा।

पूर्व में भी १५वीं शती में कुछ पुनर्जागरण हुन्ना ग्रवश्य, किन्तु वह केवल सीमित धार्मिक-साहित्यिक क्षेत्र में । ग्रपने ग्रालस्य एवं मानसिक संकीर्णता से वह पर्याप्त मुक्त नहीं हो सका, इतना जागरूक ग्रौर चैतन्य होकर वह नहीं उठ सका कि प्रकृति ग्रौर दुनिया को निशंक सीधा देखता श्रौर उसमें दूर दूर तक विचरण करने लगता ।

भारत में पुनर्जागरण: —हिन्दू मानस में, जड़ पूजा, वाम मार्ग, श्रन्धविश्वास, जांत पांत, पाठ पूजा का श्राडम्बर, बालविवाह, पर्दा, — ऐसी ग्रनेक संकीर्एा धार्मिक एवं सामाजिक धारणायें घर कर गई थीं, इनके विश्द्ध एक सुधार की लहर चली, —िजसके प्रवर्त्तक थे सन्त, भक्त, किव । इन संत लोगों श्रीर किवयों ने (जैसे कबीर, दादूदयाल, नानक, चैतन्य, मीरा, नामदेव ने) संस्कृत भाषा की परम्परा छोड़, जन-साधारण की भाषा में ही अनुपम काव्य साहित्य का निर्माण किया, एवं जन जन का मानस शुद्ध सरल भिनत से श्राप्लवित किया, एवं श्रनेक संकीर्णताश्रों से उनको मुक्त किया—भाव मग्न. करके । किन्तु वस्तुत: समाज के उन लोगों को जिनके हाथ में शक्ति थीं, जो समृद्ध थे, जो शिक्षित उच्च वर्ग के थे, श्रीर जो धर्म श्रीर संस्कृति के रक्षक माने जाते थे उनको यह सुधार की घारा नहीं छू सकी, वरन् उधर से तो इसका विरोध ही हुशा।

श्रतः सम्पूर्ण समाज में कोई नव-जागृति नहीं ग्रा सकी । उसके दृष्टिकोेएा में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ग्रा सका । उनकी धार्मिक चेतना को केवल एक नया भाव-ग्राधार मिल गया किन्तु तत्कालीन रूढ़ विचारधारा में कोई क्रांतिकारी उलट फेर नहीं हुग्रा ।

दूसरी बात, इन भक्त संत कवियों का कार्य-क्षेत्र मरूयतः धार्मिक था। प्रायः भ्रन्तर्मानस एव व्यक्तिगत ग्राचरण तक सीमित,-बाह्य-लोक, प्रकृति और राजनैतिक चेतना से सर्वथा असंबद्ध । इन भक्त, संत कवियों के म्रतिरिक्त भीर कोई लोक-नायक भी ऐसा नही हुम्रा जो उस लोक मानस को जो संकीर्ण, धार्मिक श्रीर रूढ सामाजिक मान्यताश्रों तक ही सीमित था, बाह्य प्रकृति अथवा विज्ञान और राजनैतिकता की श्रोर सचेष्ट करता । इसके विपरीत युरोप में इसी युग में ऐसे महानु कवि एवं कलाकार हुए जो कविता श्रीर कला के धनी होने के श्रतिरिक्त वैज्ञानिक एवं राजनैतिक चेतना भी रखते थे, यथा :-इटली का महान् कवि दान्ते जिसने रोमन सम्यता कालीन प्राचीन साहित्यिक भाषा लेटिन को छोड़ कर ग्रपने काव्यों में इटालियन भाषा ग्रपनाई (जिस प्रकार भारत में संस्कृत की परम्परा छोडकर कवि प्रादेशिक लौकिक भाषा भ्रपनाने लग गये थे), कवि होने के म्रतिरिक्त राजनैतिक नेता भौर ऋांतिकारी भी था जो श्रपने दल की तरफ से यद्ध क्षेत्र में लड़ा भी था, एवं बंदी होने पर वर्षों का कारावास भी सहन किया था। फिर इटली का महान् कलाकार लिम्रोनार्दो दा विची-जो कलाकार होने के म्रतिरिक्त इंजिनियर, श्रीर वैज्ञानिक भी था-जिसने सर्वप्रथम पथराई हुई पत्तियों श्रीर हुड़ियों ( Fossils ) की महत्ता को समभा था। कहने का मतलब यह है कि भारतीय समाज का कोई भी म्रंग, उसका कोई भी लोकनायक प्रकृति विज्ञान भीर राजनैतिक लोक की ग्रोर सचेष्ट नहीं था-ग्रीर न यह सचेष्टता पुनर्जागृति काल में ही ग्रापाई। पूर्व में, मध्य युग में ग्रीर तदन्तर भी दार्शनिक पैदा होते रहे, धर्म-गुरु पैदा होते रहे, धर्म भीर दर्शन पर वाद विवाद भी होते रहे-किन्तु वे सब एक बंधन को मानकर चलते थे; वह यह कि प्राचीन शास्त्र प्रमाण है, ग्रतः उनके विवाद प्राकृत जीवन ग्रौर प्राकृत लोक से दूर शब्दों की तोड फोड़ ग्रौर उनका ग्रथं ग्रन्थं करने तक ही रह जाते थे। प्राचीनता एवं शास्त्रीयता की मानसिक गुलामी से मुक्त, वास्तविक जीवनी शक्ति वाला कोई भी तो लोक नेता या समाज का ग्रंग ऐसा नही निकला जो लोक-मानव की दृष्टि इसी वास्तविक जीवन, इसी वास्तविक लोक ग्रौर प्रकृति की ग्रोर उन्मुख करता, जो गुलाम लोकमानस को कुछ तो निर्भीकता, कुछ तो स्वतत्रता की ग्रनुभृति करवाता।

चीन में पुनर्जागरण: - चीन में भी प्रायः इन्हीं शताब्दियों में श्रर्थात् १४वीं से १७वी तक पुनर्जागृति हुई। विशेषतः मिंग राज्य वंश काल में (१३६०-१६४३) बौद्धिक, दार्शनिक, एवं ग्राध्यात्मिक क्षेत्रों में एक ग्रान्दोलन चला जिसे बुद्धिवाद (चीनी मे ली शिया) कहते है। इस ग्रांदोलन के प्रवर्त्तक ग्रनेक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें चोट्न-वी एवं वांग यांग मिन विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों एवं प्राचीन महात्माम्रों की शिक्षाम्रों का पुनरुत्थान किया, एवं विश्व म्रीर मानव जीवन का बुद्धिवादी समीक्षा करने का प्रयत्न किया एवं इस काल से पूर्व प्रचलित दो संकीर्ण रूढ़िगत विचारधाराग्रों या प्रवृत्तियों के प्रवाह को बदला। ये दो रूढ़ प्रवृत्तियां थीं.-पिहली 'निराशावाद' की प्रवृत्ति, जिससे प्रभावित लोग नाम तो त्याग का लेते थे ग्रौर दुनिया को सारहीन बताते थे, किन्तु रहते खूब ठाट-बाठ से थे। यह एक पाखंड था। दूसरी प्रवृत्ति रीतिवाद की थी, जिससे प्रभावित लोग बाह्य नियमों भौर रीतियों की दुहाई देते थे, ग्रीर वस्तु ग्रीर कला की ग्रात्मा जानने का प्रयत्न नहीं करते थे। इससे जीवन में जडता ग्रागई थी। जिद्धवाद ने मानव चेतना को फिर से सचेष्ट ग्रीर जागृत किया।

चीन की सम्यता ग्रीर संस्कृति ग्रति प्राचीन थी — यहां का सामाजिक भ्राधिक जीवन, एवं यहां की कला ग्रीर साहित्य जैसा कि ऊपर समी-करणों में निर्देशित किया गया है, १७वीं १८वीं शती तक यूरोप की श्रपेक्षा बहुत समृद्ध श्रौर सुसंगठित थे। यहां का वैज्ञानिक ज्ञान भी बहुत बढ़ा हम्रा था; यहां तक कि चीन के ही तीन प्राचीन म्राविष्कारों (यथा-मुद्ररा, कुतुबनुमा ग्रीर बारूद) को ग्रपना कर यूरोपवालों ने १५वीं १६वीं शताब्दियों में तीव्रगति से प्रगति के पथ पर चलना शरू किया था। चीन भी मध्य युग के 'निराशावाद' श्रौर रीतिवाद (श्रर्थात् रूढिवाद) के बाद 'बुद्धिवाद' के प्रभाव से कुछ, उठा था किन्तु १७वीं शती तक स्राते स्राते ऐसा सो गया स्रौर १८वीं शती में पच्छिम से स्राते हए भौंके को अपने द्वार बन्द कर ऐसा रोकने का प्रयत्न किया कि भारत की भांति वह भी अपनी प्राचीनता की ग्रहमन्यता, संकीर्णता श्रीर श्रजीव जागरूकहीनता श्रौर श्रालस्य के फलस्वरूप,-पच्छिम से पिछड़ गया। चीन का इस प्रकार पिछड जाने का एक स्रौर विशेष कारणा भी बतलाया जाता है - भीर वह है चीनी भाषा की दुरूहता। भाषा की दुरूहता की वजह से चीनी विज्ञान साधारए जन की थाती नही बन पाया-ग्रीर जब इस बात को देखकर चीनी भाषा में सुधार के ग्रान्दोलन चले तो वहां के विशिष्ट मंडारिन (शिक्षित राज-कर्मचारी) वर्ग ने म्रपने वर्ग स्वार्थ के हित इन म्रान्दोलनों का विरोध किया, म्रतः प्रगति रुकती गई।

(88)

# यूरोप में पुनर्जागृति (रिनेसां)

### रिनेसां की भूमिका

१५वीं शती में यूरोप में रिनेसां (पुनर्जागृति) वह मानिसक एवं बौद्धिक ग्रान्दोलन था जिसने मानव को उन रूढ़िगत धार्मिक, सामाजिक एवं ग्राथिक मान्यताग्रों की श्रृंखलाग्रों से मुक्त किया जो उसके 'मानस' को ग्रनेक शताब्दियों से जकड़ें हुए थीं, ग्रौर जिन्होंने उसके मन को भय के भार से दबा रक्खा था। मानिसक दासता श्रोर श्रात्मिक भीरुता से मुक्त होने के लिये मानव गितमान हुश्रा,—मानव विकास के इतिहास में यह अनुपम घटना थी। ठीक किस वर्ष से यह गित प्रारम्भ हुई-यह कहना कठिन है,-इतना ही कहा जा सकता है कि १५वीं शती के उत्तरार्ध में यह गित स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई, श्रोर इसने उस दृष्टिकोण की नीव डाली जिसे वैज्ञानिक या श्राधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। मानिसक, बौद्धिक मुक्ति की श्रोर मानव का यह प्रयाण था, मानव श्रभी तक श्रपने गन्तव्य तक नहीं पहुंचा है-उसकी श्रोर श्रभी तक वह गितमान है।

मध्य युग का जीवन मुख्यतः दो मान्यतास्रों से सीमित था । सामा-जिक, म्रार्थिक क्षेत्र मे सामन्तवाद की भावना परिव्याप्त थी; मानसिक-धार्मिक क्षेत्र में, रूढ़िगत स्वर्ग, नरक, प्रलय, गिरजा, पोप, पाप-ग्रादि की भावना। लोग अपना जीवन मानों मृत्यु की छाया के नीचे बिताते थे श्रीर हर समय उनके मन पर इस बात का भार रहता था कि किस प्रकार इस जीवन में अपने शरीर को कष्ट देकर वे अपना परलोक सुधारलें । वस्तुतः उनका यह विश्वास था कि पृथ्वी के नीचे ग्राकाश को पार करके नरक है जहां शैतान श्रीर उसके साथी रहते है; श्रीर पृथ्वी के ऊपर भ्राकाश पार करके स्वगं है, जहां ईश्वर भ्रीर उसके श्राज्ञाकारी दूत रहते हैं। स्वर्ग, नरक, शैतान, दूत इत्यादि का एक वास्तविक सा चित्र उनके दिमाग में रहता था-प्रत्यक्ष दुनिया के दृश्यों से भी प्रधिक स्थूल ग्रीर वास्तविक । रिनेसां ने मानव मन को इन बातों के भार से मुक्त किया ग्रीर उसे इसी जीवन ग्रीर इसी लोक में सुख, सौंदर्य भीर वास्तविकता ढूंढने के लिए प्रेरित किया। स्वर्ग, नरक, परलोक जिनको मानव ने वास्तविक मान रक्खा था वे तो वहम की बातें भीर अवास्तविक होगईं, भीर यह दुनिया भीर लौकिक जीवन जिनको उसने तुच्छ मान रक्खा था, पूर्णतः वास्तविक भ्रौर सत्य होगई। पूरानी विचारधारास्रों, मान्यतास्रों स्रौर विश्वासों में उच्छेदन प्रारम्भ हुम्रा, - भ्रौर उनके स्थान पर नये विचार, नई भावनायें, नई मान्यतायें भ्राने लगी। मानव स्वर्ग, नरक, प्रलय, भ्रात्म-मुक्ति श्रादि की मान्यताभ्रों भ्रौर भय से मुक्त हो, प्रकृति भ्रौर जीवन की भ्रोर सीधा, वैज्ञानिक परीक्षण की दृष्टि से देखने लगा। कई दिशाश्रों से इस गति को शक्ति मिली।

- (१) १२वीं से १५वीं शती तक संसार में घुमक्कड़ मंगोल जाति का प्रभाव रहा था—समस्त पूर्वीय यूरोप में, चीन में, पिच्छम एशिया में उत्तर भारत में। इन्हीं मंगोल के सम्पर्क से यूरोप में चीन के तीन आविष्कार पहुंचे यथा:—कागज और मुद्रण, समुद्रों में मार्ग दर्शन के लिये कृतुबनुमा एवं लड़ाई में प्रयोग करने के लिये बारूद। इन आविष्कारों के ज्ञान ने यूरोपीय लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर डाला 'पिच्छम' 'पूर्व' के सम्पर्क से गतिशील बना। कागज और मुद्रण से जन साधारण में ज्ञान का प्रकाश पहुंचा; कृतुबनुमा से नये सामुद्रिक रास्तों की खोज होने लगी; एवं बारूद से सामन्ती शक्ति को ध्वस्त किया गया, केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी।
- (२) सन् १४५३ ई० में उस्मान तुर्क लोगों की बढ़ती हुई शिक्त ने पूर्वीय रोमन साम्राज्य के म्रन्तिम स्थल कस्तुनतुनिया पर हमला किया। तुर्क सुल्तान मौहम्मद द्वितीय ने नगर के चारों म्रोर घेरा डाला, ईसाई सम्राट कोन्सटेनटाइन हाथ में तलवार लिये हुए युद्ध क्षेत्र में मारा गया— नगर की एक लाख जन-संख्या में से केवल ४० हजार बचे—नगर के प्रसिद्ध 'सेंट सोफिया' के गिरजे पर सलीब (Cross) के स्थान पर 'चन्द्रतारा' का इस्लामी भंडा फहराने लगा। म्रनेक ग्रीक विद्वान्, पंडित, जिनके पास प्राचीन ग्रीक एवं रोमन साहित्य के संग्रह थे—सब म्रपनी बौद्धिक सम्पत्ति लेकर पूर्व की म्रोर भागे, इटली में जाकर उन्होंने शरए। ली, क्योंकि पड़ोसी बालकान प्रायद्वीप समस्त प्रान्तों पर तो तुर्क मधिकार स्थापित हो चुका था। ग्रीक ग्रौर रोमन विद्वान् जो ग्रपने साहित्य को लेकर इटली पहुंचे, उससे प्राचीन ग्रीक ग्रंथों के म्रध्ययन का

प्रचार हुग्रा-श्रौंर लोगों में उस प्राचीन ज्ञान के पुनरुत्थान की एक धुन सी लग गई। इटली पुनरुत्थान का केन्द्र बना। उस समय यूरोप की राजनैतिक स्थित इस प्रकार थी:-१५ वीं शती तक यूरोप में मंगोल लोगों का प्रभाव प्रायः समाप्त होकर, श्राधुनिक युग का प्रारम्भ राष्ट्रीय एक-तंत्रीय (राजाश्रों के) राज्यों के विकास से प्रारम्भ हुग्रा। कई देशों में सामन्तवादी शिक्तयों का विरोध हुग्रा और शिक्तशाली केन्द्रीय राजाश्रों की स्थापना हुई। फान्स में राजा लुई ११ वें ने फान्स के भिन्न भिन्न सामन्ती प्रान्तों का एकीकरण किया, स्पेन में इसी प्रकार राजा फर्डीनेड श्रौर रानी इसायेला ने प्रान्तीय राज्यों को मिलाकर एवं मुसलमानों के श्रन्तिम राज्य ग्रनाडा को पराजय कर स्पेन का एकीकरण किया इङ्गलैंड में यही काम हेनरी सप्तम ने किया, किन्तु जर्मनी का तथाकथिन पितत्र रोमन साम्राज्य एक राष्ट्रीय सूत्र में नही बंध सका— यही हाल इटली का था, जहां के छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर प्रतिद्वन्द्वता का भाव रखते थे, श्रतः एक सूत्र में संगठित नहीं हो सकते थे।

- (३) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मध्य युग में स्वतंत्र विचार ग्रीर प्रकृति की खोज की परम्परा बिल्कुल लुप्त थी। प्रतिभाशाली व्यक्ति संस्कृत एवं ग्रीक मूल ग्रंथों से अरबी भाषा में अनुवादित ग्रंथों का एवं मूल अरबी ग्रन्थों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे थे— विशेषतया गिएत, नक्षत्र, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के ग्रन्थों का। इसी प्रकार विज्ञान की परम्परा जो समूल नष्ट नहीं हो चुकी थी, अनुकूल परिस्थितियां पाकर पनप उठी। ११ वीं से १३ वीं शतियों में जो धर्मयुद्ध (Crusades) हुए थे उनसे भी यूरोपवासियों का सम्पर्क पूर्वीय देशों से बढ़ा था।
- (४) १४वीं शती के मध्य में सेतार पर एक भयंकर आफत आई। यह आफत 'प्लेग बीमारी' की थी-जो इतिहास में 'काली मृत्यु' (Black death) के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्यात् मध्य एशिया या दक्षिणी रूस से

इसने फैलना शुरू किया ग्रीर कुछ ही महीनों में एशिया-माइनर, मिश्र, उत्तरी ग्रफीका होती हुई समस्त यूरोप ग्रौर इङ्गलैण्ड पर ग्रौर पूर्व में चीन पर इसकी भयंकर काली छाया छा गई। पलपल में बेतहाशा श्रादमी मरने लगे-एक बार ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो मनुष्य जाति ही विनिष्ट होने जा रही हो। करोड़ों प्राणी कुछ ही महीनों में 'मौत के मुंह' में समा गये। इस द्खदाई घटना की इतिहास पर कई प्रतिकियाये हुईं। यूरोप में मानव ने समझा कि यह उसको चेतावनी है कि वह प्रकृति श्रीर प्रकृति के नियमों को समभे, श्रीर उनको समभकर प्रकृति के श्रनिष्टकर शक्तियों से मोर्चा ले। मजदूरों की कमी हो गई थी श्रत: समस्त युरोप में मध्यकालीन यग में खेतों पर काम करने वाले जो दास (Serfs = भूमि हीन मजदूर) थे-उन पर जमीदारों, बड़े बड़े भूपितयों की भ्रोर से जोर पड़ा कि वे अधिक परिश्रम करे और किसी भी जमीन को बिना जोते न छोड़ें —। उस दुख की घड़ी में भृमिहर (Serfs) मजदूरों ने मजदूरी की दर में वृद्धि चाही-; जमीदारों ने इसका विरोध किया और किसानों पर ग्रत्याचार करने प्रारम्भ किये। ग्रब तक तो गरीब दास (किसान) यह समझते ग्राये थे — ग्रौर यही उनका धर्म, उनके धर्म-गुरु ग्रीर धार्मिक नेता उनको बताते ग्राये थे -- कि दुनियाँ में यदि सामाजिक ग्रसमानता है-कोई धनी है, कोई गरीव है, कोई भूपति है, कोई मजदूर, - यह सब देवी व्यवस्था है-ईश्वरीय करनी है-इसमें मनुष्य का कहीं भी कुछ भी दखल नहीं। किन्तु ग्रब पीड़ित किसान को भान होने लगा कि सामाजिक संगठन मनुष्य की ही कृति है-सामाजिक श्रसमानता ग्रन्याय है-ग्रतः इस काल में युरोप में स्थल स्थल पर किसान विद्रोह हुए । इङ्गलैण्ड में एक गरीब पादरी जोहन बैल ने गरीब किसानों की मुक भावनाम्रों को प्रखर वागाी दी भ्रौर २० वर्ष तक जगह जगह वह मानव ग्रधिकारों की समानता की घोषणा करता फिरा-उसने कहा-"जब ग्रादम खेती करता था ग्रीर होवा कातती थी, तब कौन सज्जन साहकार था ?" प्रर्थात् सब प्राणी समान हैं - कोई ऊंचा नीचा नहीं।

क्या ग्रधिकार है भूपितयों को कि वे गरीब किसानों के कड़े परिश्रम पर मजे उड़ायें—िकसान मेहनत करें ग्रौर कुछ खायें नहीं,—ग्रौर वे मेहनत कुछ न करें ग्रौर हिथियाले सब कुछ।" इसी प्रकार की भावनाये कई देशों में श्रभिव्यक्त हुई ग्रौर १४ वीं १५ वीं शितयों में कई किसान विद्रोह हुए—। वे सब कूरता से दबा दिये गये—िकतु मध्य-युगीय सामंत-शाही की जड़ उनने उखाड़ फेकी। संगठित समाज के प्रति जिसका ग्राधार धर्म ग्रौर ईश्वर बन च्केथे—इस प्रकार की विरोध भावना का प्रदर्शन—मानव इतिहास में पहली घटना थी।

प्रायः उपरोक्त ३-४ दिशाश्रों के भौकों से कुछ होश मे स्नाकर यूरोप में पुनर्जागृति की लहर पैदा हुई जिससे श्राधुनिक मानस श्रीर स्नाधुनिक युग का स्नागमन हुन्ना।—जीवन के सभी क्षेत्रों में यह हुन्ना— इसका श्रध्ययन हम निम्न ४ धाराग्रों में करेगे।—१. मानसिक-बौद्धिक विकास। २. नई दुनिया, नये देश एवं नये मार्गों की खोज। ३. सामा-जिक एवं राजनैतिक मान्यताश्रों में परिवर्तन ४. धार्मिक सुधार— जिसका विवेचन पृथक श्रध्याय में होगा।

#### १, मानसिक बौद्धिक विकास

प्रकृति में किसी परा (ग्रलौकिक) प्रकृति-शिक्त का नियंत्रण नहीं है—इस बात को मानकर प्रकृति का ग्रध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, यह काम प्राचीन ग्रीस में ही प्रारम्भ हो गया था, जब वहां के मानव ने मुक्त मानस ग्रीर मुक्त चिन्तन का ग्राभास दिया था। ग्रीक सम्यता के पतन के साथ साथ यह मुक्त चिन्तन समाप्त हो चुका था। उसके बाद मुक्त चिन्तन द्वारा वैज्ञानिक छानबीन का कुछ काम मिश्र में टोलमी ग्रीक राजाग्रों द्वारा स्थापित ग्रलेक्जेन्डिरिया नगर में हुग्रा। मध्य-युग में ये बातें प्रायः समाप्त हो चुकी थी यद्यपि कहीं कहीं ग्ररब लोगों ने भारत ग्रीर प्राचीन ग्रीक साहित्य के सम्पर्क से वैज्ञानिक परम्परा चालू रक्खी थी। ऐसा भी नहीं कि मध्य युग में इस परम्परा का एक भी नक्षत्र कही भी दृष्टिगोचर नहीं हुग्रा हो। मध्य युग के ही

इटली का कलाकार लियोनार्दो दा विची, ईजिनियरिङ्ग एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों में भी व्यस्त था लिग्रोनार्दो-मध्य यग एवं ग्राधनिक युग के बीच मानो एक कडी है। फिर मध्य युग में ही गिर्जास्रों, पादिरयों के बिहारों ग्रथवा भ्राश्रमों में ग्रनेक वाद-विवाद होते थे, जो कि धार्मिक नैयायिक विवाद (Scholasticism) कहलाते थे। - इनमें पादरी प्रीर धर्म-गृरु यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जितने भी ईसाई धर्म के सिद्धान्त हैं, एवं इस धर्म से सम्बन्धित प्राचीन धर्म ग्रन्थों में जो सृष्टि सम्बन्धी तथ्य वर्णित हैं वे सब विज्ञान के अनुकुल है। इससे और कोई बात स्पष्ट हो या न हो, कम से कम इतना आभास तो अवश्य मिलता है कि उस युग में भी कुछ विचारक भ्रवश्य ऐसे होगे जो बुद्धिवाद के स्राधार पर बातों को सोचते होंगे। उपरोक्त विचारकों में रोजरबेकन का नाम उल्लेखनीय है। रोजरबेकन (१२१४-१२६४ ई०) इङ्गलैण्ड में श्रोक्सफोर्ड का एक पादरी या। उसने मानव जाति को पुकार पुकार कर म्रादेश दिया कि प्रयोग करो प्रयोग करो; प्राचीन विश्वासों भौर शास्त्र प्रमाणों से परिचालित मत हो। दुनिया की स्रोर देखो। रस्म-रिवाज, शास्त्रों के प्रति अन्ध आदर-भाव, एवं यह आग्रह कि ऐसी कोई भी नई बात जो शास्त्रोक्त न हो ग्रहण नहीं करना-ये ही ग्रज्ञान के मुल में हैं। इम संकीर्णतास्रों को दूर करोगे तो हे मनुष्यो तुम्हारे सामने म्रसीमित शक्ति की एक नई दुनिया के द्वार खुल जायेंगे। उसी ने कहा था कि ऐसी मशीनों वाले जहाज बनना संभव हैं जो बिना मल्लाहों के भयंकर से भयंकर समद्रों को पार कर सकें, ऐसी गाड़ियां संभव है जो बिना बैल घोड़ों की सहायता के चल सकों, श्रौर हवा में उड़ने वाली ऐसी मशीनें संभव हैं जिनमें मानव ग्राकाश की यात्रा कर सके। वस्तृतः रोजरबेकन उस युगका एक प्रतिभावान व्यक्ति था। १३ वीं १४ वीं शताब्दियों में ही कुछ ऐसे ग्रर्ध-वैज्ञानिक थे जो साधारण धातुग्रों यथा तांबा पीतल से ग्रनेक प्रयोग करके स्वर्ण बनाने की फिक्र में थे एवं भ्रनेक ऐसे ज्योतिष-विद थे जो मन्ष्यों का भाग्य बतलाने के

लिये नक्षत्रों का ग्रध्ययन किया करते थे। उनके उद्देश्यों में कोई तथ्य नही था, किन्तु उस बहाने कुछ वैज्ञानिक प्रयोग श्रौर ग्रध्ययन श्रवश्य होता रहता था।

मध्य युग की इस पृष्ठ भूमि में ग्रीक भावना, ग्रीक साहित्य, दर्शन स्रौर विज्ञान से यूरोप के मानव का १५ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्पर्क हुन्ना। लगभग इसी काल में कागज श्रौर मुद्ररा का प्रचलन यूरोप में हुआ। यह ऊपर कहा ही जा चुका है कि ये दोनों कलायें मंगोल ग्रीर ग्ररब लोगों के द्वारा चीन से पच्छिम में ग्राई थीं। इन दोनों बातों ने यूरोप में एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। इन्हीं से यूरोप का पुनरुत्थान हुआ। १३ वी शती तक कागज बनाने की कला इटली तक पहुंच गई ग्रीर वहां कई कागज के मील खुल गये। १४ वीं शती के अन्त तक जर्मनी इत्यादि देशों में कागज का पर्याप्त उत्पादन होने लगा, इतना कि यदि पुस्तकें मुद्रणालयों में हजारों की सख्या में भी छपें तब भी पर्याप्त होगा। इसी के साथ साथ इन्ही वर्षों में मुद्राग-कलों का स्राविष्कार हो गया। सन् १४४६ ई० के लगभग कोस्टर-(१३७०-१४४० ई०) नामक व्यक्ति होलेंड में एवं गृटनबर्क (१३९७-१४६८ ई०) नामक व्यक्ति जर्मनी मे चलनशील ग्रक्षरो यानी टाइप से मुद्रग कर रहे थे। सन् १४५४ ई० में लेटिन भाषा की पहिली बाइबल मुद्रित की गई। श्रकेले इटली के वेनिस नगर में दो सौ से श्रधिक मुद्रगालय हो गये, इनमे एन्डीन का मुद्रणालय प्रसिद्ध था। यहां इटली के कवि, साहित्य-कार भ्रीर विचारक एकत्रित होते थे। मुद्रण भ्रीर कागज की सहायता से ज्ञान का विस्तार हुन्ना, श्रनेक प्राचीन पूस्तकों छपछपकर साधारए। जन में फैल गईं। उससे मानव मन को ज्ञान का ग्रालोक प्राप्त हम्रा। वह ज्ञान जो एक गुप्त रहस्य माना जाता था एवं पडिंतों तक ही सीमित था, ग्रब जन साधारण की निधि बन गया। सूरोप के मानव की बुद्धि प्रयास करने लगी अपनी मुक्ति ग्रीर ग्रिभिन्यक्ति के लिये। १७वीं शती में पेरिस, स्रोक्सफोर्ड स्रौर बोलोना विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई स्रौर

उनका विकास हुगा। उनमें दार्शनिक वाद-विवाद होते थे श्रीर प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों यथा प्लेटो ग्रीर ग्ररस्तु का, धर्म शास्त्र एवं जस्टीनियन कानून का ग्रध्ययन होता था। इसी युग में ग्राधुनिक प्रादेशिक भाषाग्रों जैसे श्रंग्रेजी, जर्मन, फोंच, स्पेनिश तथा इटेलियन ग्रादि का ग्रभूतपूर्व विकास ग्रीर उन्नति हुई। इटली, फांस, इङ्गलंड मे मानव-मानस जो मानो बद्ध था,—मुक्त होकर ग्रब उल्लासमयी कल कल धारा मे प्रवाहित हो चला।

इटली में वहां के महाकवि दान्ते से प्रारम्भ होकर (जिनका जिक भ्रन्यत्र म्राचुका है) लेखक पीट्राक (Petrarch) (१३०४-१३७३ ई०) की कविताओं में ग्रीर बोकैटचो (१३१३-१३७५ ई०) (Boccaccio) की डेकामीरोन (Decaemeron) कहानियों में वहां की प्रतिभा प्रस्फुटित हुई। इस प्रतिभा की सबसे स्रधिक उदात्त ग्रौर सुन्दर ग्रभिव्यक्ति हुई वहां के कलाकारों में, यथा लिग्नोनार्डी डा विची (१४४२-१५१६ ई०), माइकेल एन्जेलो (१४७४-१५६४ ई०) एवं रैफेल (१४८३-१५२० ई०) में । डा विची के "मोनालिसा" ( Mona-lisa ) चित्र को ब्राज भी मानव चिकत ब्रांखों से देखता है। स्पेन में महान साहित्यकार सरवेंटीज (१५४७-१६१६ ई॰) (Cervantes) ने प्रसिद्ध शेखचिल्ली चरित्र डोन निवनसोट (Don Quixote) की. नाटककार कालडेरोन (१६००-१६८१ ई०) (Calderon) ने रोमांच नाटकों की, एवं चित्रकार विलासक्वीज (१५६६-१६६० ई०) (Velazquez) ने सुन्दर चित्रों की रचना की । नीदरलंड (होलेंड, बेलजियम) यद्यपि कोई महान् साहित्यकार पैदा नहीं कर सका, किन्त् वहां के चित्रकारों ने श्रपने देश के प्राकृतिक दृश्यों को वित्रित कर उनमें एक नये जीवन की उद्भावना की। जर्मनी में नव जागृति विशेषतः धार्मिक क्षेत्र में हुई; यहां बुद्धिवाद प्रखर रूप में प्रकट हुआ। फांस में उत्पन्न हुए प्रसिद्ध लेखक रबेलास (Rabelais), निबंधकार मोंटेन (१५३३–१५६२ ई०) (Montaigne) जिनके निबन्ध सहज सरल मानवीय भावनात्रों से हंसते हैं; नाटककार कोर्नेल

(१६०६-१६८४ई ०) (Corneille) रेसीन (Racine) ग्रौर मोलयेर (१६२२-१६७३ ई०) (Moliere) एवं किंव ब्वेलो (१६३६-१७११ ई०) (Boileau).

इङ्गलैंड में सबसे प्रखर मानवीय वागी उद्भाषित हुई संसार के महाकवि शेक्सपियर (१५६४-१६१६ ई०) (Shakespeare) की। इसी लोक ग्रीर प्रकृति की घटनाग्रों ग्रीर मानवीय-चरित्र के ग्राधार पर सत्य मार्मिक हृदयगत भावों के एक ग्रद्भुत लोक की रचना उसने ग्रपने नाटकों में की जो ग्राज भी मन को उदात्त भावनाग्रों से ग्राप्लावित ग्रीर श्रनुप्राग्गित करता है, श्रीर युग युग में करता रहेगा। सचमुच श्राश्चर्य होता है कि वह कौनसी उसके मस्तिष्क में और अन्तरलोक में चेतना की विभृति थी कि वह इतने वास्तविक किन्तु स्रनोखें सौन्दर्यमय लोक की सुष्टि कर सका। उसके रोमियो जुलियट (Romeo Juliet), ऐज यू लाइक इट (As you like it), मरचेंट आफ वेनिस (Merchant of Venice), और फिर श्रोथेलो मैं कबेथ, किंगलीयर, हेमलेट श्रीर, टेम्पेस्ट (Othello, Macbeth, King Lear, Hamlet, & Tempest)--नाटक जिनमें जीवन श्रौर लोक की व्याख्या के ग्रतिरिक्त ग्रनुपम काव्य-सौन्दर्य भी है; एवं उसके मुक्त गीत मानव चेतना को हर युग मे आनन्दान्भृति कराते रहेंगे। फिर १७ वीं शती के उत्तरार्द्ध में महाकवि मिल्टन (१६०८-१६७४ ई०) का नाम उल्लेखनीय है जिसमे बृद्धिवाद, सात्विक धर्म ग्रीर सौन्दर्य भावना का भ्रनुपम सामंजस्य है। उसके पेरेडाइज लोस्ट (Paradise Lost), पेरेडाइज रिगेंड (Paradise Regained) महाकाव्य ईसाई धर्म की पुष्ठ भूमि मे मानव की ग्राध्यात्मिक श्राकांक्षाग्रों को व्यक्त करने वाले उदात काव्य ग्रथ हैं। साथ ही साथ उस काल के मानवतावाद के प्रवर्त्तकों में से एक विशेष व्यक्ति थोमस मूर (Thomas Moore) (इंगलैंड १६०५-१६७२ ई० तक) का नाम उल्लेखनीय है। उसने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के रिपबलिक (Republic) के समान एक

स्रादर्शात्मक राज्य की कल्पना यूटोपिया (Utopia) नामक ग्रंथ मे की। "यूटोपिया" वस्तुतः एक काल्पनिक द्वीप था। जहां पर सब लोग मंगल-मय मानवीय प्रकृति से प्रेरित होकर, वस्तुश्रो का समान बंटवारा करके, प्रत्येक प्रकार की स्रसमानता से रहित स्वस्थ स्रौर सुखी जीवन बिताते थे। उस युग में जब श्रन्ध धार्मिक विश्वासों का स्राधिपत्य था, ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करना जहां पर हरएक काम स्रौर व्यवस्था किसी भी परोक्ष सत्ता की मान्यता से मुक्त हो,—सचमुच एक साहम भरा काम था।

इस युग के यूरोपीय देशों के प्रायः सभी साहित्यकारों में ये विशेष-तायें दृष्टिगोचर होती है कि उनके विचार मध्य-युगीय नैयायिक प्रर्थात् धर्म सम्बन्धी वादिववादों एवं मान्यताओं से मुक्त हैं धार्मिक ('I'heological) सत्ता के प्रति उनमें विरोध भावना है, नये ग्राकाश श्रीर नई पृथ्वी के प्रति जिसका दर्शन लोगों को तत्कालीन नक्षत्र-विद्या-वेत्ता एवं साहसी मल्लाह करा रहे थे, उनमें रोमांच का भाव है; एवं ग्रीक श्रीर रोमन साहित्य में श्रीर उसके द्वारा जीवन में उन्हें विशेष सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। मध्य युग में न तो साहित्य का इतना ज्ञान था, न इतना विकास श्रीर प्रसार; श्रीर जो कुछ भी था वह एकाध को छोड कर विशेषतः रुढिगत धार्मिक शास्त्रों श्रीर विचारों की सीमा में बद्ध था।

१६वीं १७ वीं शताब्दियों में यूरोप में अनेक प्रतिभावान व्यक्तियों का उद्भव हुआ जिनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में स्मरणीय है। इटली के लिओनार्डों डा विची का नाम जो एक कलाकार होने के साथ साथ प्रकृति विज्ञान-वेत्ता एवं बनस्पित-शास्त्री भी था, पहिले भी आ चुका है। पोलेण्ड के विज्ञान-वेत्ता कोपरिनक्स (१४७३-१४४३) ने आकाश के नक्षत्रों की चाल का गहन अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर जैसा ईसाई धर्मी लोग विश्वास करते थे। इटली के विज्ञान-वेत्ता गेलिलियो (१४६४-१६४२) ने "गित विज्ञान" (Science motion) की नींव

डाली ग्रीर सब से पहला दूर-दर्शक यन्त्र (Telescope) बनाया । फिर संसार के महान् वैज्ञानिक न्यृटन ने (१६४२-१७२६) भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस विश्व की एक रूप-रेखा प्रस्तत की ग्रौर नक्षत्रों में श्चाकर्षण शक्ति के सिद्धान्त का अविष्कार किया। विज्ञान की प्रगति की विधिवत जानकारी रखने के लिये लन्दन मे सन् १६६२ ई० में "रोयल-सोसायटी" की स्थापना हुई ग्रौर फिर कुछ ही वर्ष बाद फांस में भी ऐसी ही एक ग्रन्य संस्था की स्थापना हुई। दार्शनिक क्षेत्र मे दो महान् व्यक्ति हए जिन्होंने सब प्रकार की "परोक्ष, परा-प्रकृति" शक्ति से भ्रबाधित भ्रौर मुक्त, प्राकृतिक भ्रौर सृष्टि विज्ञान की नींव डाली। येदो व्यक्तिये इङ्गलैण्डके फ्रांसिस बेकन (१५६१-१६२६) स्रौर फांस के देकार्त (Descartes-१५६६-१६५० ई०)। उन्होने बतलाया कि यह दृश्य संसार एक वास्तविक सत्य वस्तु है। इसके रहस्यों का उद्घाटन प्रायोगिक ढ़ंग से होना चाहिये। ऐसे विचारों के प्रभाव से ही मानव मन स्वर्ग, नर्क, देव, भूत इत्यादि के अनेक निर्मुल भयों से मुक्त हुआ श्रीर वह अपने सुख दुःख का कारएा इसी प्रकृति श्रीर समाज संगठन मे ढंढने लगान कि किसी देव या भूत में।

## २. नई दुनिया एवं नये मार्गों की खोज (मानव के भौगौलिक ज्ञान में वृद्धि)

प्राचीन काल में क्या भारत क्या चीन एवं क्या ग्रीस ग्रीर रोम में, कहीं भी लोगों को पृथ्वी की भौगौलिक स्थिति एवं पृथ्वी पर स्थल भाग ग्रीर जल भाग की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। बहुधा यही विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं। प्राचीन भारत में चीनी ग्रीर ग्रीक यात्रियों के भारत-यात्रा के वर्णन मिलते हैं किन्तु वे एक देश विशेष ग्रीर वहां की सामाजिक स्थिति के वर्णन हैं न कि कोई भौगौलिक वर्णन। धर्म ग्रंथों में दुनिया के मानचित्रों का वर्णन मिलता है, किन्तु वह सब धार्मिक, ग्राध्यात्मिक दृष्टि से किया हुग्ना वर्णन है। उससे इस पृथ्वी

श्रीर इसके देशों की वास्तिवक स्थिति का ज्ञान नहीं होना न तन्कालीन भिन्न भिन्न देशों के सही मानचित्र का। प्राचीन हिन्दू जैन साहिन्य में एवं यहूदी बाइबल श्रीर ईसाई बाइबल श्रीर श्रन्य धर्म पुस्तकों में भिन्न भिन्न लोकों का जित्र श्राता है किन्तु उन लोकों की कल्पना धार्मिक श्रथवा श्राध्यात्मिक श्राघार पर की हुई है। श्रनेक नगरो एवं देशों का भी जित्र श्राता है किन्तु वह जित्र भारत, मध्य एशिया एवं उत्तरी श्रफीका तक ही प्रायः सीमित है। यह केवल जित्र है, उस काल में देशों के मानचित्र, प्राकृतिक दशा श्रादि का सुसंगठित ज्ञान नहीं। मध्य श्रफीका, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलंड, प्रशान्त महासागर, प्रशान्त महासागर में स्थित श्रनेक श्रन्य द्वीप, एवं श्रमेरिका उस काल में श्रज्ञात थे। प्राचीन काल में केवल मिश्र के ग्रीक शासक टोल्मी के जमाने का भौगौलिक विज्ञान सम्बन्धी एवं मानचित्र बनाने की विज्ञान कला का कुछ साहित्य उपलब्ध होता है श्रीर कुछ नहीं।

वस्तुतः तो १५ वीं १६ वीं शताब्दी में जब से यूरोप के मानव की वृष्टि इसी दुनिया श्रौर प्रकृति की श्रोर ग्रधिक श्राकृष्ट हुई तभी से पृथ्वी के देशों का श्रन्वेपएा होने लगा, उनके स्रांतरिक भागों की लोज होने लगी। उनके संबंध में भौगौलिक ज्ञान संगृहीत किया जाने लगा श्रौर वैज्ञानिक ढङ्ग से (ग्रक्षांश देशान्त के श्राधार पर) दुनिया श्रौर देशों के मानचित्र बनाये जाने लगे। सन् १४७४ में इटली के टोस्कानेली (Toscanelli) ने यह चार्ट तैयार किया जिससे मार्ग दर्शन पाकर श्रटलांटिक महासागर के पार नाविकों ने यात्रायों की श्रौर नये द्वीपों श्रौर नये देशों का पता लगाया। इस दुनिया एवं प्रकृति की लोज के प्रति पूर्व का ध्यान ग्राकषित नही हुग्रा। पूर्वीय देशों के लोग इस बात में काफी पिछड़ गये। १८ वीं शती के उत्तरार्द्ध में जब भारत में एक तरफ श्रंग्रेजों का प्रभुत्व बढ रहा था श्रौर दूसरी श्रोर भारतीय मराठों की शक्ति भी बढ़ रही थी तब मराठा शासकों ने भारत का एक मान-

चित्र तैयार करवाया था, श्रौर उसी समय में कुछ श्रंग्रेज श्रन्वेपकों ने जो विदेशी थे ग्रतः जिनका भारत का भौगौलिक ज्ञान भारतीयों की श्रपेक्षा जो भारत में ही हजारों वर्षों से रह रहे थे बहुत कम होना चाहिये था, भारत का एक मानचित्र तैयार किया। श्रंग्रेज श्रन्वेषकों ने जो नकशा तैयार किया था वह ग्राज के भौगौलिक ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखते है तो सही निकलता है श्रौर जो नकशा मराठा शासकों ने तैयार करवाया था वह गलत। यह तो यूरोप में पुनः जागृति काल के बाद की बात है किन्तु मध्य युग में तो वह एक स्थिर गतिहीन स्थिति में था, बद्ध श्रन्थकारमय स्थिति मे।

मध्ययुग में यूरोपवासी समुद्र यात्रा से प्रायः बहुत उरते थे । तत्कालीन विद्वान यह समभते थे कि समुद्रों के आगे भूत प्रेतों का देश है, वहां पर नरक के द्वार हैं, राह में जलती हुई ग्रग्नि है । पुनर्जागृति काल में मानसिक मुक्ति के साथ साथ तथ्यहीन विश्वास खत्म हुग्रा भौर ग्रनेक साहसी लोग समुद्र की ग्रनेक लम्बी लम्बी यात्राम्रों पर निकल पड़ें। इन लोगों में खोज का उत्साह था। मध्य युग में फारस की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर, श्रीर भूमध्यसागर में विशैपतया अरब मुसल-मान मल्लाहों के जहाज चलते थे। श्ररब मुसलमानों का पीछा करते हुए, ईसाई मजहब फैलाने के विचार से युरोपीय मल्लाह कई दिशास्रों में निकल पड़े। इस समय कस्तुनतुनियां पर तुर्क लोगों का अधिकार होने की वजह से श्रीर भूमध्य सागर मे तुर्क लोगों की शक्ति बढने से यूरोपीय लोगों को यह भी जरूरत महसूस हुई कि वे भूमध्यसागर के अतिरिक्त कोई दूसरा सामुद्रिक रास्ता पूर्व को जाने का ढूंढ निकालें। युरोपीय देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई कि पूर्व के साथ उनका व्यापार एक दूसरे की अपेक्षा खुब बढ़े। इस काममें सर्वाधिक अगुआ दो देश रहे— पुर्तगाल भ्रौर स्पेन । पुर्तगाल में एक शासक हुम्रा जिसका नाम हेनरी था । इतिहास में वह हेनरी नाविक ( १३६४-१४६० ई० ) ( Henry the navigator ) के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यूरोप के लोगों को वह

प्रेरणा दी जिससे समस्त संसार उनके ज्ञान श्रौर श्रनुभव की परिधि मे श्रागया।

(१) श्रमेरिका की खोज:—इटली के जिनोग्रा नगर के वासी कोलम्बस (१४४६-१५०६) ने इस विचार से कि दुनिया गोल है, भारत तक पहुंचने के लिए यह सोचा कि यदि वह पिच्छम की ग्रोर समुद्र पर चलता रहा तो किसी न किसी दिन वह भारत पहुंच जायेगा। उसके इस साहसी काम में पहिले किसी ने मदद नहीं की किन्तु बाद में स्पेन के कुछ व्यापारियों ने कोलम्बस की मदद की, ग्रौर स्पेन के राजा ग्रौर रानी फर्डीनेंड ग्रौर ईसाबेला ने उसको ग्राज्ञा पत्र दिया। तीन जहाज उसने तैयार किये ग्रौर न म्यादिमयों को लेकर वह ग्रज्ञात समुद्रों पर यात्रा के लिये निकल पड़ा। ग्रुनेक किठनाइयों का सामना करते हुए लगभग सवा दो महीने की खतरनाक यात्रा के बाद ११ ग्रक्टूबर सन् १४६२ के दिन वह नई दुनिया के किनारे पर जा लगा। कोलम्बस ने तो सोचा यह भारत था किन्तु वास्तव में यह एक नई दुनिया थी—ग्रुमेरिका महाद्वीप, जहां पर उस समय तांबे के रंग के ग्रसम्य लोग रहते थे जो (Red Indians) कहलाए। दुनिया के इतिहास में यह एक ग्रपूर्व घटना थी।

सन् १५०० ई० मे पुर्तगीज नाविक पेड्रो ने अमेरिका के उस भाग की खोज की जो बाजील कहलाता है। सन् १५१६ ई० मे स्पेनिश नाविक कोर्टेज अमेरिका की ओर बढ़ा और उसने वहां के उस भाग में प्रवेश किया जो आजकल मैक्सिको है। वहां के आदि निवासी रेड इन्डियन (Red Indian) थे और जिनमे सौर-पापाणी सभ्यता से मिलती जुलती ऐजटेक (Aztec) सम्यता प्रचलित थी-उनको पदाकान्त किया और मैक्सिको में स्पेन का भण्डा फहराया। इसी प्रकार सन् १५३० में एक अन्य स्पेन नाविक पिजारो ने अमेरिका के उस भाग में जो आधुनिक पीरु है स्पेन का भण्डा फहराया और वहां प्रचलित पीरुवियन सभ्यता को ध्वस्त किया। फिर तो यूरोपीय लोगों का तांता

बध गया और दो सौ वर्षों के भ्रन्दर ग्रन्दर उत्तर भ्रौर दक्षिण श्रमेरिका मे युरोपीय जाति के लोगों के बडे वडे राज्य स्थापित होगये।

(२) अप्रतीका का चक्कर काटकर भारत के नये सामुद्रिक राह की खोज:—सन् १४६८ ई० मे पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा अफीका का चक्कर काटकर भारत पहुंचा, और इसी रास्ते से यूरोपीय

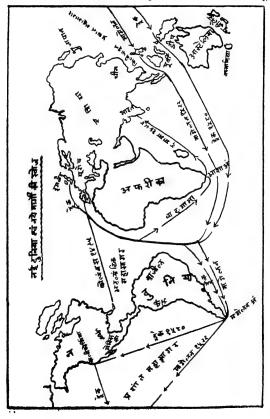

देशों का भारत श्रीर पूर्व के श्रन्य देशों से व्यापार होने लगा। सन् १८६६ ई० तक जब एक फासीसी इंजिनियर द्वारा निर्मित स्वेज नहर खुली, यूरोप का व्यापार भारत श्रीर चीन से इसी राह से हुश्रा। इसी सिलसिले में सन् १५१५ ई० में कई पुर्तगाली जहाजे मलक्का, जावा, सुमात्रा श्रादि पूर्वीय द्वीपों मे पहुंच गई। समुद्रकी राह से पूर्व का रास्ता खुल गया श्रीर पूर्व श्रीर पच्छिम का धीरे धीरे सम्पर्क बढने लगा।

- (३) दुनियां की परिक्रमायें:—(म्र) सन् १५१ र ई० मे एक रोमांचकारी घटना हुई। एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम मैलन (१४८०-१५२१ ई०) (Magellan) था, स्पेन के वादशाह से सहायता लेकर, पांच जहाज और २८० आदमी अपने साथ लेकर दुनिया को ढूं ढने के लिये स्पेन से निकल पड़ा। भयकर महा समुद्रों को पार करता हुआ, अटलान्टिक महासागर और फिर दक्षिण अमेरिका होता हुआ, फिर प्रशान्त महासागर पार करता हुआ लगभग आठ महीनों की खतरनाक यात्रा के बाद वह कुछ अज्ञात द्वीपों पर पहुंचा। ये द्वीप फिलीपाइन द्वीप थे। इस प्रकार मैजेलन को ही फिलीपाइन द्वीपों में वहां के आदि निवासियों द्वारा मारा गया किन्तु उसके पांच जहाजों में से एक जहाज जिसका नाम विट्टोरिया था, और उसके कुछ साथी सन् १५२२ ई० में सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर फिर से स्पेन पहुंचे। इतिहास में यह सर्व प्रथम जहाज था जिसने सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की।
- (ब) इंगलैंड का प्रसिद्ध नाविक सर फांसिसडू के (Sir Francis Drake) सन् १५७७ ई० में सामुद्रिक राह से विश्व की परिक्रमा करने के लिये निकला । म्रटलान्टिक महासागर को पार करता हुम्रा, दक्षिरा म्रमेरिका के मगेलन म्रन्तरीप के समीप पहुंचकर किनारे किनारे चलता हुम्रा उत्तर म्रमेरिका के केलीफोर्निया प्रान्त तक पहुंचा । वहां से उसने विशाल प्रशान्त महासागर में प्रवेश किया । उसको पार करता हुम्रा,

पूर्वीय द्वीप समूहों के नजदीक चलता हुआ वह हिन्द महासागर में दाखिल हुआ; वहां से अफीका का चक्कर काटता हुआ तीन वर्ष की शानदार यात्रा के बाद सन् १५८० ई. में अपनी जन्मभूमि इगलैंड पहुचा।

- (४) अप्राक्तीका:-वंसे तो अफीका अति प्राचीन काल से ही एक जात देश था, किन्तु उसके केवल भूमध्यसागर तटीय प्रदेश एव वहां की नील नदी की उपत्यका में स्थित मिश्र देश ही विशेष ज्ञात थे; इस महाद्वीप की शेष विशाल भूमि अज्ञात थी, अन्धकार से आच्छादित। प्राचीन युग में मिश्र के फेरो निशो की प्रेरणा से उसके नाविकों ने समस्त अफ्रीका तट की परिक्रमा की थी किन्तु वह एक पुरानी बात हो गई थी ग्रीर प्रायः भुला दी गई थी। ग्राधुनिक युग में सर्वप्रथम स्पेन के नाविक दीग्राज १४५०-१५०० ई० (Dias) ने सन् १४८६-८७ ई० में स्पेन से रवाना होकर ग्राधिनक सम्पूर्ण पिच्छमी तट का चक्कर लगाकर दक्षिण छोर तक पहुंचा, तभी से उस सुदूर दक्षिण छोर का नाम श्राशा अन्तरीप हुआ। किन्तु अब तक भी समस्त आंतरिक प्रदेश अज्ञात ही था; स्रांतरिक प्रदेशो की खोज १६ वी शती के मध्य मे जाकर हुई। इङ्गलैण्ड के डेविड लिविंगस्टोन (१८४६-७३) ने स्रफ्रीका मे दूरस्रन्दर तक प्रदेशों की कई यात्राये की ग्रौर उन प्रदेशों की वैज्ञानिक ढङ्ग से जानकारी हासिल की । वृक्षों की घनता में छिपे हुए सांप अजगरों की फूंकार से फुसफुसाते हुए, मृत्यु रूप सिह, चीतों की दहाड़ से गरजते हुए, मलेरिया मच्छरों से ग्राच्छादित भयावह ग्रंधियारे जंगलों में ; -ग्रीर फिर हजारों वर्ग मील लम्बे चौड़े सुखे, तप्त, निर्जल, निर्जन रेगिस्तानों में पग पग घुमकर उन प्रदेशों की खोज करना, मानव इतिहास की सचमुच एक रोमांचकारी कहानी है।
  - (४) श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैएड एवं तस्मानिया:—डच नाविक अबेल-टास्मन (१६०२-१६४६ ई०) (Abel Tasman) ने १७वीं शती में सर्व प्रथम न्यूजीलैण्ड का पता लगाया। १७वी शताब्दी मे कई यरोपीय खोजकों ने आस्ट्रेलिया और तस्मानिया के तटों का भी पता

लगा लिया था किन्तु ग्रभी तक इन देशों के ग्रन्दरूनी हिस्सों मे कोई भी नहीं पहुंचा था। १८ वी शती मे केपटन कुक (१७२८–१७७६ ई०) ने भ्रास्ट्रेलिया के पूर्वीय तटों की लोज की किन्तु तब भी कोई भी यूरोपीय लोग वहां जाकर नहीं बसे। १६ वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सुदूर मध्य आस्ट्रेलिया को छोड़कर शेप प्रायः सगस्त ग्रास्ट्रेलिया का नकशा खोज कर के बना लिया गया था। उसी जमाने में ग्रास्ट्रेलिया ग्रंग्रेजों का एक उपनिवेश बना।

(६) खोज की वह परम्परा जो रिनेसां युग में प्रारम्भ हुई, श्रव तक चालू है, श्रौर निःसन्देह मानव इस परम्परा को बनाये रक्खेगा। १६ वीं शताब्दी के मानव ने प्रायः सारी पृथ्वी की खोज कर डाली थी किन्तु श्रभी तक वह पृथ्वी के उत्तरी तथा दिक्षरा ध्रुत्र तक नहीं पहुंच पाया था। यह काम भी मानव ने किया। ६ श्रप्रेल सन् १६०६ के दिन श्रमरीका देश का साहसी यात्री पियरी (१८५६-१६२० ई०) (Robert Edwin Peary) भयंकर ठडे, सदा बर्फ से ढके हुए उत्तरीय ध्रुत्र में पहुंचा, श्रौर इसी प्रकार ठण्डे दक्षिणी ध्रुत्र पर नार्वे के साहसी नाविक श्रामनसेन (१८७२-१६२८) (Amundsen) ने दिसंबर १६११ ई० में विजय प्राप्त की। नाविकों एव वायुयान उड़ा-कुश्रों की पृथ्वी के उत्तरी श्रौर दक्षिणी ध्रुत्र की यात्रायें मानव साहस की रोमांचकारी गाथाये है।

इस प्रकार नये मार्गों, नये देशों, एवं नये प्रदेशों की खोज में सर्व प्रथम स्पेन और पुर्तगाल के नादिक निकले, एवं १५-१६ वीं शताब्दियों में विशेष उनका ही प्रभाव रहा, किन्तु फिर इस साहसी कार्य की ग्रोर डच (होलेण्ड) ग्रंग्रेज और फांसीसी लोगों का भी घ्यान गया, जब उन्होंने देखा कि स्पेन-वासी और पुर्तगीज तो बहुत धनिक हो रहे हैं। जर्मनी उस समय तक एक पृथक राज्य नहीं बन पाया था, वह पवित्र रोमन साम्राज्य का ही एक ग्रङ्ग था ग्रत: उसका घ्यान इस ग्रोर ग्राकषित नहीं हो सकता था। धीरे धीरे ग्रंग्रेज, फांसीसी, स्पेनिश, डच

ग्रीर पूर्तगीज लोगों के इन नये देशों में, यथा उत्तर ग्रमेरिका, दक्षिग् ग्रमेरिका, पिंछमी द्वीप समूह, ग्रफीका, ग्रास्ट्रेलिया ग्रौर त्यूजीलैंड, फिलीपाइन द्वीप, पूर्वीय द्वीप समूह में श्रनेक उपनिवेश ग्रौर बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गये। यरोपीय लोगों के ग्राने से पूर्व ये विशाल देश सर्वथा भयंकर जंगलों से स्राच्छादित थे। कह सकते है कि वे स्रन्धेंरे में पडे थे, मानव निवास के सर्वथा भ्रयोग्य । युरोपीय लोगों ने भ्रथक परिश्रम श्रीर श्रध्यवसाय से जंगलों को साफ किया, भूमि को रहने योग्य बनाया ग्रीर तब कहीं ये देश प्रकाश में ग्राये। इन देशों के ग्रादि निवासी सर्वथा ग्रसम्य थे। कही कही जैसे पीरु मैक्सिको, पूर्वीय द्वीप समृह में सौर-पाषाग्गी सभ्यता से कुछ मिलती जुलती सभ्यता प्रचलित थी। ये ग्रादि निवासी संख्या मे बहत कम थे, इनको पदाकान्त करके या कही कहीं इनको सर्वथा विनिष्ट करके (जैसे तस्मानिया में) ही यूरोपीय लोगों ने ग्रपने उपनिवेश बसाये। ग्रमरीका के रेडइण्डियन ग्रीर ग्रफीका के हब्शी भ्रादि निवासी म्राज तो काफी सम्य स्थिति में हैं म्रौर वे दूसरी सभ्य जातियों के साथ कंधा से कधा जुड़ाकर चलने की तैयारी में है।

कह नहीं सकते कि अपनी इस पृथ्वी के सभी द्वीपों की खोज कर ली गई है—संभव है महासागरों में इधर उधर ग्रब भी ग्रनेक टापू ग्रज्ञात पड़े हो। किन्तु इसमें सन्देह नही कि उपरोक्त देशो श्रीर द्वीपों की खोज ने मानव की इस दुनिया को विस्तृत बना दिया और उसके इतिहास में एक नई गति पैदा कर दी।

## ३. सामाजिक एवं राजनैतिक मान्यताओं में परिवर्तन

मध्य युग में ब्राधिक संगठन का मुख्य रूप था-सामंतवाद । उसमें दो वर्गों के लोग थे। उच्च वर्ग-जमींदार, राजा ब्रौर पादरी; निम्न वर्ग-किसान मजदूर (सर्फ) । इन्हीं दो वर्गों के इर्द गिर्द साधारण हस्त-उद्योग में लगे हुए भी कुछ लोग होते थे। ब्राधुनिक युग के प्रारम्भ होते होते व्यापार ब्रौर हस्त-उद्योग में पर्याप्त वृद्धि हुई-इस वृद्धि में मुख्य सहायक

दो बाते थीं -- नयं देशों ग्रौर नये व्यापारिक मार्गी की खोज। इसके फलस्वरूप व्यापारियों के एक स्वतन्त्र मध्यवर्ग का विकास हुम्रा-इसी वर्ग के उत्पन्न होने के फलस्वरूप सामन्तवादी व्यवस्था शनै. शनै: विच्छिन्न हो गई। ग्रब तक सामन्तों की शक्ति पर ही राजा की शक्ति ग्राधारित थी-क्योंकि सामन्त लाग ही फौजी सिपाही रखते थे-किन्तू अब गोला बारूद का म्राविष्कार हो चुका था-राजा को विशाल व्यापारिक संस्थाम्रो, बैकों से रुपया मिल सकता था-ग्रतः उसे सामन्तों पर निर्भर रहने की म्रावश्यकता नही रही। इसलिये राजा सामन्तों को धीरे धीरे खत्म कर सके स्रोर शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य स्थापित कर सके। स्रपने अपने प्रदेशों का व्यापार बढ़ाने की म्राकाक्षा से स्थानीय एव तद्परान्त राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा एवं सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी । एक सामन्तवादी ईसाई यूरोपीय राज्य की जगह-या पवित्र रोमन राज्य के विचार के बदले, स्रब पृथक पथक राष्ट्रीय राज्यों-यथा इङ्गलैंड, फान्स, होलेंड, स्पेन, पूर्तगाल, इत्यादि इत्यादि की उद्भावना हुई । साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के राजाग्रों में पूर्ण एकतन्त्रवाद का विचार घर करने लगा≔श्रतः द्वन्द्व का भी एक नया कारण समाज में उत्पन्न होगया यथाः राजा की सत्ता भ्रौर प्रजा के ग्रधिकारो में द्वन्द्व। इन्हीं परिस्थितियों में इटली के पलोरेस नामक नगर में प्रसिद्ध राजनैतिक विचारक मकयाविली (१४६६-१५२७ ई०) (Machiavelli) का उदय हुग्रा-जिसने प्रिस (Prince) नामक ग्रथ की रचना क़ी-जिसका मुख्य उद्देश्य राजाग्रों को यही राजनैतिक सबक सिखाना था कि वे (राजा लोग) किन्हीं भी साधनों से नैतिक हो ग्रथवा अनैतिक पूर्ण शक्तिमान बनें रहें-वे पूर्ण सत्ताधारी हों। इस विचार ने पोप की भ्रथवा गिरजा की शक्ति को ध्वस्त करने में ग्रौर राजाग्रों द्वारा एकतन्त्रवादी निरंकुश सत्ता स्थापित किये जाने में बड़ी सहायता दी। सचमुच मकयाविली की विचार धारा ने युरोप में निरंकुश राजतन्त्र (Absolute Monarchy) का एक युग ला खड़ा किया।

आधुनिक युग का आगमन-एक सिहावलोकन-मध्य युग की श्रंतिम शताब्दियों में, यथा १४ से १६वीं शताब्दियों मे, यूरोप मे मानव चैतना में नव जागृति ग्राई। वह मानव जो ग्रपने ग्राप को ग्रकिंचन समभे हुए था, जिसके विचारों का क्षेत्र गिरजा की चार दिवारी तक ही सीमित था, उठा ग्रीर उसमें ग्रपनी क्षमता, ग्रपनी शक्ति के प्रति म्रात्मविश्वास पैदा हम्रा, उसमें एक स्फुरगा उत्त्पन्न हुई विशाल कर्म भीर विचार क्षेत्र में स्वतन्त्र विचरण की । भ्रानेक शताब्दियों से प्रचलित सफंडम, सामन्तवादी समाज श्रीर सामन्तवादी राजनैतिक सगठन ध्वस्त हए, ब्यक्ति ने जो धार्मिक सामाजिक ग्रन्ध विश्वासो का गुलाम था ब्यवितत्व स्वतन्त्रता की ग्रनुभूति की, एक स्वतंत्र मध्यवर्गीय जन का उत्थान हुन्ना, स्रौर सामन्ती राज्यों की जगह केन्द्रीभूत राष्ट्रीय राज्यो का । कला, साहित्य मे नये सौन्दर्य, दर्शन में स्वतन्त्र विचारणाये श्रौर सर्वोपरि प्रकृति का निरीक्षरा करते हुए, विज्ञान में नई उद्भावनाये उत्तपन्न हुई। नये मार्गो, नये देशो, नये ससार की लोज हुई, मानव का द्ष्टिकोएा विशाल बना उसकी बुद्धि स्वतन्त्र ग्रीर वह स्वयं उल्लसित भीर गतिशील । स्राधुनिक युग मे मानव प्रविष्ट हुस्रा स्रीर उसने स्रपनी यात्रा प्रारंभ की। सन् १६०० ई. की यह बात है। सानव की यह महानता, उसका यह मुक्त भाव, जागृति की यह ब्रात्मा श्रभिव्यक्त हई, ग्रपने सुन्दरतम रूप में उसी युग के महानतम कवि में, जब उसने मक्त भाव से यह गाया-

"What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in faculty in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a God! the beauty of the world! the paragon of animals!" "मनुष्य भी क्या एक अद्भुत कृति है! बुद्धि में कितना श्रेष्ठ, प्रतिभा में कितना अन्तर्त ! गठन और चाल में कितना प्रभावोत्पादक और प्रशंसनीय ! कार्य में कितना देव सम ! अन्तस में ईश्वरं तुल्य ! मृष्टि का सौन्दर्य, प्राग्तियों में महान !" ——शोक्सपीयर

(84)

## यूरोए में धार्मिक सुधारों और धार्मिक युद्धों का युग

( १४००-१६४८ )

पूर्व अध्याय में कहा जा चुका है कि यूरोप में किस प्रकार मानव चेतना पुनर्जागृत हुई, प्रत्येक तथ्य को वह अन्वेषक की दृष्टि से देखने लगी। कई शताब्दियों से संसार में जमे हुए धार्मिक विश्वासों को भी उसने इसी दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया। इस स्वतन्त्र चितन से मानव जब प्रेरित हुआ तो उसने देखा कि धार्मिक-विश्वास के कई प्रचलित रूपों में कई रस्मों में विशेष तथ्य नहीं है केवल इतना ही नहीं, वे बाह्य रूप और रस्म पतित हो चुके हैं।

#### सुधार की आवश्यकता

चर्च में बुराइयां:—(१) इस युग के पोप, बडे बड़े गिरजाओं के बड़े बड़े बिशप (पादरी इत्यादि) सब घन एवं पार्थिव सत्ता संगृहीत करने में एवं राजाओं की तरह सत्ता का क्षेत्र विस्तृत करने में व्यस्त थे, सच्ची धार्मिक भावना उनमें लुष्त थी। रोम का पोप जो समस्त ईसाई दुनियां का एकमात्र धर्मगुरु और श्रिधनायक था, धन एकत्रित करने के लियें अपने अंधीनस्थ पादरियों के द्वारा समस्त ईमाई देशों के

नगर नगर गांव गांव में ऐसे पाप-विमोचन 'प्रमाएा-पत्र' (Indulgences) बेचा करता था—जिनका ग्राशय यह था कि जो कोई भी उनको खरीद लेगा, मानो वह ग्रपने पापों ग्रीर दुष्कर्मों के फल से मुक्त हो जायेगा। ऐसी दशा थी सर्व साधारए जन में। धर्म, ईसा, पोप श्रीर चर्च के प्रति ऐसी ग्रट्ट श्रद्धा। धार्मिक मामलों में स्वतन्त्र विचार श्रीर स्वतन्त्र विद्यासों की कोई गुरुजाइश नहीं थी।

राजनैतिक कारणः— (२) यूरोप में कृषि योग्य भूमि के विशाल भागों का पट्टा भिन्न भिन्न गिरजाग्रों के नाम था, जिसकी सब ग्राय पादिरयों के पाम जाती थी—ग्रौर उस ग्राय का एक मुख्य भाग रोम के पोप के पास। इस व्यवस्था से राजाग्रों को बड़ी ग्रड़चन महसूस होने लगी—जब कभी युद्धादि के लिये उन्हें धन की ग्रावस्यकता होती थी—तो इन गिरजाग्रों के ग्राधीन विशाल क्षेत्रों की ग्राय से वे महरूम रहते थे—इससे कई राजनैतिक प्रकृत खड़े हो गये—ग्रौर राजाग्रों ग्रौर पोप मे परस्पर विरोध का एक कारण उपस्थित हो गया। साथ ही साथ यूरोप के भिन्न भिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक प्रादेशिक राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था, ग्रौर प्रादेशिक राजा ग्रपने ग्रपने क्षेत्र मे रोम के पोप ग्रौर धार्मिक पादिरयों की सत्ता से मुक्त ग्रपने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य कायम करने की उत्कंटा में थे—वे इस प्रयत्न में थे कि चर्च ग्रौर पादरी उनकी राजकीय सत्ता में बाधक न हों, बल्कि वे उनके ग्राधीन रहें।

#### मुधारक लूथर

प्रोटेस्टेनिज्म:—( Protestanism ) ऐसी परिस्थितियों में जर्मनी में एक महान् सुधारक का उदय हुआ जिसका नाम मार्टिन लूथर (१४८३-१४४६) था। एक किसाने के घर में उनका जन्म हुआ था। अपने जीवन का प्रारंभिक भाग उसने एक ईसाई-बिहार में क्ठोर संयम नियम से व्यतीत किया। १४१० में उसने रोम की यात्रा की जहां पोप

की पोल स्वयं उसने अपनी आंखों से देखी, उसे प्रेरगा मिली। सच्ची भावना से प्रेरित हो धर्म मुधार का उसने निश्चय किया। परिस्थितियां अनुकूल थी हीं। अपने अदम्य उत्साह से धार्मिक मुधार की एक लहर उसने पैदा कर दी—पहिले जर्मनी में और फिर समस्त यूरोप में। वैसे लूथर के उदय होने के पूर्व भी धार्मिक गिरावट के विश्व कुछ साहसी आत्माओं ने आवाज उठाई थी-जिसमें इगलैंड के विक्लिफ (मृ०१३-४ ई०), बोहेमिया (जर्मनी) के जीहनहस (१३६६-१४१५ ई०), फ्लोरेंस (इटली) के सवोनारोला (१४५२-१४६- ई०) उल्लेखनीय हैं। कैथोलिक चर्च की कट्टरता इतनी जबरदस्त थी, एवं धार्मिक स्वतन्त्रता इतनी अमान्य समभी जाती थी कि ह्म और सवोनारोला को तो जिन्दा जला दिया गया था।

#### लूथर के सुधार

पोप का भेजा हुन्ना एक पादरी जर्मन में "पाप विमोचन प्रमाण पत्र" बेचने न्नाया। लूथर ने इसका घोर विरोध किया। उसने लेख न्नीर पुस्तकें प्रकाशित की न्नीर घोषणा की कि पोप (जो पाप-मुक्त, एवं गिल्तयों से परे माना जाया करता था) भी पाप से मुक्त नहीं है, वह भी गल्ती कर सकता है। "पोप विमोचन प्रमाण पत्र" एवं रोमन चर्च की न्निक ग्रन्य मान्यतायें पाखंड हैं। बाइबल ही केवल एक प्रमाण है, वही एक सत्य वस्तु है। प्राचीन रोमन केथोलिक चर्च में ग्रंग भंग हुन्ना, बहुत से ईसाई इसके प्रभाव से निकलकर लूथर के ग्रन्यायी बन गयें जो प्रोटेस्टेंट कहलाये। रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक प्रोटेस्टेंन्ट चर्च की स्थापना हुई। ग्रब तक तो समस्त ईसाई प्रदेशों में रोमन कैथोलिक चर्च की जिसका ग्रधिनायक रोम का पोप था, सार्वभौम सत्ता थी, ग्रब इस सार्वभौम सत्ता से मुक्त जिन देशों ने प्रोटेस्टेनिज्म स्वीकार किया, उन्होंने ग्रपनी ग्रपनी पृथक राष्ट्रीय चर्च स्थापित करलीं। इंगलैंड, नोवें, स्वीडन, डेनमार्क, उत्तरी जर्मन, एवं कहीं कहीं फांस में प्रोटेस्टेन्ट चर्च स्थापित हुई। इटली, स्पेन, फांस, दक्षिणी जर्मनी, पोलैंड,

हंगरी, ग्रायरलेंड, कैथोलिक चर्च के साथ रहे। पूर्वीय यूरोप में सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ग्रीस, बुलगारिया, रुमानिया, समस्त रूस पृथक "ग्रीक चर्च" के साथ रहे। इसका उल्लेख पीछे ग्रध्याय में हो चुका है। लूथर ने तो एक लहर पैदा कर दी थी, उसके प्रभाव से ग्रन्य सुधारक भी पैदा हुए। स्वीटजरलेंड में जोन कालिवन (John Calvin) (१५३६-१५५४) ने इस विश्वास से प्रेरणा पाकर कि मनुष्य ईश्वर पर ही पूर्णतः श्राश्रित है, जन्मकाल से ही मनुष्य का भाग्य ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट कर दिया जाता है-चर्च का लोकतन्त्रीय ग्राधार पर संगठन किया। रोमन कैथोलिक चर्च में तो पोप या उच्चाधिकारी पादरी सर्वेसर्वा थे, उसकी व्यवस्था में जनता का कुछ भी श्रधिकार नहीं; प्रोटेस्टेन्ट चर्च के संगठन में राज्य (State) का ग्रधिकार रहा; कालिवन ने ऐसा संगठन बनाना चाहा जिसमें चर्च राज्य की दखल-ग्रंदाजी से मुक्त हो, किन्तु साधारण जन का उसकी व्यवस्था में प्रधिकार हो। कालविन द्वारा संगठित चर्च प्रेसबाइटेरियन चर्च कहलाई। स्वीटजरलेंड एवं स्कोटलेंड में ऐसे चर्चों की स्थापना हुई।

धार्मिक सुधार होने के लिए क्या विशेष कारण उपस्थित हो गये थे इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यथा—चर्च, पादिरयों, धर्मा-चार्यों इत्यादि में गिरावट पैदा हो जाना एवं राजनैतिक शासन क्षेत्र में राजाओं में यह महत्वाकांक्षा उत्पन्न होना कि चर्च की सत्ता उन पर न रहे। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप सुधार की लहर ने भी मुख्यतया दो दिशाओं नी और प्रगति की। पहिली दिशा यह थां कि चर्च और धर्माचार्यों की गिरावट की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि चर्च स्रयीत् रोमन चर्च से पृथक प्रोटेस्टेन्ट गिरजाओं की स्थापना हुई—जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आदि रोमन चर्च को भी कुछ होश आया और उसने अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने का और अपनी गिरावट दूर करने का प्रयत्न किया। सन् १५४० ई० में स्पेन के एक सिपाही इगनेटियस लोयोला (१४६१-१५५६ ई०) [Ignatius

Loyola) ने ईसा के नाम पर गोमाइटी ग्रांफ जीमम (Society of Jesus) की स्थापना की।

इसी सोसाइटी से प्रभावित होकर तत्कालीन रोम के पोप पाल तृतीय ने इटली के ट्रेंट नामक स्थल पर रोमन कैथोलिक ईसाइयों की एक सभा बुलवाई जो ट्रेंट की सभा कहलाई। इस सभा की बैठकें उप-रोक्त सोसाइटी के एक सदस्य की ग्रध्यक्षता में सन् १५४५ से १५६३ तक होती रहीं। इसी के तत्त्वावधान में रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तों में कई परिवर्तन किथे गये जो उसके संगठन के ग्राज तक ग्राधार माने जाते हैं।

"जीसम—सोसाइटी" के सदस्य पादरी होते थे — श्रौर इसका संगठन बहुत ही श्रनुशासन पूर्ण । इस भावना से ये सदस्य श्रनुशास्मित होते थे कि संस्था के कठोर श्रनुशासन में रहते हुए, श्रात्म त्याग का पालन करते हुए, ईसाई मत (रोमन कैथोलिक) श्रौर शिक्षा के प्रचार के लिये दुनिया भर में फैल जायें। श्रौर वास्तव में संसार भर में शिक्षा के क्षेत्र में इनका काम श्रद्धितीय रहा है । शनैः शनैः ये लोग चीन, भारत, जापान, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादि प्रदेशों में फैल गये, वहा ईसा का संदेश पहुंचाया श्रौर सुन्दर ढंग से व्यवस्थित शिक्षण सस्थाये स्थापित की । यूरोप में इसने प्रोटेस्टेन्ट सुधारवाद की बाढ़ को रोका ।

#### धार्मिक युद्ध

दूसरी दिशा जिस श्रोर मुधार की लहर की प्रतिकिया हुई-वह थी राजनैतिक भूमि । यूरोप के देशों के शासकों में मुधार के प्रश्न को लेकर श्रनेक भगड़े हुए-इन भगडों में धार्मिक सुधार की बात तो रहती ही थी-कोई राजा तो रोम के पोप के साथ संबंध विच्छेद करना चाहना था, कोई नहीं-किन्तु उनका ऐसा चाहना नहीं चाहना किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं होता था। वह होता था उनकी राजनैतिक स्वाथों की भावना श्रों से। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में उपरोक्त प्रश्नों की लेकर समय समय पर लगभग एक शताब्दी तक युद्ध होते रहे । ये युद्ध और इन युद्धो के पीछे जो भी धार्मिक मतभेद श्रौर विचार थे सन् १६४८ में जाकर यूरोपीय राष्ट्रों में वेस्टफेलिया की संधि के साथ सर्वथा समाप्त गये ।

इङ्गलैण्ड मे कभी तो कोई शासक प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो जाता था श्रीर कभी रोमन कथोलिक। जब शासक प्रोटेस्टेन्ट होता था तो वह रोमन कैथोलिक लोगों पर ग्रत्याचार करता था ग्रौर जब शासक रोमन कैथोलिक होता था तो वह प्रोटेस्टेन्ट लोगों पर ग्रत्याचार करता था। श्रन्त मे इङ्गलैण्ड में एक नई चर्चने ही जन्म लिया जो न तो सर्वथा रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को मानती थी ग्रीर न सर्वथा प्रोटेस्टेन्ट सिद्धान्तों को । म्रंग्रेजी चर्च मर्थात (Church of England) एक नया ही मजहब बन गया। यह मजहब स्रादि चर्च के सेकरामेण्ट (Sacrament) के सिद्धान्त को श्रथीत यह सिद्धान्त की पूजा के भोजन या प्रसाद में ईसा की उपस्थित होती है, मृतकों के लिये प्रार्थना करने से उनका कल्याए होता है एवं स्वर्ग मे एक ऐसा स्थान है जहां पाप मोचन होता है, आदि बातों को नही मानता था। श्रब तक इक्क लैण्ड में प्रार्थना रोम की तरह लेटिन भाषा में होती थी। इक्क लैण्ड की चर्च स्थापित हो जाने के बाद, प्रार्थना अंग्रेजी में होने लगी और उसके लिए ग्रंग्रेजी में एक पुस्तक भी बनाई गई। रानी एलिजाबेथ के राज्यकाल में यह चर्च सम्बन्धी कानून श्रीर भी सख्त बना दिये गये, जिससे पूजा की विधि श्रौर पादरियों के जीवन पर राजकीय कानून का श्रीर भी ध्रधिक दखल हो गया। यह बात श्रनेक धर्मात्मा लोगों को अरुचिकर मालुम हुई जिससे अनेक लोगों ने इङ्गलैण्ड की चर्च के सिद्धान्तों को मानने से मना कर दिया। ये लोग नोन कनफोर्मिस्ट (Non Conformists) कहलाये । नोन कनफोर्मिस्ट लोगों में भी दो शालायें हो गई। एक प्यूरिटन लोगों की जो धर्म की दृष्टि से ग्रिधक कट्टर सुधारवादी थे ग्रौर जो चर्च के संगठन में पूर्ण क्रांति चाहते थे। दूसरे सेपेरेटिस्ट (पथकता वादी) लोग जो पूजा की विधि पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं चाहते थे, जो अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्र रहना चाहते थे। इन लोगों ने इङ्गलैण्ड की चर्च से अपना संबध तोड लिया था और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए कष्ट सहन करने को तैयार थे। इनमें से अनेक लोग तो इङ्गलैण्ड छोड़कर होलेण्ड चले गये। उस समय तक अमेरिका का पता लग चुका था। जब होलेंड में इनको अपनी पूजा विधि में पूर्ण स्वतन्त्रता नही मिलती दिखी तो ये लोग होलेड छोड़कर अमेरिका को प्रस्थान कर गये। जिस जहाज मे बैठकर ये लोग गये वह मेफ्लावर (Mayflower) कहलाई और वे स्वयं (pilgrim fathers) (यात्री पिता) कहलाये। सन् १६२० की यह घटना थी। मानव में धार्मिक स्वतन्त्रता की आकांक्षा प्रकट करने में इस घटना का महत्व है।

जिस समय इङ्गलैंड में प्रोटेस्टेन्ट मतवाली रानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३) का राज्य था उस समय स्कोटलेड में रोमन कैथोलिक रानी मेरी स्टयुग्रर्ट का राज्य था। इसी समय स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय था, जो कट्टर रोमन कैथोलिक था। फिलिप यह चाहता था कि एलिजाबेथ के स्थान पर मेरी इङ्गलंड की साम्राज्ञी बने ग्रीर इङ्गलंड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म को समूल नष्ट किया जाये, जिसके लिये एक षड्यन्त्र भी रचा गया. जिसका पता लग गया. श्रौर फलस्वरूप मेरी को प्रारादंड दिया गया। इस पर स्पेन का राजा फिलिप कुद्ध हम्रा भ्रीर उसने सैनिक जहाजों का एक जङ्गी बेड़ा (Armada) एकत्रित करके इङ्गलैंड पर चढ़ाई करने का इरादा किया। उस समय समस्त संसार में स्पेनिश जहाजी बेड़े की तूती बोलती थी। इस जहाजी स्नाक्रमण की बात सुनकर इङ्गलैण्ड घबरा गया किन्तु इङ्गलैण्ड ने मुकाबला किया ग्रीर भाग्य ने उसका साथ दिया। एक भय द्भूर तुफान ग्राया जिससे स्रनेक स्पेनिश जहाज टकराकर नष्ट हो गये स्रौर इङ्गलैंड की इस सामुद्रिक युद्ध में विजय हुई (१४८८-)। स्पेन व इङ्गलैड के इस सामद्रिक यद्ध का मल कारण तो धर्म ही था किन्त्र इससे जो परिशाम निकला उसका महत्व राजनैतिक है। स्पेनिश जहाजी बेड़े की इस हार से तत्कालीन देश इङ्गलैंड की जहाजी शक्ति को जबरदस्त मानने लगे और स्पेन की जहाजी शक्ति नष्ट प्रायः हो गई। ग्रतः सामुद्रिक व्यापार एवं उपनिवेशों के प्रसार में इङ्गलैंड ग्रागे बढा।

फांस में सुधारवादियों का एक नया दल खड़ा हुआ जो अपने आप को ह्यूजनोट कहते थे। फांस के शासक रोमन कैथोलिक होते थे और वे ह्यूजनोट लोगों पर भयङ्कर अत्याचार करते थे। १५७५ ई० में २-३ दिन में ही हजारों ह्यूजनोटों का कूरता से संहार कर दिया गया। अन्त में फांस के शासकों और ह्यूजनोट लोगों में एक गृह युद्ध छिड़ गया जो लगभग द वर्ष तक चलता रहा। फांस मे सुधारवाद सफल नहीं हो पाया। किन्तु वहां के मजहबी युद्ध इतिहास में एक काला टीका छोड़ गये। मजहब के नाम पर लगभग दस लाख प्राग्णी और कई सौ नगर नष्ट कर दिये गये थे।

## नीदरलेंड का धार्मिक एवं स्वतन्त्रता युद्ध

नीदरलेंड का उत्तरी भाग होलेंड कहलाता था श्रौर वहां के निवासी डच। दक्षिगी भाग बेलजियम कहलाता था। होलेंड निवासियों पर धार्मिक मुधार का प्रभाव था। श्रौर वे सब प्रायः प्रोटेस्टेन्ट हो चुके थे। बेलजियम निवासी रोमन कैथोलिक ही बने रहे। १६वीं शताब्दी में नीदरलेंड पर स्पेन का शासन था। स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय (१५५६-१५६८) कट्टर रोमन कैथोलिक था। उसने होलेंड के प्रोटेस्टेंट लोगों पर श्रत्याचार करना प्रारम्भ किया। वहां श्रपने ही धर्म पादरी नियुक्त करना शुरु किया जो "धर्म-विचार सभायें" करते थे श्रौर प्रोटेस्टेंन्ट लोगों को नास्तिक टहराकर जिन्दा जला दिया करते थे। इस धार्मिक श्रत्याचार से एवं श्रन्य कई व्यापारिक एवं श्रायिक कारणों से जिनसे डच लोगों के सरदारों श्रौर व्यापारियों की सत्ता श्रौर उन्नति में श्रनेक नियन्त्रग्ण लग गये थे, हौलेंड में विदेशी स्पेनिश लोगों के विरुद्ध

एक श्राग सी भड़क उठी। होलंड के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के नेता थे विलियम स्रोफ श्रोरेज (१५३३-१५६४ ई०) (William Of Orange) स्पेन स्रीर होलंड में यह युद्ध स्रनेक वर्षों तक चलता रहा। स्रनेक विद्रोहियों को फासी दी गई। होलंड-वासियों को विशाल श्रात्म त्याग करना पड़ा। स्रन्त में १६०६ में एक सिंध द्वारा स्पेन को होलंड की स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ी स्रीर सन् १६४६ में वेस्टफेलिया की संधि के स्रनुसार होलंड सर्वदा के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी होलंड तो स्वतन्त्र हो गया, किन्तु बेलजियम स्रभी तक स्पेन के ही स्राधीन रहा।

## जर्मनी में तीस वर्षीय धर्म युद्ध

श्राध्निक जर्मनी उस समय पवित्र रोमन राज्य का एक श्रग था। यह राज्य अनेक छोटे छोटे हिस्सो में बंटा था। इन हिस्सो के अलग-ग्रलग राजा थे। धर्म सुधार की लहर के बाद कई राजा तो प्रोटेस्टेन्ट मतवादी हो गये एवं कई रोमन कैथोलिक ही रहे। ग्रपने ग्रपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने की भ्राकांक्षा से इन उपरोक्त जर्मन राज्यों मे परस्पर युद्ध हए। सन् १६१८ से १६४८ तक यं यद्ध चलते रहे। उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट हेब्सबर्ग (Habsburg) वंशीय फर्डीनेन्ड द्वितीय था, जो ब्रास्ट्या का भी शासक था। वह चाहता था कि रोमन कैथोलिक देशों, जैसे, स्पेन की मदद से वह साम्राज्य के समस्त छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर ले। सम्राट की इस ग्राकांक्षा ने युरोप में एक ग्रन्तरदेशीय या ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पैदा कर दी। फान्स जो स्वयं एक रोमन कैथोलिक देश था सोचने लगा कि यदि, जर्मनी (पवित्र रोमन सम्राट) की शक्ति बढ़ गई तो उसके लिये यूरोप में खतरा पदा हो जायेगा। इसी भावना को लेकर फान्स सम्राट के विरुद्ध युद्ध में कुद पड़ा। म्रतएव जर्मनी का यह धार्मिक युद्ध एक म्रोर फ्रान्स की शक्ति (जिसकी मदद के लिये स्वीडन का राजा आया) और दूसरी और आस्ट्रिया एवं स्पेन की हेब्सबर्ग शिक्त के बीच हो गया। मानो यह युद्ध यूरोप में शिक्तसंतुलन (Balance Of Power) कायम रखने के लिये लड़ा जा रहा हो। इन शिक्तयों में कई वर्षों तक युद्ध होने के उपरान्त अन्त में सन् १६४८ ई० में इन राज्यों में एक संधि हुई जो वेस्टफेलिया की सिंघ कहलाती है। इस सिंध के अनुसार निम्न निर्णय हुए। (१) कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट और कालिवन ईसाई सम्प्रदायों को समान पद दिया गया और यह घोषित किया गया कि राजा अपने धर्म को राज्य धर्म बना सकता था। (२) स्वीटजरलेड और होलेड रोमन (जर्मन) साम्राज्य से पृथक हुए और उनको पृथक स्वतन्त्र देश माना गया। (३) साम्राज्य के प्रक से प्रदेश का प्रमुख भाग फांस को दिया गया। (४) साम्राज्य के एक छोटे राज्य बेडनबर्ग को कई और प्रदेश दिये गये। बेडनबर्ग राज्य भविष्य में जाकर जर्मनी राज्य के उद्भव का एक केन्द्र बना। इस प्रकार जर्मन साम्राज्य जो एक केन्द्रीय शक्ति होने की ओर उन्नित कर रहा था टूटफूट कर शिक्तहीन हो गया।

## वेस्ट फेलिया की संधि का यूरोप के इतिहास में महत्व

इस सन्धिकाल से अर्थात् सन् १६४८ ई० से यूरोप में धार्मिक सुधार युग का अन्त होता है। इसके पश्चात् यूरोप में किसी भी प्रकार का धार्मिक अथवा साम्प्रदायिक युद्ध नहीं हुआ। धर्म विशेषतः एक व्यक्तिगत वस्तु रह गई। इसी सन्धिकाल से धर्म निरपेक्ष राजनैतिक युद्धों और कांतियों का काल प्रारम्भ होता है। अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं यूरोप के राष्ट्रों में शक्ति संतुलन (Balance Of Power) की नीति का प्रारम्भ हुआ।

# आधुनिक यूरोपीय राज्यों का कब और कैसे उद्भव हुआ ?

## पृष्ठभूमि

ज्यो ज्यों हम श्राधुनिक काल के निकट श्राते जाते हैं त्यो त्यो मानव की कहानी में यूरोप का महत्व बढ़ता जाता है। विशेषतया १७वी १०वी शताब्दी से तो हम ऐसा श्रनुभव करने लगते हैं मानों कि यूरोप ही एक ऐसा देश है जहां मानव बहुत गतिमान श्रौर कियाशील है श्रौर १६वी शताब्दी के श्राते तक तो हम यूरोप को समस्त विश्व का अधिनायक पाते हैं। इन शताब्दियों में संसार में जो कुछ भी नया श्रादोलन, जो कुछ भी नई चहल पहल, जो कुछ भी नई विचार धारा, जो कुछ भी नया सामाजिक श्रौर राजनैतिक संगठन हम विश्व इतिहास में देख पाते हैं उन सब का उदय श्रौर विकास हम यूरोप में ही पाते हैं। श्रतएव श्राज यूरोप का बहुत महत्व है। यूरोप श्राधुनिक काल में विश्व चित्रपट पर एक बहुत दबग, शक्तिमान श्रौर विकास शील ढङ्ग से श्राता है। इसका प्राचीन क्याथा यह हमें देखना चाहिये।

ग्राज से लगभग २०-२५ हजार वर्ष पूर्व ग्रन्तिम हिमयुग की, जो प्रायः ५० हजार वर्ष पहिले प्रारम्भ हुग्रा था, सर्दी ग्रीर बर्फ समाप्त हो चुकी। इसी काल में हम यूरोप के उन भूभागों में जो ग्राज फांस, स्पेन, इटली, जर्मनी ग्रीर दक्षिएीं स्वीडन है गुफाग्रों ग्रीर जंगलों में जंगली मानव बसता हुग्रा पाते हैं। यह जंगली मानव बहुत वीरे धीरे ग्रीर बड़ी कठिनता से जंगली स्थित से ग्रर्द्ध सम्य स्थिति की ग्रीर विकास कर रहा था। उस ग्रर्थ-सम्य स्थिति के ग्रवशेष चिन्ह, उनके पत्थरों के

ग्रीजार एव हथियार ग्रादि मिले है। किन्तु ईसा के ढाई तीन हजार वर्ष से पहिले के संगठित सभ्यता के कोई भी चिन्ह यूरोप में नही मिलते। इससे मालूम होता है कि यूरोप में संगठित सभ्यता ईसा के प्रायः ढाई तीन हजार वर्ष पूर्व काल में आई इससे पहिले नहीं। यह सभ्यता भी मिश्र ग्रीर एशिया (एशिया माइनर, सीरीया इत्यादि से इजियन द्वीप समृह में से होती हुई यूरोप के भू मध्यसागरीय देशों मे फैली । यह कार्ष्णोय लोगों की सौर पाषाणी (कृषि, पशुपालन, बहुदेव पूजा, मन्दिर ग्रौर पुजारी) सभ्यता थी जिसका जिक्र कई बार पहिले हो चुका है। इसी सौर पापागी सभ्यता के भग्नावशेषों पर ईसा के प्रायः १००० वर्ष पूर्व ग्रीक ग्रार्य सभ्यता की ज्योति ग्रौर जीवन का त्रागमन हुन्ना ग्रौर उसके कुछ ही वर्ष बाद ग्रार्थ रोमन सभ्यता का त्रागमन ग्रीर विकास हन्ना। ग्रीक ग्रौर रोमन सभ्यताग्रों के समय से ही हमें यरोप का लिखित इतिहास मिलता है। कई शताब्दियों तक इन सभ्यताग्रों का विकास यूरोप मे होता रहा, ग्रीक सभ्यता का ग्रीस, (दक्षिएा इटली, सिसली, एवं अनेक भू मध्यसागरीय द्वीप), एशिया माइनर में विकास हुग्रा, एवं रोमन सभ्यता का पहले इटली मे विकास हम्रा, श्रीर फिर ग्रीक सभ्यता को पदाकान्त करती हुई यह सभ्यता ई ० पू० १५० तक समस्त ग्रीक प्रदेशों, एवं फांस, स्पेन, बाल्कन प्रदेशों में फैल गई। ईसा की धवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों तक रोमन सभ्यता जीवित रही तद्परान्त ठेठ उत्तर श्रीर उत्तर पूर्वीय प्रदेशों से कई नई ग्रसभ्य जातियों के ग्राक्रमण प्रारम्भ हुए, रोमन सम्यता का जो पतित ग्रौर गलितावस्था में थी ग्रन्त हुग्रा ग्रौर सर्वत्र यूरोप मे इन नयी ग्रसम्य ग्रागन्तुक जातियों के निरन्तर ग्राक्रमण होते रहे। ये नई जातियां नोर्डिक ग्रार्थन उपजाति की भिन्न भिन्न शाखायें थीं। (देखिये ग्रध्याय-मानव की उपजातियां) ।, इन लोगों की उपजाति (Race) के संबंध में फिर हम यह बात दोहरादें। प्रायः मान्य राय तो यह है कि प्राचीन काल में गौरवर्ण लम्बे कद वाली एक उपजाति (Race) के लोग रहते थे, जिनका ग्रादि स्थान मध्य एशिया (?) था इनको नोडिक या ग्रायं नाम दिया गया-ई० पू० की एक दो सहस्राब्दियों में, इनकी एक शाखा दक्षिए। की ग्रोर भारत में ग्राई-जिन्होने वैदिक श्रार्थ सम्यता का विकास किया; एक शाखा पच्छिम की स्रोर गई जो ईरान में बसे, कई शाखाये पिच्छम की ग्रोर बढ़ी, जिन्होने ग्रीस में ग्रीक सभ्यता का विकास किया; - श्रौर कुछ लोग स्केन्डिनेविया में जाकर बस गये-जो कालांतर में फिर ट्यटोनिक, गाथ म्रादि जातियों के नाम से युरोप मे आयो । अर्थात् भारतीय आर्य, ग्रीक, रोमन, ट्युटोनिक जर्मन जातियों की पूर्वज एक ही आर्य उपजाति थी, और इन सब लोगों की भाषायें एक ही स्रादि स्रार्थ भाषा की पुत्रियां। कुछ भारतीय विद्वानो का मत है कि वे ग्रार्थ जिन्होंने भारत में वंदिक सभ्यता का विकास किया, उनका ग्रादि निवास स्थान भारत ही था-इन्हीं भारतीय ग्रायों की दस्य जातियां-अथवा इन आयों में उपेक्षित कुछ निम्न वर्ग के लोग पिच्छम में ईरान ग्रौर फिर सैंकड़ों वर्षों में धीरे धीरे श्रौर पिच्छम की श्रीर ग्रीस ग्रौर रोम की तरफ बढ़ते गये-प्राचीन वैदिक परम्परायें कुछ भूलते जाते थे-कुछ स्मरण रहती थीं। एकाध विद्वान का ऐसा मत है कि भारतीय आयों और मंगोल (ट्य्रेनियम) उपजाति के लोगों के सम्मिश्रण से नोडिक श्रार्य उपजाति बनीं। खर इन नोडिक श्रायं जातियों को ईसा की तीसरी, चौथी शताब्दी में हम उत्तर में स्केन्डीने-विया के दक्षिणी भागों में श्रीर पूर्व में डेन्यूब नदी, एवं केस्पियन सागर तक फैला पाते हैं। रोमन दुनिया (ग्रीस, इटली, दक्षिणी फांस श्रीर डेन्यब के दक्षिण में बाल्कन प्रदेश) की सीमा के पार उत्तर में उपरोक्त जो श्रर्द्ध सम्य लोग फैले हुए थे उनको हम म्रूयतया तीन समूहों में बांट सकते हैं। (१) केल्टिक लोगों का समृह, जो ईसा के पूर्व की शताब्दियों में ही समुद्र पार करके इङ्गलंड, स्काटलंड, वेल्स ग्रीर ग्रायरलंड पहुंच गये थे। म्राध्निक म्रायरिश लोग इन्हीं केल्टिक लोगों के वंशज मालूम होते हैं। (२) ट्युटोनिक लोगों का समूह, जो विशेषतः स्केन्डीनेविया में एवं राइन नदी श्रीर डेन्यूब नदी के सहारे फैले हुए थे। इन लोगो की मुख्य जातियां ये थी:—गोथ, वेन्डल, फ्रेन्क, एंगल्स, सेक्सन्स बवेरियन्स, लोम्बार्डस। इन जातियों में से फ्रांस में विश्लेषतः फ्रेन्क श्रीर गोथ लोग बसे। स्पेन में वेन्डल लोग, ब्रिटेन में एंगल्स श्रीर सेक्सन्स, इटली में लोम्बार्डस श्रीर गोथ लोग, जर्मनी में गोथ लोग। श्रतएव श्राधुनिक यूरोपीय देशों के श्राधुनिक निवासी इन उपरोक्त जाति के लोगो के वंशज है। (३) स्लैव लोगों का समूह, जो उपरोक्त ट्यूटोनिक लोगो के पूर्व में बसे हुए थे,। श्राधुनिक रूस, पोलंड, जेकोस्लोवेकिया, सर्विया, रुमानिया इत्यादि देशों के निवासी इन्हीं लोगों की परम्परा में है।

ईसा की जिन प्रारम्भिक शताब्दियों का हम वर्णन कर रहे है उन शताब्दियों में मंगोल उपजाति के ह्या लोगों के भी मंगोल श्रीर मध्य एशिया से चल कर यूराल पर्वत के दक्षिण में होते हुए, यूरोप में



निरन्तर म्राक्रमण होरहे थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध हूण म्रतिल (Attila) ने ईसवी सन् ४५० तक पिन्छिम में गॉल से लेकर पूर्व में मंगोलिया तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यद्यपि ४५३ ई० मे म्रितिल की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य तो सर्वथा छिन्न भिन्न हो गया था किन्तु भ्रनेक हूण लोग यूरोप मे ही बसे रह गये। निःसन्देह उपरोक्त भिन्न भिन्न नोडिक ग्रार्य जाति के लोगों के साथ इनका सम्मिश्रण भ्रौर वर्ण-संकर हुग्रा, विशेषतया स्लैव जाति के लोगों के साथ जो यूरोप के पूर्वीय भागों में बस रहे थे।

म्राज (२०वीं शताब्दी में) जो युरोपीय देश है स्रीर जो युरोप निवासी है उनका इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब से उपरोक्त नोडिक ग्रार्थ उपजाति की भिन्न भिन्न जातियों के लोगों ने (जैसे गोथ, एंगल्स, इत्यादि ने) पांचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य का अन्त करके धीरे धीरे अपने छोटे छोटे राज्य यूरोप में कायम करना शुरू किया। उस काल में इन लोगों में संगठित सम्यता का प्रायः अभाव था। ये लोग बैलगाड़ियों में, छोटी छोटी समुहगत जातियों में बधे हए श्रपने परिवारों के साथ इधर उधर घुमा फिरा करते थे, कृषि श्रौर पशुपालन जानते थे किन्तु ग्रधिकतर इधर उधर घूमते हुए, ढोरों को चराने का काम विशेष करते थे। लोहे के प्रयोग से ये परिचित थे। जीवन सरल, कठोर ग्रीर साहसी था। ये सब लोग ग्रार्यन परिवार की परस्पर मिलती जुलती सी बोलियों का प्रयोग करते थे जिनमें से ही धीरे धीरे विकास ग्रौर कुछ रूपान्तर होते हुए ग्राधुनिक यूरोपियन भाषायें उद्भव हुई है। कालान्तर में इन भाषात्रों के लिखित रूप के लिये रोमन लिपि भ्रपना ली गई। इन लोगों के कई प्राचीन महाकाव्य भी मिलते हैं जो इन लोगों के साहस, युद्ध वीरता भ्रौर बर्बरता, बदल की भावना और प्रारम्भिक देव-पूजा और इनके जीवन का दिग्दर्शन कराते हैं। यह महाकाव्य उन्हीं की प्राचीन बोलियों में हैं, जो उन जातियों के सागा (गायक) लोग गाया करते थे, श्रौर जो जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते थे, - जब तक कि अन्त में भाषा का लिखित रूप प्रकट होने पर वे लिख लिये गये। उस युग के इन महाकाव्यों में मुख्यतः दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं--वीवृत्फ (Beowulf) जो प्रारम्भिक जर्मन भाषाएं (ऐंगलो सेक्शन का पूर्ववर्ती रूप) में लिखा हुग्रा मिलता है ग्रीर जिसमे उन लोगों के पांचवी-छठी शताब्दी के जीवन के दर्शन मिलते है, दूसरा चांसन द रोलेण्ड (Chanson de Roland) जो प्रारम्भिक फोंच भाषा का महाकाव्य है—ग्रीर जिसमें सातवीं शताब्दी के जीवन का रूप मिलता है। इन महाकाव्यों में वह काव्यगत कला ग्रीर वे भाव नहीं है जो प्राचीन ग्रीस के इलियड ग्रीर ग्रीडंसी में है।

जातिगत देवी और देवताओं में इन लोगों की सरल मान्यता थी ग्रीर उनकी पूजा किया करते थे। इनकी पूजा ग्रीर धार्मिक मान्यता में काष्णोंय (भूमध्य सागरीय काले गोरे) लोगों की तरह भय, शका, और अन्धकार पूर्ण जादू और रहस्यमयता का भाव नहीं था, किंतु ग्रीक लोगों की तरह एक निर्भय मुक्त भाव था। देवता भी ऐसे थे जैसे ग्रीक या रोमन लोगों के थे। उदाहरण स्वरूपः—

| ग्रीक या रोमन<br>देवता  | गोथ ( जर्मन )<br>लोगों के देवता |                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| जूपीटर<br>मार्स<br>वीनस | म्रोडिन<br>थोर्स<br>फ्रेया      | देवताग्रों का राजा युद्ध का देवता सौन्दर्य श्रीर प्रेम की देवी। |

स्केडिनेविया से डैन्यूब नदी तक जहां पहिले घने जंगल और दलदल भूमि थी, वहां शनैः कतैः ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जंगल हटकर घास के मैदान पैदा होरहे थे। इन्हीं घास के मैदानों में थे नये ट्यूटोनिक और स्लैव लोग झाकर बसे थे। और इटली, स्पेन, फ्रांस, बाल्कन झादि प्रदेशों में पतित, गलित और विश्वृ खल रोमन समाज पर, अपनी नई ताजगी और साहस के साथ. कूरता से बढ़ते हुए जारहे थे-कल्पना कर

सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यवस्था नही थी-जो कूछ संगठन श्रीर व्यवस्था रोमन साम्राज्य में थी, वह सब उसके पतन के बाद ध्वस्त होचुकी थी, सर्वत्र ग्रंधकार का राज्य था, किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था-न कोई संगठित व्यवस्था थी,-उस दनिया में शिक्षा के प्रबंध का कोई प्रश्न नही था, उसको कला, साहित्य विज्ञान छ भी नहीं पाये थे; मैदानों को साफ किया जाकर बहुत घीरे घीरे गांवों का, विकास होरहा था। जब चौथी पांचवीं एवं ग्रागे कुछ शताब्दियों तक यूरोप की यह अवस्था थी तब शेष दुनिया का क्या हाल था ?-चीन में कई हजार वर्ष पूर्व से निरंतर एक सुसंगठित साम्राज्य श्रीर समाज का विकास होता हुम्रा चला म्रारहा था म्रौर दर्शन, कला, साहित्य, शिक्षा श्रीर सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन की परंपरा बन चुकी थी। यद्यपि कभी कभी किसी शक्तिहीन स्वार्थी सम्राट के राज्यकाल में ग्रव्यवस्था फैल जाती थी, श्रीर देश एक सूत्र में बंधा न रह कर कई राज्यों में छिन्न भिन्न होजाता था तथापि सांस्कृतिक परम्परा कभी नहीं टुटती थी, कनप्यसियस के विचारों के अनुसार जीवन दृष्टिकोए। के साथ साथ बुद्ध धर्म का प्रचार होने लगा था। भारत में चौथी पांचवी शताब्दी में गृप्त वंश के सम्राटों के ग्राधीन भारत का स्वर्ण युग था, लोग शिक्षित, सम्य श्रीर सुसंस्कृत थे, व्यवस्थित समाज था, शिक्षा के लिये बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, हिंदू धर्म उन्नत दशा में था-बौद्ध धर्म इस देश से धीरे धीरे विलीन होरहा था, जब महाकवि कालीदास अपनी 'शकून्तला' गारहा था श्रीर संसार प्रसिद्ध श्रजन्ता की गुफाओं के सौन्दर्य की रचना होरही थी। पूर्वीय द्वीप समूहों में भारतीय फैल चुके थे, वहां उनका साम्राज्य था एवं विशाल क्षेत्र में व्यापार । पूर्वी यूरोप में (ग्रीस, बाल्कन, प्रदेश) पूर्वीय रोमन साम्राज्य जिसका ग्रंत नहीं हम्रा था ग्रपनी परम्पराग्रों को किसी तरह चला रहा था, यद्यपि गोथ ग्रौर स्लैव लोगों के भाक्रमण इन प्रदेशों में भी बराबर होरहे थे। एशिया माइनर, सीरीया, इजराइल, मिश्र में भी पूर्वीय रोमन साम्राज्य के भ्रंतर्गत

जीवन कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था; ईसाई धर्म का प्रचलन था, यहूदी लोग भी इधर उधर फैले हुए थे; किंतु ईरान से ईरानी सम्राटों के आफ्रमए। इन एशियाई प्रदेशों में बराबर होरहे थे। फिर भी इन प्रदेशों के गांवों में कृषि निरंतर होती रहती थी एवं अनेक व्यापारिक नगर जैसे पलिमरा, एन्टीयोच, दिमश्क, इत्यादि बसे हुए थे और उनका व्यापार समृद्धि पर था। मेसोपोटेमिया और ईरान में ईरानी सम्राटों का राज्य था—पूर्वीय रोमन साम्राज्य से इनके युद्ध होते रहते थे—िकन्तु गांवों और नगरो में सामाजिक जीवन प्रायः व्यवस्थित ढंग से चलता रहता था; ईरान में जरथुस्त्र (पारसी) धर्म का प्रचलन था। इस्लाम धर्म के उदय होने में अभी कुछ वर्ष बाकी थे सभ्यता के ऐसे भी अवशेष अब मिले हैं जिनसे पता लगा है कि उस समय अफगानिस्तान और मध्य तुकिस्तान में भी सभ्य अवस्था थी, एव वे बौद्ध धर्म से परिचित थे।

इन उपर्युंक्त भूभागों को छोड़कर शेष दुनिया में यथा—ठेठ उत्तरीय यूरोप एवं एशिया (साईबेरिया) में, समस्त मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में आस्ट्रेलिया एव निकटस्थ अन्य द्वीपों में, और अमेरिका एवं निकटस्थ द्वीपों में मानव यदि बसा हुआ था तो अपनी आदिम अवस्था में था, साधारणतया हम कह सकते हैं कि इन भूभागों में मानव चहलपहल प्रायः नहीं थी।

इस प्रकार दुनिया की उस समय की स्थित का जब यूरोप में आधुनिक यूरोपीय लोगों के इतिहास का प्रारम्भ हो रहा था, हम बहुत संक्षेप में ग्रवलोकन कर ग्राये हैं। उत्पर जो कुछ भी लिख ग्राये हैं, उसके ग्राधार पर, एवं उसके ग्रागे यूरोप के विकास की कहानी को ध्यान में रखते हुए यूरोप के इतिहास को मोटे तौर से हम निम्न विभागों में बांट सकते हैं।

#### प्रागैतिहासिक-

(१) स्रति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल-जब पाषाण युगीय मानव यूरोप में बसता होगा (विवरण स्रध्याय १०) (२) लगभग ३०००-१००० वर्ष ई० पू० भूमध्यसागर के द्वीपों मे (कीट), एवं ईजीयन प्रदेशों मे, सौर-पापाणी सभ्यता (विवरण ग्रध्याय १७)

#### प्राचीन-

- (३) लगभग १०००-१५० ई० पूर्ण तक-ग्रीक सम्यता (ग्रीस श्रीर बृहद ग्रीस में-देखिये विवरण ग्रध्याय २६)
- (४) लगभग १००० वर्ष ई० पू० से ४७० ई० सन् तक-रोमन सम्यता (समस्त दक्षिणी यूरोप) विवरण श्रध्याय २७

#### मध्य-

(प्र) पांचवीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक-यूरोप का मध्य युग (श्रंथकारमय) विवरण श्रध्याय ४२

#### श्राधुनिक-

(६) म्राधुनिक युगः – १५वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल से म्राजतक।

श्रब हम बहुत संक्षेप में श्राधुनिक यूरोपीय राज्यों के उद्भव श्रीर विकास की रूपरेखा देकर श्राधुनिक यूरोप के मानव की (श्रलग श्रलग देशों की नहीं) सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक उन्नति श्रीर विकास की कहानी का श्रवलोकन करेंगे।

#### फ्रान्स

पिच्छमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सर्वत्र यूरोप में जो एक बार म्रज्यवस्था भ्रौर भ्रस्तव्यस्तता फैली, उस समय कोई भी राज्य, राजा, या संगठन ऐसा नहीं था जो एक साधारण, सभ्य, सुरक्षित समाज कायम रख सकता। ऐसी परिस्थितियों में धीरे धीरे जो पहिला सुगठित राज्य पिच्छम यूरोप में उद्भव हुमा वह था फ्रेंकिश (Frankish) राज्य श्रौर इसका संस्थापक था एक व्यक्ति जिसका नाम था क्लोविस (४८९-५११)। क्लोविस यूरोप के उस मूभाग से जो आज बेलजियम

है अपने राज्य का विस्तार प्रारम्भ करके, सब गोथ या फ्रेंक सरदारों या नेताओं को दबाता हुआ, ठेठ स्पेन के उत्तर में पेरीनीज पर्वत तक पहुंचा। क्लोविस की मृत्यू के बाद उसके राज्य के दो अंगों में विभाजन की एक लहर चली, एक तरफ तो उन फ्रेंक लोगों का अलग संगठन बनने लगां जो इटली के उत्तर पिच्छम में उस भूभाग में बस गये थे, जिस पर पिहले रोमन सम्राटों का अधिकार था, जो उनके जमाने में गॉल कहलाता था, और जहां रोमन लोगों की लेटिन भाषा प्रचलित थी। इन भूभागों में बसे फ्रेंक लोगों ने कुछ कुछ लेटिन भाषा अपना ली थी। दूसरा संगठन उन फ्रेंक लोगों का बनने लगा जो राइन नदी के दूसरे पार बस गये थे जहां तक रोमन भाषा नहीं पहुंचती थी। उन्होंने अपनी आदि गोथ भाषा को ही अपनाये रक्खा। इस तरह क्लोविस ने जो राज्य स्थापित किया था उसमें भेद शुरू हुआ। इस राज्य का पिच्छमी भाग जहां की भाषा लेटिन से विकसित होकर फ्रेंच हुई फान्स कहलाया, पूर्व की भाषा जर्मन रही और वह देश धीरे धीरे जर्मनी कहलाया।

इस भूभाग के एक राजा चार्ल्स मारटेल (६६०-७४१ ई०) ने सन् ७३२ ई० में पोईटर के मैंदान में मुसलमानों को हराया जो स्पेन विजय करने के बाद आगे यूरोप की श्रोर बढ़ रहे थे। चार्ल्स मारटेल की इस विजय ने मुसलमानों के लिये पिच्छिम में यूरोप का रास्ता सर्वदा के लिये वन्द कर दिया।

चार्ल्स मारटेल के बाद एक अन्य महान् राजा का उदभव हुआ जो इतिहास में शार्लमन के नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। समस्त उत्तरी इटली, और आज फान्स; जर्मनी, वेलजियम, हौलेंड, स्वीटजरलेंड इत्यादि जो प्रान्त है वे सब उसके राज्य के अन्तर्गन थे। सन् ७७५ से ६१४ तक उसका राज्य रहा। उपरोक्त विभाजन की लहर की वजह से फांस और जर्मनी जो अलग अलग विभाग हो गये थे वे भी इसके राज्य काल में एक सुसंगठित राज्य में सम्मिलित थे। नये निर्माण होते हुए यूरोप का वस्तुतः यह प्रथम मम्राट था जिसने सुसंगठित शिवतशाली राज्य की नीव डाली। विशालकाय, सतत कियाशील यजब स्फूर्ति वाला यह राजा था जो प्रतिपल गितमान रहता था—जो स्वयं स्यात् चाहे पढ़ा न हो किन्तु विद्या ग्रौर विद्वानों से प्रेम करता था। यह वही शालंमन था जिसको रोम के पोप ने मन् ६०० ई० मे पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया था। इसकी मृत्यु के बाद सन् ६४० ई० मे उसके पोते के राज्य-काल में फ्रांस ग्रौर जर्मनी हमेशा के लिये पृथक होगये। ग्रब तक फ्रांस ग्रौर जर्मनी का जो एक सम्मिलित इतिहास चल रहा था वह ग्रब पृथक पृथक होगया।



६४० ई० से ६८७ ई० तक शार्लमन के वंशज कार्लोविजियन राजाओं का राज्य रहा। सन् ६८७ ई० में एक सरदार ह्यू केपट (६८७-६६६ ई० राज्यकाल) (Hugh Capet) ने कार्लोविजियन

राजाधों को हटाकर फांस का अनुशासन अपने हाथ में लिया। ऐमा माना जाता है कि उसी समय से फांस एक अलग राष्ट्र बना। इस समय तक तो केन्द्रीय शक्ति अथवा राजा के आधीन राज्य का संगठन कुछ ठीक ठीक रहा किन्तु इसके अनन्तर कई शताब्दियों तक राज्य अनेक छोटे छोटे सरदारों के हाथों में बंटा रहा, केन्द्रीय शक्ति नाम मात्र रही। इस अरसे में इङ्गलैंड से १०० वर्ष का युद्ध हुआ जब फांस की प्रसिद्ध वीर रमिं जॉन आफ आकं (१२८५-१३१४) ने अपने देश की रक्षा की। अन्त में सन् १६४३ ई० में जाकर सम्राट लुई XIV के राज्य काल में फान्स एक शक्तिशाली सुसंगठित राज्य बना।

यूरोपियन जातियां इस समय पूर्व में ग्रफीका, भारत ग्रौर चीन की तरफ श्रौर पिच्छम में ग्रमेरिका की तरफ व्यापार के लिये ग्रौर नये उपिनवेश स्थापित करने के लिये बढ़ने लग गई थी। इसी सिलसिले में, १०० श्री शताब्दी में इङ्गलैंड ग्रौर फांस में विरोध उत्पन्न हुग्रा, श्रनेक युद्ध हुए ग्रौर सन् १७६३ ई० में पेरिस की सिन्ध हुई जिसके श्रनुसार फांस को ग्रमेरिका ग्रौर भारत में ग्रपने सब जीते हुए राज्य, या उपिनवेश छोड देने पड़े।

राज्य की ग्राधिक स्थित बहुत बिगड़ रही थी ग्रौर शिक्षित मध्य-वर्गीय लोगों में ग्रसन्तोष ग्रौर बेचैनी का प्रसार हो रहा था। फलतः प्रजातन्त्रीय राज्यों के लिये, मनुष्यों में समानता ग्रौर भ्रातृत्व के लिये, मानव की स्वतन्त्रता के लिये, सन् १७६६ ई० में इतिहास प्रसिद्ध फांस की क्रान्ति हुई ग्रौर देश में प्रजातन्त्र (रिपब्लिक) की स्थापना हुई। क्रांतिकारियों में जोश ग्रौर उत्साह तो था किन्तु ग्रनुभवहीनता की वजह से, कोई सुसंगठित दल न होने की वजह से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वीर योद्धा जिसका नाम् नेपोलियन था, वह प्रजातन्त्र खत्म करने में ग्रौर स्वयं ग्रकेले देश का ग्रिथनायक बन जाने में सफल हुग्ना। इस इतिहास प्रसिद्ध नेपोलियन ने ग्रपने राज्य का विस्तार किया किन्तु ग्रन्त में ट्राफालगर के युद्ध में वह परास्त हुग्ना;—सन् १८१५ ई० में वियेना की सन्धि की गई जिसके ग्रनुसार फास के ग्राधीन इतनी ही भूमि रही जितनी नेपोलियन के प्रकट होने के पूर्व उसके पास थी।

सन् १८१४ से १८४८ तक पुराने बोरबन राज्य वश के राजाग्रों का राज्य चलता रहा।

सन् १८४८ में दूसरी राज्य कान्ति हुई, दूसरी बार प्रजातन्त्र की स्थापना हुई किन्तु फिर नेपोलियन द्वितीय ने जो उपरोक्त योद्धा नेपोलियन का भतीजा था प्रजातन्त्र को ध्वस्त कर ितर से राज्यशाही स्थापित की।

किन्तु जर्मनी के साथ युद्ध ठन गया था। उसमें इस राज्य-शाही का खातमा हुग्रा। लोगों ने तंग ग्राकर ग्राखिर सन् १८७१ ई० में फिर से प्रजातन्त्र की स्थापना की। फांस में यह तीसरा प्रजातन्त्र था। इस बार प्रजातन्त्र के लिये एक संविधान तैयार किया गया ग्रीर उसी के अनुसार श्रव तक फांस का राज्य-शासन चल रहा है। तब से ग्राज तक दो महायुद्ध हो गए, दूसरे महायुद्ध में फांस जर्मनी द्वारा पददिलत ग्रीर पदाकान्त भी किया गया। किन्तु सन् १६४५ में मित्र राष्ट्रों की विजय के उपरान्त फांस ने युद्ध में खोई हुई ग्रपनी शक्ति ग्रीर समृद्धि को फिर से पा लिया।

#### जर्मनी

फांस का हाल लिखते समय यह कहा जा चुका है कि यूरोप में सर्वत्र फैली हुई अनिश्चित अवस्था में से जब धीरे थीरे राज्यों का उद्भव और विकास होने लगा था उस समय सबसे पहला राज्य जिसका उद्भव हुआ वह था क्लोविस और शार्लमन का फोकिश (Frankish) राज्य जिसमे प्रायः आधुनिक फांस और जर्मनी दोनों सम्मिलित थे। यह भी लिखा जा चुका है कि भिन्न भिन्न भाषा संस्कार की वजह से एवं संकुचित जाति भावना की वजह से अन्त में सन् ५४० ई० में फांस और जर्मनी हमेशा के लिये पृथक होगये। यह भी हम कह आये हैं कि

शार्लमन के राज्यकाल में सन् ८०० ई० में रोम के पोप ने शार्लमन को पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट घोषित किया ग्रीर उस समय उसके राज्य विस्तार में अन्य प्रदेशों के अतिरिक्त जहां आधुनिक फ्रांस श्रौर जर्मनी है उनकी सीमायें भी सम्मिलित थीं। सन् ५४० ई० में जब फांस ग्रीर जर्मनी दोनों पृथक हुए तो फांस ने तो पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाये जाने का लोभ संवरण करके स्वतन्त्र ग्रपना विकास करना प्रारम्भ किया, किन्तु जर्मनी के शासक पर रोम के पोप का प्रभाव रहा श्रीर जर्मनी का राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से चलता रहा ग्रीर वहां का शासक पवित्र रोमन सम्राट के नाम से। सन् ५४० के बाद से ही जर्मनी (या पवित्र रोमन साम्राज्य) अनेक छोटे छोटे सामन्तशाही भागों में विभक्त था; पृथक पृथक भाग के सामन्त "ड्यूक" कहलाते थे। बीच में एक शक्तिशाली सम्राट स्रोटो प्रथम ने (६१२-६७३ ई०) ग्रपने प्रयास ग्रौर शक्ति से समस्त राज्य को एक केन्द्रीय शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया ग्रौर पूर्व में उसका विस्तार वहां तक किया जहां तक सम्राट शार्लमन का राज्य विस्तार था। श्रोटो महान् के काल से ही जर्मन पृथक एक राष्ट्रीय जाति मानी जाती रही है किन्तु स्रोटो महान् के बाद साम्राज्य फिर स्रपनी उन्ही सामन्त-शाही डचीज (इयूक सामन्तों के ग्रधिकार में छोटे छोटे राज्य) की श्रवस्था में ग्रा गया। इस साम्राज्य का सम्राट वंशगत नहीं होता था किन्तु उसकी नियुक्ति भिन्न भिन्न ड्युक लोग एवं गिरजाम्रों के मुख्य पादरियों के द्वारा निर्वाचन से होती थी, जिसमें पोप का बहुत जबरदस्त हाथ रहता था। स्रनेक डचीज थीं एव भ्रनेक गिरजा। स्रतएव सम्राट के निर्वाचन में बड़े झगड़े होते थे। ग्रन्त में सम्राट चार्ल्स चतुर्थ ने ग्रपने राज्य काल में गोल्डन बुल (,१३५३ ई०) नाम से एक निमय घोषित किया जिसमें निर्वाचन का ग्रधिकार केवल तीन गिरजाग्रों के (मोंज, कोलोन ग्रौर टिबिज) पादिरयों को एवं तीन डचीज (सैक्सोनी, राइन, बोहेमिया) को दिया गया। निर्वाचन भी केवल एक सिद्धान्त की

वस्तु रह गया, व्यवहार की नहीं,-व्यवहार में तो बहुधा वश परम्परा से ही सम्राट बनते रहे। किन्तू इससे भी शक्तिशाली केन्द्रीय राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। जब कि इङ्गलैंड, फांस ग्रीर स्पेन तो राजाग्रों के केन्द्रीय शासन के स्राधीन सगठित स्रीर शक्तिशाली राज्य बन रहे थे, जर्मनी भ्रथीत् पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्बाट सत्ताहीन बना रहा, चाहे सिद्धान्त में वह समग्र पिंच्छमी यूरोप का भौतिक (Temporal) ग्रधिनायक एव सम्राट माना जाता था। इस साम्राज्य में दो राज्यो की प्रमुखता बढ़ रही थी। एक तो उत्तर में प्रशा की जहा होहनजोलर्न वंश के राजा राज्य करते थे। सन् १४३८ ई० में ग्रास्ट्रिया के हप्सबर्ग वश का शासक सम्राट चुना गया। इस वश के सम्राट १८०६ ई० तक शासनारूढ़ रहे। १६वी शताब्दी के प्रारम्भ में इसी वश का मैक्सिमलन प्रथम (१४५३-१५१६ ई०) सम्राट बना, उसने एक ग्रन्तिम बार शासन विधान सुधारने का प्रयत्न किया। इससे इतना तो हुन्ना कि भिन्न भिन्न छोटे छोटे राज्यों के शासकों में भगड़े तय करने के लिये एक राजकीय गृह (Imperial Chamber) स्थापित हो गया किन्तु सम्राट की सत्ता केन्द्रीभृत होकर शिक्तशाली नहीं बन पाई। इसके बाद १६वी शताब्दी से मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धार्मिक सुधार की एक शक्तिशाली धारा प्रवाहित हुई। साम्राज्य के कुछ राज्यो ने लूथर के सुधारों का पक्ष लिया, कुछ राज्यो ने पुराने कैथोलिक पोप का पक्ष लिया ग्रत. तीस वर्षीय (१६१५-१६४८) धार्मिक यद्ध हए जिनमें सम्राट की केन्द्रीय शक्ति स्रौर भी शिथिल हो गई, साम्राज्य का विस्तार भी कम हो गया। जर्मन राज्य कई सैंकड़ों छोटे छोटे राज्यों (डचीज) में विभक्त रहा। इन भगड़ों में प्रशा के शासक ने अपनी शक्ति बढ़ाई, म्रास्ट्रिया के बाद वही प्रमुख था। १८वीं शताब्दी में जर्मन जाति के लोगों में प्रशा की शक्ति ग्रीर महत्व बढ़ा। फेड्रिक महान् (१७४०-१७८०) के नेतृत्व में प्रशा एक सुसंगठित राज्य बना। उसने अपनी विजयों से भ्रपने राज्य प्रशा में भ्रास्ट्रिया, पोलैंड के भी कई भाग मिलाये। किन्तु १८वी शती के म्रन्तिम वर्षों में फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुमा, भ्रपनी यूरोप विजय में नेपोलियन ने सन् १८०६ में पवित्र रोमन साम्राज्य का अन्त किया, साम्राज्य का पूर्व भाग आस्ट्या जहां का हप्सबर्ग वंश का शासक साम्राज्य का सम्राट होता था, साम्राज्य से श्रलग हुन्ना; पच्छिमी भाग के राज्यो को मिलाकर राइन कन्फीडरेशन (राइन सघ) बनाया गया। तभी से (१८०६) म्रास्ट्रिया के शासक फांसिस द्वितीय ने अपनी उपाधि 'पवित्र रोमन सम्राट' का त्याग कर दिया स्रोर ग्रपने स्रापको केवल स्रास्ट्रिया का सम्राट घोषित किया। फिर नेपोलियन की पराजय के बाद वियना की कांग्रेस में सन् १८१५ में राइन कन्फीडरेशन के छोटे छोटे राज्यों का ग्रन्त करके केवल ३६ राज्यों का एक संघ बनाया गया। इस संघ के राज्यों में सर्वाधिक महत्व प्रशा का ही रहा-म्रास्ट्रिया तो सन् १८०६ में म्रलग हो ही गया था। धीरे धीरे प्रशा ने सब के सब राज्यों पर (जो जर्मन जाति के ही थे) राष्ट्रीयता की प्रेरणा से अपना प्रभाव डाला। इसी समय प्रशा के शासक का प्रधान मन्त्री प्रसिद्ध लोह पुरुष बिसमार्कथा। उसके नेतृत्व में संघ खत्म किया गया (१८६४ ई०) ग्रीर जर्मनी एक राज्य घोषित किया गया। जर्मनी का एकीकरण फांस-प्रशा युद्ध में फांन्स की पराजय के बाद सन् १८७० से पूरा हुआ, जब प्रशा का शासक 'एक जर्मन राज्य" का सम्राट (केसर) घोषित किया गया। सम्राट ने एक राष्ट्र सभा (राइकस्टेग) ग्रीर एक कार्य कारिएगी (राइकस्टीट) की घोषसा की । जर्मनी को एक शक्तिशाली सुसंगठित राज्य बनाने का श्रेय विस्मार्क को हो जाता है। सन् १८७० में एकीकरण के बाद जर्मनी ने प्रत्येक क्षेत्र में, क्या उद्योग, क्या सैन्य शक्ति, क्या शिक्षा, विज्ञान, म्रन्शासन भ्रौर सगठन, सब में म्रभूतपूर्व उन्नति की, भ्रौर वह युरोप का एक महान् राष्ट्र बन गया । सन् १६१४ में उसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, युद्ध में उसकी पराजय हुई एव युद्ध के बाद वरसाई की संधि (१६१.२ ई०) में उसको बहुत हानि हुई; किन्तु फिर सन् १६३६ तक

केवल २० ही वर्ष में वह संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर खड़ा हो गया। फिर द्वितीय विश्व-युद्ध (सन् १६३६-४५) उसने लड़ा, इसमें पराजय हुई। म्राज सन् १९५६ में जर्मन भूमि के चार भिन्न भिन्न विभाजित क्षेत्रों में एक एक में म्रलग म्रलग ग्रमरीकन, रूसी, इंगलिश भ्रौर फान्सिसी सेनाम्रों का म्रधिकार है, -द्वितीय महायुद्ध के बाद म्रब तक कोई स्थायी संधि नहीं हो पाई है।

## इंगलैंड

इङ्गलैंड का इतिहास भी उन नोडिंक आर्यन लोगों का इतिहास है जो ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से शूरू कर ११वीं शताब्दी तक समय समय पर यूरोप महाद्वीप से इङ्गलिश चेनल को पार करके इङ्गलैंड पहुंचते रहे और वहां बसते रहे।

हजारों वर्ष पहिले इङ्गलैंड में प्रागैतिहासिक युग में जंगली म्रवस्था के लोग रहते थे जो यूरोप महाद्वीप से वहां पहुंचे होंगे। उनके कोई मबसेप विन्ह नहीं हैं। फिर महाद्वीप से पाषाणी सभ्यता के वे लोग वहां पहुंचे जिनको म्राइबिरियन या गेलिक नाम दिया जाता है। इन लोगों के भी कोई वंशज नहीं है। फिर ईसा के पूर्व कुछ शताब्दियों में नोडिक-म्रायंन लोगों की केल्टिक जाति के लोगों का प्रवाह इङ्गलैंड गया। ये वे ही लोग थे जो बाद में ब्रिटन्स कहलाये, भ्रौर जिनकी गाथायें उनके पौराणिक राजा म्रार्थर की कथाम्रों में गाई गई है। ई० पू० की शताब्दियों में इन्हीं लोगों के जमाने में प्राचीन काल के प्रसिद्ध मल्लाह भ्रौर व्यापारी फिनिसियन लोग वहां पर टीन की तलाश में पहुचे थे, जिसका वे कांसा नाम की धातु बनाने में प्रयोग करते थे। उस काल में कांसा धातु के भ्रौजार भ्रौर हिथयार बना करते थे।

ईसा काल के शुरू में इङ्गलैंड में रोमन लोगों के भी ब्राक्रमए। हुए। वह प्रथम रोमन योद्धा जो सर्वप्रथम इङ्गलैंड पहुंचा था, प्रसिद्ध रोमन जनरल जूलियस सीजर था। ५५ ई० पू० में इसका प्रथम ब्राक्रमण् हुमा, किन्तु इङ्गलंड को विजय करने के उद्देश्य से निरन्तर भ्राक्रमण ४३ ई० से प्रारम्भ हुए भ्रौर तभी से वहा उनका राज्य स्थापित हुमा। लगभग ४०० वर्षो तक रोमन लोगो ने वहा राज्य किया। ग्रपने राज्यकाल में उन्होंने देश भर में ग्रच्छी ग्रच्छी सड़के बनाईं जिनके कुछ अवशेष ग्रब भी मिलते हैं श्रौर देशभर में एक शातिपूर्ण ग्रौर सुव्यवस्थिल राज्य कायम रक्खा। ये लोग वहां पर बसने के उद्देश्य से नहीं गये थे, केवल कुछ जनरल, सिपाही भ्रौर ग्रफ्सर राज्य करने के लिए वहां पहुंच गये थे। लगभग ४१० ई० में वे वहां से लौट ग्राये।

भ्रब ५वी शताब्दी में (४४६ ई० से शुरु होकर) नोर्डिक लोगो के स्राक्रमण प्रारम्भ हुए जो वहां जाकर बसे स्रौर जो स्राज के स्रग्रेज लोगो के पूर्वज है। इन नोर्डिक लोगों में प्रथम ग्राक्रमण ऐन्गल्म, सेन्सन्स श्रौर जूट लोगो का था। इनका प्रवाह छठी शताब्दी तक चलता रहा, सर्वत्र इंगलैंड में इनकी बस्तिया फैल गई ग्रीर ये स्थायी रूप से वहांबस गये। केन्ट, सूसेक्स्, वेसेक्स्, इसेक्स् इत्यादि छोटे छोटे राज्य उन्होने स्थापित किये। इन लोगों के आने के पूर्व जो कोल्टिक लोग इङ्गलैंड में बसे हये थे वे पच्छिम की स्रोर खिसकते गये पहिले वे वेल्स मे जाकर बसे भौर अन्त में आयरलेड में। ये ही केल्टिक लोग आज के आइ-रिश लोगों के पूर्वज हैं। उपरोक्त सुसेक्स, वेक्सेस् इत्यादि जो छोटे छोटे राज्य एङ्गलोसेक्सन लोगों ने स्थापित किये, उन्हीं में से वेसेक्स् के राजा एगबर्ट ने अपना प्रभाव बढ़ाया, और सन् ८२७ ई० में अन्य सब छोटे छोटे सरदारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया , इङ्गलैंड का सर्वप्रथम राजा यही एगबर्ट (८२७-८३६ ई० राज्यकाल) माना जाता है। इसी परम्परा में इङ्गलैंड का एक राजा ग्रलफोड महानु (८७१-६०१ ई० राज्यकाल) हुम्रा जिसने देश की व्यवस्था में कई सुधार किये, शिक्षा का प्रचार किया ग्रौर लोगों के जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न किया।

नोडिक लोगों का दूसरा प्रवाह दवीं ६वीं शताब्दी में चला। यह प्रवाह एक दूसरी नोडिक जाति, डेनिश लोगों का था। ये वे ही डेनिश लोग थे जो मुख्यतया दक्षिणी स्वीडन भीर होलेड में बसे हुये थे, जो बड़े साहसी मल्लाह थे ग्रौर जिन्होने उस जमाने मे ग्रीनलैंड ग्रौर ग्राइस-लैंड की यात्रा की थी। इन लोगों ने इङ्गलैंड के कई भागों में भ्रपना राज्य स्थापित किया। सन् १०१६ ई० मे प्रसिद्ध डेनिश राजा केन्यट (१०१७-१०३५ ई० राज्यकाल) का इङ्गलैंड, डेनमार्क ग्रौर स्वीडन मे राज्य था । किन्तु फिर एक तीसरी नोर्डिक जाति के इङ्गलैंड में स्राक्रमण प्रारम्भ हुए । नोर्डिक लोगों का यह तीसरा प्रवाह उन नोरमन लोगों का था जो कई शताब्दियों से फांस में बसे हुए थे। फ्रांस के एक प्रदेश नोर्मेडी के ड्यूक विलियम ने इङ्गलैंड पर म्राक्रमण किया (१०६६ ई०)। यह विलियम (१०६६-१०८७ ई० राज्यकाल) इतिहास में ''इङ्गलैंड का विजेता'' के नाम से प्रसिद्ध है। इङ्गलैड मे ग्रव नोरमन लोगों का राज्य स्थापित हुमा। इनकी भाषा मौर सस्कृति फोंच नोरमन थी। किन्तु डेढ सौ वर्षो में ये इङ्गलेंड के एन्गल्स् ग्रीर सेक्सन्स ग्रर्थात् ग्रंग्रेज लोगो में इतने घुलमिल गये श्रौर इनका उनके साथ इतना सम्मिश्रण होगया कि नोरमनफ्रेंच भाषा श्रीर संस्कृति बिल्कुल भुलादी गई श्रीर इनकी जगह एंगलोसेक्सन भाषा (जिसका विकसित रूप ग्राधुनिक ग्रंग्रेजी भाषा है) ग्रीर एगलोसेक्सन रहन सहन इन्होंने ग्रहण किया।

हमने देखा कि इङ्गलैंड पर एंगलोसेक्सन, डेन्स नोरमन इत्यादि भिन्न भिन्न जाति के लोगों के म्राकमण हुए, किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि वास्तव में इन लोगों में सामाजिक ग्रौर उपजातिगत (Racial) ग्रन्तर नहीं के बराबर था।

उपरोक्त एंगलोसेक्सन, डेन्स, नोरमन लोग इङ्गलैंड ग्राये, सैकड़ों वर्ष साथ रहते रहते एक परम्परा, एक जाति का विकास हुग्रा। यह जाति ग्रंग्रेज जाति थी। इस जाति के भिन्न भिन्न राज्यवंशों के राजा इङ्गलैंड में राज्य करते रहे। १३वीं शताब्दी से १७वीं शताब्दी तक इङ्गलैंड का इतिहास इसी बात का इतिहास है कि राजा बड़ा या प्रजा, राजा बड़ा या

जमाने से देश में यह एक रस्म चली ग्राती थी कि राजा जाति के नेताग्रों को बिना पूछे कोई नया नियम नहीं बना सकते थे एवं बिना उनकी ग्रनुमित के कोई नया कर भी नहीं लगा सकते थे। १३वीं शताब्दी में इङ्गलैंड का जोह्न (११६६-१२१६ ई० राज्यकाल) नामक एक शिक्तिशाली राजा था। उसने बैरन्स (जो बड़े बड़े सामन्त होते थे) की ग्रनुमित के बिना नियम बनाने चाहे ग्रीर कुछ पैसा एकत्रित करना चाहा। बस इसी बात पर भगड़ा होगया। ग्रन्त मे राजा को भुकना पड़ा ग्रीर उसे इतिहास के उस प्रसिद्ध पत्र पर जिसे "मेगनाकार्टा" कहते हैं ग्रपनी स्वीकृति की सील लगानी पड़ी। यह सन् १२१५ ई० की घटना है। इसमें मुख्य बात यही थी कि राजा को भी किसी नियम तोड़ने का ग्रधिकार नहीं है ग्रीर न उसे बिना कौसिल की ग्रनुमित के नियम परिवर्तन करने का ग्रधिकार है। यह मेगनाकार्टा इङ्गलैंड का वह प्रसिद्ध कानूनी पत्र है जिससे हमेशा के लिए यह स्थापना सिद्ध हुई कि देश के कानून के परे ग्रीर ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं—चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा।

१३वी शताब्दी में इङ्गलंड के राजा लोग ग्रयमी सलाहकार सिमित में बैठने के लिये सामन्तों के अतिरिक्त नगरों के मध्य-वर्गीय व्यापारियों एवं छोटे जागीरदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाने लगे। किन्तु इन लोगों ने सामन्तों से पृथक बैठना ही अधिक अच्छा समभा और इस प्रकार धीरे धीरे राजा की जो कौसिल थी और जिसमें केवल बैरन्स (Barons) (बड़े बड़े सामन्त) लोग सम्मिलित होते थे वह पालियामेण्ट (राष्ट्र सभा) के रूप में परिवर्तित हो गई और उस पालियामेण्ट के दो विभाग हो गये। एक हाउस आँफ लोर्डस (House of Lords) जिसमें बड़े बड़े सामन्त बैठते थे और दूसरा हाउस आँफ कॉमन्स (House of Commons) जिसमें साधारण लोग बैठते थे।

१४६२ में महादेश स्रमेरिका का पता लग चुका था, एवं धीरे २ म्नन्य कई छोटे बड़े द्वीपों का भी पता लग गया था। यूरोप निवासी बड़ी बड़ी समुद्र-यात्रायं करने लग गये थे ग्रौर दूर देशों में उपितविश ग्रौर व्यापार-सम्बन्ध कायम करने लग गये थे; यूरोपीय देशों में इन बातों में होड़ भी होने लगी थी। सन् १५८८ ई० में इङ्गलंड के प्रसिद्ध संनिक सर फ्रांसिस ड्रेकने, जिसने जहाज में दुनिया का चक्कर लगाया था, स्पेनिश जहाजी बंड़े को करारी हार दी ग्रौर तभी से इङ्गलंड समुद्र की रानी बन गया। नौ-शिवत एव व्यापारिक वृद्धि के फलस्वरूप १६-१७वी शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ (१५५८-१६०३ ई० राज्यकाल) के राज्यकाल में इङ्गलंड एक बहुत ही धनिक ग्रौर समृद्धिशाली देश बन चुका था। इसी जमाने मे इङ्गलंड का संसार प्रसिद्ध किय ग्रौर नाटककार शेक्सपियर हुग्रा।

उपरोक्त राजा श्रीर पालियामेट की लड़ाई चलती रही, राजा को सन् १६२८ ई० में एक "ग्रविकार पत्र" (Petition of Rights) पर जिसमें पालियामेंट के ऋधिकार सुरक्षित किये गये थे ऋपने हस्ताक्षर करने पड़े किन्तु राजा ने इसकी परवाह नहीं की ग्रतएव सन् १६२४ ई० में गृह युद्ध प्रारम्भ हुन्ना; राजा हारा, स्रोलिवर कोमवेल के नेतृत्व भें पालियामेंट जीती और इङ्गलैंड प्रजातन्त्र राज्य घोषित हम्रा। राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई, म्रोलिवर कोमवेल देश का शासक बना। सन् १६५३ से १६५८ तक उसका शासन रहा किन्तु अधिक सफल नहीं; ग्रतएव सन् १६६० ई० में राज्यशाही की फिर से स्थापना की गई भ्रौर चार्ल्स द्वितीय को देश का राजा बनाया गया। किन्त् चार्ल्स द्वितीय श्रीर उसके बाद जेम्स द्वितीय रोमन केथोलिक मतावलम्बी थे-जब कि प्रजा प्रोटेस्टेट, भीर साथ ही ये राजा मनमानी करते थे. पार्लियामेंट के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। फलस्वरूप फिर इङ्गलैंड में राज्य क्रांति हुई (१६८८) जिसे रक्त-हीन क्रांति एवं गौरव-पूर्ण राज्य कान्ति कहते हैं। प्रजा की मनोवृत्ति श्रीर तैयारी को जानकर जेम्स द्वितीय बिना युद्ध किये गद्दी छोड़कर भाग गया-स्रौर पालियामेंट ने एक प्रोटेस्टेंट राजा विलियम को गद्दी पर बैठाया। रक्तहीन राज्य-कान्ति से इङ्गलैंड में ''राजा के दैवी ग्रधिकार का सिद्धान्त'' खत्म हुन्ना,

उसके स्थान पर देश में नियमानुमोदित वैधानिक शासन की स्थापना हुई। यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया कि पालियामेंट ही देश के शासन में प्रधान ग्रंग है । विलियम के शासनारूढ़ होने पर पालियामेट ने उससे "म्रधिकार घोषएापत्र" (Bill of Rights) पर हस्ताक्षर करवा लिये-जिसके अनुसार राज्य का धन, सेना, तथा राजनियम सब पार्लियामेट के स्राधीन होगये। पार्लियामेट की प्रभता दृढ़ रूप से स्थापित होगई। १६८६ से भिन्न भिन्न राजा राज्य करते रहे-किन्तु सन् १७१४ में हनोवर वश के राज्य-काल से इङ्गलैंड के इतिहास की गित में स्राधुनिक नये तत्व पैदा हुए। १६८८ मे पालियामेट का म्रिधिकार स्थापित हो ही चुका था-ग्रतः ग्रब देश के शासन का सवालन राजा द्वारा नहीं वित् पालियामेट के मन्त्री-मण्डल द्वारा होता था। शासन प्रबंध सब मंत्री मडल के हाथ में ग्रागया-राजा का काम परामर्श देना या देश का प्रथम 'व्यक्ति' (Gentleman) का स्थान सुशोभित करना रह गया-तभी से दूनिया के भिन्न भिन्न भागों में अग्रेजों के उपनिवेश और धीरे धीरे उनका साम्राज्य स्थापित होने लगा। देश मे सन् १७५० से यांत्रिक एवं ग्रौद्योगिक क्रान्तियां हुई-जिनने देश को समृद्ध बना दिया-वैज्ञानिक एव श्रौद्योगिक विकास में इङ्गतैड युरोप के सब देशों से आगे रहा; साम्राज्य विस्तार में भी वह प्रथम रहा। सन् १८१५ तक भारत के कुछ भाग, दक्षिएा-ग्रफीका, ग्रास्ट्रेलिया का पूर्वी किनारा, एव कनाडा के कुछ भागों में इङ्गलंड के उपनिवेश राज्य थे. सन् १८८० तक सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण ग्राग्ट्रेलिया, मिश्र, सूडान, सम्पूर्ण दक्षिए। ग्रफीका, न्यूजीलैंड, सम्पूर्ण कनाडा, पच्छिमी द्वीप समृह, एव म्रनेक छोटे छोटे टापू, ब्रिटिश साम्राज्य के माधीन होगये। १६वी शताब्दी में सामाजिक सुधार ग्रौर उत्थान, सामाजिक सुव्यवस्था, वैज्ञानिक उन्नति, व्यक्ति ग्राधिकारों का प्रसार इत्यादि ग्रनेक मानवीय काम हुए। २०वी शती में इङ्ग जैंड ने दो विश्व-युद्ध लडे-दोनो में वह जीता-यद्यपि दूसरे युद्ध (१६३६-४५) में उसकी शिवत का काफी हास हुआ; भारत,

मिश्र, बर्मा, लंका स्वतन्त्र हुए । श्राज (१९५० ई०) समाजवादी मजदूर दलीय सरकार इङ्गलैंड में स्थापित है ।

#### इटली

सन् ४७० ई० में 'इटली-रोम' में प्राचीन रोमन साम्राज्य एवं सभ्यता का ग्रंत हुग्रा—उत्तर, उत्तर-पिच्छिम से ग्रपेक्षाकृत ग्रसभ्य गोथिक लोगों के ग्राक्रमण हुए—ग्रौर वे इटली में बस गये। उन्हीं के कई सरदारों की इटली में इधर उधर सत्ता कायम हुई-पाँचवी शती में प्राचीन रोमन साम्राज्य के ग्रन्त-काल मे १६वी शती तक इटली भौगोलिक दृष्टि से तो एक इकाई (एक देश) बना रहा किन्तु राजनीतिक दृष्टि से वह कभी भी एक देश नहीं बन पाया। ५वी से १६वी शताब्दी तक मध्य इटली—यथा रोम ग्रौर ग्रासपास के प्रदेशों में तो रोमन पोप की सत्ता बनी रही,-किंतु उत्तर दक्षिण इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा रहा, जहां बहुधा विदेशी शासक (मुख्यतया ग्रास्ट्रिया के शासक) शासन करते रहे।

प्वीं शती से १२वीं शती तक इटली पर प्रायः ग्रन्धकारमय युग का ग्रावरण छाया रहा। १२वीं शती में उत्तरी इटली में पो नदी के मैदान में जो लोमवार्डी का मैदान कहलाता था, एक विशेष चहल-पहल प्रारम्भ हुई—इस प्रदेश में कई व्यापारिक नगरों का उदय ग्रौर ग्रभूत-पूर्व उत्थान हुग्रा जिनमें मुख्य थे—वेनिस, जिनोग्रा, पीसा, पैडुग्रा, प्लोरेंस, मिलान इत्यादि। ये नगर उस काल की ज्ञात दुनिया में प्रसिद्ध व्यापारिक ग्रौर धनी केन्द्र बन गये। पूर्वीय देशों का जैसे फारस, ग्ररब, मिश्र, भारत ग्रौर पिच्छमी यूरोप का समस्त व्यापार इन्हीं नगरों के द्वारा होता था। इन नगरों में स्वतन्त्र ग्रपने ग्रपने गए।-राज्य या व्यापारिक राजाग्रों के राज्य स्थापित होगये—जहां कला-कौशल, ज्ञान विज्ञान की भी खूब उन्नति हुई—मानो वे प्राचीन रोमन सम्यता के नगर राज्यों की पुनरावृत्ति कर रहे हों। १५वीं शती तक इन नगर राज्यों की खूब उन्नति हुई—जब नये सामुद्रिक मार्गों ग्रौर नये देशों की खोज

से पूर्व भ्रौर पिच्छम का व्यापार ग्रन्य राष्ट्रों जैसे स्पेन, पूर्तगाल इत्यादि के हाथ में चला गया, श्रीर इन नगरों की समृद्धि श्रीर इनका महत्व लप्त होने लगा । कुछ काल तक इन राज्यों की परम्परा चलती रही-नाम मात्र ये राज्य चलते रहे, अन्त में १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नेपोलियन ने इनको समाप्त किया। नेपोलियन की पराजय के बाद सन् १८१५ में वियेना की कांग्रेस में इटली कई राजनैतिक भागों में विभक्त होगया-उत्तर में लोम्बार्डी श्रौर विनेशिया के प्रदेशों में श्रास्ट्रिया का स्राधिपत्य स्थापित हम्रा-वस्तूतः समस्त प्रायद्वीप पर स्रास्ट्या का प्रभत्व रहा; मध्य भाग में रोम नगर के चारों तरफ पोप का राज्य रहा; कई छोटी छोटी डचीज कायम हुई जो ग्रास्ट्रिया के प्रभुत्व में थीं; सार्डेनिया ग्रौर उत्तर पच्छिम इटली मे देशवासी सार्डेनिया के राजा का राज्य स्थापित हम्रा, स्रौर दक्षिण इटली स्रौर सिसली में दो स्रलग राज्य स्थापित हए। मतलब यह है कि इटली में कोई राजनैतिक एकता न थी, भौगोलिक एकता चाहे हो। १६वीं शती में इटली में, वहां के देश-भक्त महान व्यक्तियों - गैरीबाल्डी श्रीर मैजिनी के नेतृत्व में श्रास्ट्या के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम चले. श्रीर एक तीव्र श्रान्दोलन चला कि इटली के भिन्न भिन्न राज्य मिलकर एक संगठित राज्य कायम हो। ये श्चान्दोलन सफल हए; सन् १८७० ई० में सार्डेनिया के इटालियन राजा के म्राधीन इटली का एकीकरएा हम्रा, भ्रौर एक स्वतन्त्र राज्य कायम हुम्रा-वैधानिक राजतन्त्र। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद इटली में राजतंत्र खत्म किया गया श्रीर वहां जनतंत्र गराराज्य स्थापित हुमा । द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के पूर्व मुसोलिनी की एकतन्त्रीय तानाशाही कुछ वर्षों तक कायम रही, किन्तू युद्ध में वह खत्म हुई ग्रीर भ्राज इटली एक गराराज्य है।

## होलैंड (नीदरलैंड) श्रीर बैलजियम

जिस प्रकार यूरोप के अन्य भागों में ५-६ शताब्दियों में नोर्डिक आर्य लोगों की भिन्न भिन्न शाखाओं के लोग बस गये थे उसी प्रकार होतेंड,

बैलजियम में भी वे बस गये थे। कई शताब्दियों तक ये प्रदेश फान्स या बरगेंडी के डयक या स्पेन के शासक हेब्सबर्ग वंश के प्राधीन रहे। १६वीं शती मे ये प्रदेश स्पेन के हेब्सबर्ग सम्राट फिलिप द्वितीय के श्राधीन थे। फिलिप द्वितीय कट्टर रोमन कैथोलिक था, किन्तू ये प्रदेश धार्मिक सुधार की लहर में प्रोटेस्टेंट बन गये थे। फिलिप ने इस नये धर्म को इन प्रदेशों से उखाड फेंकना चाहा, फलतः उसके विरुद्ध स्वतन्त्रता के लिये विद्रोह होगया। ४० वर्ष तक यह कठिन स्वतन्त्रता संग्राम होता रहा; १५७६ ई० में इन प्रदेशों का उत्तरीय भाग (ग्रर्थात् डच, होलेंड) तो स्वतन्त्र हो गया भ्रौर १६४८ ई० की वेस्टफेलिया की संधि के भनुसार यह एक स्वतन्त्र राज्य मान्य भी कर लिया गया, किन्त्र दक्षिएी भाग वैलिजयम, स्पेन के सम्राट के ग्राधीन रहा । यह हालत नेपोलियन काल तक चलती रही जब १६वीं शती के प्रारम्भ में नेपोलियन ने इन प्रदेशों को फ्रोन्च साम्राज्य का ग्रंग बनाया। १८१४ में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की वियेना कांग्रेस की संधि के अनुसार होलैंड श्रीर बेलजियम दोनों को मिलाकर एक श्रलग नीदरलैंड राज्य कायम किया गया । सन् १८३६ ई० में बैलजियम, परस्पर एक सन्धि के भ्रनुसार, होलैंड से पृथक होगया।

## डेनमार्क, नोर्वे श्रौर स्वीडन

नोर्समैन नोर्डिक उपजाित के ही लोग थे जो ४-६ शताब्दियों में डेनमार्क, नोर्बे, स्वीडन इत्यादि उत्तरी प्रदेशों में बसे हुए थे। इन लोगों ने इन प्रदेशों में अपने स्वतन्त्र राज्य कायम किये। ऐसा अनुमान है कि लगभग दसवीं शती तक नोर्बे के छोटे छोटे ठिकाने मिलकर एक राजा के आधीन एक राज्य बन गये थे। ऐसी ही प्रगति स्वीडन और डेनमार्क में भी हुई होगी। ११वीं शती तक यहां के सब लोग ईसाई बन चुके थे। ११ वीं शताब्दी में डेनमार्क का राजा कन्यूट महान् नोर्बे, इङ्गलेंड, स्वीडन के दक्षिणी भाग का भी राजा था। सन् १३६७ ई० में नोर्बे, स्वीडन, डेनमार्क राज्यों को मिलाकर डेनमार्क राजा के नेतृत्व

में एक संघ बना था जिसका नाम कलमर संघ था। सन् १५२२ ई० में स्वीडन ने तो इस संघ से पृथक होकर ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व बना लिया किन्तु नोवें लगभग ४०० वर्ष तक डेनमार्क राज्य का ही ग्रंग बना रहा। सन् १५१५ में नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप के राष्ट्रों की वियेना कांग्रेस में निर्णित प्रबंध के ग्रनुसार नोवें डेनमार्क से पृथक कर दिया गया श्रीर स्वीडन राज्य में मिला दिया गया। किन्तु नोवें के लोग इस व्यवस्था का विरोध करते रहे ग्रीर ग्रन्त में सन् १६०५ में वे स्वीडन से पृथक हुए ग्रीर उन्होंने ग्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। नोवें, स्वीडन, डेनमार्क—इन तीनों राज्यों में ग्राज वैधानिक राजतन्त्र स्थापित है—ग्रीर तीनों देश बहुत ही उन्नत, संस्कृत ग्रीर समृद्धिवान हैं।

#### रूस

नोडिक लोगों के भिन्न भिन्न कबीलों के लोगों ने पांचवीं छठी शता-ब्दियों में युरोप में फैलकर रोमन साम्राज्य का ग्रन्त किया था। इन्हीं लोगों की एक जाति के लोग नोर्समैन ग्राठवीं, नदीं शताब्दियों में रूस की तरफ बढ़े श्रीर उन्होंने दो नगर उपनिवेश बसाये-उत्तर में नीवगीरोड श्रीर दक्षिए। में कीव। साथ ही साथ नोडिक लोगों की एक अन्य जाति के लोग जो स्लैव कहलाते थे, यरोप के पूर्वीय भागों में फैल चुके थे। उन स्लैव लोगों के भी छोटे छोटे जमींदारी राज्य स्थापित हो गये थे। इनमें प्रमुख जमींदारी राज्य 'मास्को' था। १०वीं शताब्दी तक ये सब लोग ईसाई बन चुके थे। १३-१४वीं शताब्दियों में पूर्व से मंगोल लोगों के भ्राक्रमण हए भ्रीर रूस पर (विशेषतया पूर्वी रूस पर) उनका भ्राधिपत्य स्थापित हो गया । उनके श्राधीन भी ईसाई स्लैव लोगों की डचीज (सरदारी राज्य) चलती रहीं, भ्रीर वे मंगील सम्राट को कर श्रदा करते रहे। १५वीं शताब्दी में मास्को का महान् ड्यूक श्राइवन त्तीय (१४६२-१५०५ ई०) हम्रा जिसने मंगोल सम्राट की म्राधीनता उतार फेंकी, श्रीर साथ ही साथ पूर्व में ग्रपने राज्य का विस्तार किया भ्रीर पच्छिम में नोवगोरोड भ्रीर 'कीव' के प्रजातन्त्र राज्य भी भ्रपने राज्य में सम्मिलित किये। इस प्रकार उसने यूरोप में रूस की नींव डाली। मास्को के शासक जार (सम्राट) कहलाने लगे। सन् १६८२ ई० में पीटर महान् (१६८२-१७२४) रूस का शासक बना। उस समय तक रूस विल्कुल एक ग्रविकसित देश था—उस पर मध्ययुगीय एशियाई प्रभाव ग्रधिक ग्रौर ग्राधुनिक पिष्छिमी प्रभाव कम। किन्तु, पीटर ने रूस का पिष्छिमीकरण किया ग्रौर १८वीं शताब्दी में रूस यूरोप का एक ग्राधुनिक राष्ट्र बन गया। तभी से धीरे धीरे उसका विस्तार पूर्व की ग्रोर होने लगा; १६वीं शती में वह एशिया के समस्त भूभाग साईबेरिया का ग्रधिपति हो गया—पूर्व में प्रशान्त महासागर तक वह फैल गया। १६वीं शती के उत्तरार्ध में रूस का जार एक विशाल साम्राज्य का शासक था। २०वीं शती में १६१७ में वहां साम्यवादी क्रांति हुई, ग्रौर तब से ग्राज तक वहां साम्यवादी एकतन्त्र कायम है।

## स्पेन और पुर्तगाल

पांचवीं छठी शताब्दी में उत्तर से नोडिक उपजाति के गोथ लोग यूरोप के अन्य भागों की तरह स्पेन में भी धीरे धीरे बम रहे थे। ७वीं शताब्दी में इस प्रायद्वीप में अरब लोगों के हमले होने लगे। द्रवीं शताब्दी तक उत्तर-पूर्व के एक छोटे से ईसाई राज्य को छोड़कर बाकी का समस्त प्रायद्वीप अरबों के आधीन था। १२वीं शती में जब पेलेस्टाइन में धार्मिक-युद्ध (Crusades) लड़े जा रहे थे उस समय ईसाई योद्धा स्पेन के भी उत्तर पिच्छम के छोटे से ईसाई राज्यों लीओन और केस्टिल की मदद के लिये, अरब लोगों को स्पेन से हटा देने के लिये, आते थे। धीरे धीरे ईसाई राज्य बढ़ रहे थे और अरब अधिकार क्षीए होता जाता था। १०६५ ई० में एक धार्मिक ईसाई योद्धा हेनरी ने ओपार्टो नगर के आसपास भूमि में स्वतन्त्र पूर्तगाल राज्य कायम किये। १३वीं १४वीं शताब्दी में अरब लोग दक्षिएा की तरफ ढकेल दिये गये और स्पेन के अब दो प्रमुख ईमाई राज्य केसटाइल और एरागन अपना विस्तार करते रहे। सन् १४६२ ई० में अरब लोगों

को स्पेन से सर्वथा निकाल दिया गया; ग्रौर केसटाइल ग्रौर एरागन के दोनों ईसाई राज्यों ने मिल कर एक स्पेनिश राज्य कायम किया इस प्रकार १५वीं शताब्दी में उस स्पेन राज्य का उदय हुग्रा जैसा ग्राज हम उसे जानते हैं।

#### ऋास्ट्रिया

श्वास्ट्रिया प्रदेश के लोग श्रिविकतर जर्मन भाषा-भाषी हैं-जर्मन नीडिंक उपजाति के ये लोग हैं। सन् १८०६ तक श्वास्ट्रिया पित्रत्र रोमन साम्राज्य का एक राज्य रहा। सन् १४३८ ई० से श्वास्ट्रिया के हेब्सवर्ग वंश के शासक ही पित्रत्र साम्राज्य के सम्राट चुने जाते रहे। १८०६ ई० में इन प्रदेशों में नेपोलियन की विजय के फलस्वरूप पित्रत्र रोमन साम्राज्य खत्म हुआ; श्वास्ट्रिया के शासक ने पित्रत्र साम्राज्य के सम्राट की श्रपनी उपाधि त्याग दी, तब से श्वास्ट्रिया का श्रपना एक श्रवण राज्य कायम रहा। उस समय उस राज्य में हंगरी के सब प्रदेश एवं इटली के उत्तरीय प्रदेश भी सम्मिलित थे। इटली के प्रदेश तो १८६६ ई० में श्रवण एक राज्य कायम हो गया। तब से प्राचीन विशाल श्वास्ट्रिया का हेब्सवर्ग राज्य एक छोटा सा राज्य रह गया। द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के बाद श्वाज सन् १९५० में श्वास्ट्रिया पर श्वमेरिका, इङ्गलैण्ड, फांस एवं रूस का सैनिक शासन है।

#### हंगरी

श्राधुनिक हंगेरियन लोग पुरानी मग्यर जाति के लोग हैं। मग्यर जाति मंगोल—तुर्की उपजाति की एक शाखा थी—श्रीर ये लोग यूराल-श्राल्टिक (मंगोल) भाषा परिवार की एक भाषा बोलते थे। मध्य एशिया से चलते हुए लगभग ५०० ई० में यूरोप के पूर्व में वोल्गा नदी के श्रासपास इन लोगों की हलचल प्रारम्भ हो गई थी एवं धीरे धीरे ६०० ई० तक हंगरी में स्थायी रूप से बस गये थे। १००० ई० तक ये सब ईसाई बन चुके थे। श्रव भी ये श्रपनी पुरानी मंगोल-तुर्की भाषा ही बोलते हैं। हंगरी के अतिरिक्त एक भ्रौर देश फिनलैंड को छोडकर जहां पर भी पुरानी टर्की-फिनिश भाषा बोली जाती है, यूरोप के भ्रन्य समस्त देशों में भ्रार्थन-परिवार की भाषायें प्रचलित है।

हंगेरियन लोग स्वतन्त्र कई शताब्दियों से बसते रहे होंगे। १५वीं शताब्दी में उसमान तुर्क लोगों के हंगेरियन प्रदेशों पर हमले होने लगे, और हंगरी के प्रधिकतर प्रदेश तुर्क साम्राज्य के ग्रंतर्गत हो गये। १८वीं शती के प्रारम्भ में प्रायः सारा का सारा हंगरियन प्रदेश पित्रत्र रोमन साम्राज्य के एक राज्य ग्रास्ट्रिया के हेब्सबर्ग सम्राट ने जीत लिया, और हंगरी ग्रास्ट्रियन राज्य का एक ग्रङ्ग बन गया। प्रथम महायुद्ध के अन्त तक हंगेरियन प्रदेश ग्रास्ट्रिया का ग्रंग रहा। महायुद्ध में ग्रास्ट्रिया की पराजय के बाद ग्रास्ट्रियन साम्राज्य को विछिन्न कर दिया गया श्रीर हंगरी पृथक एक स्वतन्त्र राज्य कायम कर दिया गया। यूरोप में वस्तुतः हंगरी राज्य की स्वतन्त्र सत्ता प्रथम महायुद्ध के बाद सन् १९१६ से ही है।

#### जेकोस्लोवेकिया

प्रथम महायुद्ध में जर्मनी श्रीर झास्ट्रिया की पराजय के बाद, जब आस्ट्रिया के हेब्सबर्ग साम्राज्य को विछिन्न कर हंगरी अलग एक राज्य कायम किया गया, तभी आस्ट्रियन साम्राज्य के उत्तरी प्रदेशों को जिनमें अधिकतर स्लैव जाति के लोग बसे थे पृथक कर जेकोस्लोवेकिया एक नया राज्य कायम कर दिया गया।

## पोलैंड

जब नोडिक स्लैव जाति के लोग पूर्व यूरोप में मास्को के जमींदारी राज्य में संगठित हो रहे थे प्रायः उसी समय १०वीं ११वीं शताब्दियों में स्लैव जाति के एक दूसरे लोग जो पोल कहलाते थे यूरोप के उस भू-भाग में संगठित हो रहे थे जो भ्राज पोलैंड कहलाता है। १६वीं १७वीं शताब्दियों में मध्य यूरोप में पोल लोगों का राज्य काफी विस्तृत था किन्तु इन पोल लोगों के राज्य में कोई एक सुसंगठित केन्द्रीय शक्ति नहीं थी ग्रतः ग्रास्ट्रिया, प्रशा ग्रादि सुसंगठित राज्यों की निगहि पोलेंड पर बनी रहती थी। ग्रास्ट्रिया, प्रशा ग्रपनी शिवत को बढ़ा रहे थे ग्रीर ग्रन्यत्र कहीं ग्रवसर न पाकर पोलेंड के ही भू-भाग धीरे धीरे ग्रपने राज्यों में मिला रहे थे। सन् १७७२, सन् १७६३, सन् १७६५ में पोलेंड का तीन बार विच्छेदन हुग्रा यहां तक कि सन् १७६५ में पोलेंड यूरोप के पर्दे पर से सर्वथा मिट गया। प्रथम महायुद्ध के श्रन्त तक पोलेंड विलीन रहा। सन् १६१६ की वरसाई सिन्ध में फिर से पोलेंड पृथक एक स्वतन्त्र जनतन्त्र राज्य कायम किया गया। द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) में जर्मनी द्वारा फिर पोलेंड खत्म किया गया किन्तु सन १६४६ में जर्मनी की पराजय के बाद पोलेंड फिर एक स्वन्तत्र राज्य बना। सन् १६४७ में रूस का प्रभाव पोलेंड पर बढ़ने लगा श्रीर ग्राज पोलेंड में रूस द्वारा ग्रनुमोदित साम्यवादी सरकार कायम है।

#### टर्की

पिष्छमी एशिया-विशेषतः एशिया माइनर, टर्की, इराक, सीरिया, फिलस्तीन म्रादि प्रदेशों में लगभग १२वी शती में सेलजुक तुर्क लोगों के साम्राज्य के पतन के बाद तुर्कों की एक म्रन्य जाति के लोगों की— जस्मान तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई। १४वीं शती के मध्य में ये लोग डार्डनीलीज मुहाना पार कर गये और यूरोप में उन्होंने पैर जा जमाया। इस समय बाल्कन प्रायद्वीप में पूर्वीय पवित्र रोमन साम्राज्य शिक्तहीन था। तुर्क लोग म्रागे बढ़ते गये, १४वीं शती के म्रंत होते होते उन्होंने कस्तुनतुनिया को छोड़ समस्त बाल्कन प्रायद्वीप प्रपने म्राधीन कर लिया। सन् १४५३ ई० में कस्तुनतुनिया का भी पतन हो गया और इस प्रकार यूरोप में पवित्र रोमन साम्राज्य का मन्त हुमा। सन् १५२० ई० में टर्की साम्राज्य का विस्तार यूरोप मैं समस्त बाल्कन प्रायद्वीप तक एवं एशिया में ईरान, सीरीया, मिश्र, एशिया माइनर भीर ईराक तक था— इस साम्राज्य का शासक था सुल्तान सुलेमान "शानदार" (१५२०–६६ ई०)। इस सुल्तान के शासन-काल में टर्की म्रपनी उन्नति की उच्चतम

शिखर पर था। तुर्की सुल्तानों ने भूमध्यसागर ग्रौर युरोप की तरफ ग्रीर भी बढ़ने के प्रयत्न किये किन्तू सन् १५७१ में वेनिस, ग्रास्ट्रिया, एवं स्पेन के सम्मिलित जहाजी बंडों ने टर्की जहाजी बंडे को लेपान्तो में परास्त किया। यह वही यद्ध था जिसमे डोन विवक्सोट के लेखक सरवेन्टीज ने भाग लिया था-जिसके विषय में उसने कहा था-"ईसाई साम्राज्य ने उस्मान तुर्की का मद चूर कर दिया है"। वस्तुतः तभी से यूरोप में जिधर उस्मानी तुर्क तीव्र गति से बढ़ रहे थे स्रौर ऐसी कल्पना की जाने लगी थी कि वे समस्त युरोप को पदाक्रांत कर डालेंगे टर्की की प्रगति रुक गई, भ्रौर धीरे धीरे वहां टर्की साम्राज्य का ह्रास होने लगा। १७वी शती के उत्तरार्ध में एक बार फिर टर्की शक्ति का उत्थान हम्रा श्रीर उस्मानी तुर्क लोग युरोप में बढ़ते बढ़ते वियना तक जा पहुंचे। उनकी शक्ति को रोकने के लिये ग्रास्टिया-वेनिस ग्रौर पोर्लंड के राज्यों का रोम के पोप की संरक्षता मे एक पवित्र संघ (होली लीग) बना ग्रीर इस संघ ने टर्की का विरोध किया। बाद मे उत्तर से रूस के पीटर महान् ने भी टर्की साम्राज्य पर हमला कर दिया। श्रन्त में सन् १६९६ ई॰ में टर्की को कार्लोविटज (Treaty of Carlowitz) की संधि पर हस्ताक्षर करने पडे जिसके ग्रनुसार टर्की का ग्रपने साम्राज्य के कई भागों से विच्छेद हो गया। टर्की साम्राज्य का श्रङ्क हंगरी, श्रास्ट्या को मिला श्रीर कुछ नगर रूस, पोलंड व वेनिस को मिले । इस सन्धि काल के बाद से युरोप में टर्की का प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त होता है भीर टर्की साम्राज्य का पतन शुरू होता है। १६वीं शती के प्रारम्भ तक तो प्रायः समस्त बाल्कन प्रायद्वीप पर टर्की राज्य कायम था किंतु बाद में टर्की साम्राज्य के भिन्न भिन्न जातियों के लोग जैसे स्लैव, बुलगैरियन, सर्व ग्रीर ग्रीक, साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, ग्रीर २०वी शताब्दी के प्रारम्भ होते होते कोन्सटेटिननोपल नगर श्रीर समीपस्थ भूमि को छोड़कर टर्की का यूरोप में कुछ, नहीं रहा। प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) में यह भाग भी खत्म हो जाता किन्तु टर्की के एक प्रसिद्ध योद्धा मुस्तफा कमालपाशा ने उसे बचाये रक्खा । ग्राज यूरोप में प्राचीन विशाल टर्की साम्राज्य केवल कोन्सटेटिननोपल ग्रौर श्रास-पास की थोड़ी भूमि तक ही सीमित है। ग्राज टर्की एक जनतन्त्र राज्य है।

### बाल्कन प्रायद्वीप के देश

१३वीं १४वी शताब्दी तक तो ये पूर्वीय रोमन साम्राज्य के म्रङ्ग रहे। १४वी शताब्दी के म्रन्त में भौर १५वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उस्मान तुर्क लोग उधर म्राने लगे। १४५३ई० तक समस्त बाल्कन प्रायद्वीप पर उन्होंने भ्रपना राज्य कायम कर लिया। १६वी शती में टर्की साम्राज्य विछिन्न होने लगा। १८६३ई० में ग्रीस जिसने १८२१ से १८२६ तक स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी थी, एक स्वतन्त्र राज्य कायम हुम्रा। १८६१ में हमानिया, १८८२ में सरविया (यूगोस्लेविया), १८७८ में बलगेरिया भ्रौर सन् १६१२ में म्रलबेनिया स्वतन्त्र राज्य कायम हुए।

## फिनलैंड, ऋस्टोनिया, लेटविया, लिधूनिया (१६१६-४४)

प्रथम महायुद्ध के बाद बाल्टिक सागर के किनारे ये छोटे छोटे ४ देश रूसी साम्राज्य से पृथक कर ग्रालग राज्यों के रूप में कायम किये गये। द्वितीय महायुद्ध के बाद फिनलंड तो श्रालग स्वतन्त्र राज्य रहा किन्तु ग्रान्य ३ राज्य सोवियट रूस में सम्मिलित होगये।

## **आयरलैं**ड

नोडिक उपजाति के केल्ट लोग ईसा की पांचवीं छठी शताब्दियों के पहिले ही आयरलैंड में बस गये थे। उस समय नोडिक उपजाति की अन्य जातियां जैसे ट्यूटन, गोथ इत्यादि यूरोप के अन्य भागों में बस रही थीं। १२वीं शताब्दी मे अंग्रेज लोगों ने इस द्वीप पर हमला करना शुरू किया। पहला हमला ११५४ में हुआ।। धीरे धीरे वे आयरलैंड की भूमि को जीतने लगे, भौर वहां बसने लगे। १७वी शताब्दी तक एक छोटे से पिच्छमी भाग को छोड़कर सर्वत्र अंग्रेज लोग बस गये थे। वहां इङ्गलैंड का राज्य कायम हुआ। १८वीं १६वीं शताब्दों में आइरिश लोगों में स्वतन्त्रता की लहर चली। कई विद्रोह हुए और अन्त में सन् १६२६ में आयरलैंड के एक छोटे से उत्तरी भाग अलस्टर को छोड़कर एक स्वतन्त्र आयरलैंड राज्य की स्थापना हुई। आयरलैंड के आइरिश लोग रोमन-केथोलिक ईसाई हैं। अंग्रेजी से मिलती जुलती आइरिश भाषा बोलते हैं। अलस्टर के लोग प्रोटेस्टेंट हैं।

## स्वीटजरलैंड

वे पहाड़ी प्रदेश जो ग्राज स्वीटजरलंड है, यूरोप मे नोडिंक लोगों के बस जाने के बाद ६वी शताब्दी में स्थापित पिवत्र साम्राज्य के ग्रंग थे। सन् १२६१ ई० में ग्राल्पस् पहाड़ी प्रदेशों में स्थित तीन छोटे छोटे प्रदेशों ने मिलकर सम्राट के विरुद्ध विद्वोह किया, ग्रौर उन्होंने एक स्वतन्त्र लीग (स्विस संघ) स्थापित की। धीरे धीरे इस लीग में ग्रौर छोटे छोटे प्रदेश मिलते गये, १६वीं शताब्दी के ग्राते ग्राते इसका विस्तार उतना ही होगया जितना ग्राज स्वीटजरलंड का है। सन् १६४८ ई० में वेस्ट-फेलिया की सिष्ध के ग्रनुसार यूरोप के राज्यों ने स्वीटजरलंड की स्वतन्त्रता मान्य करली। स्वीटजरलंड के स्वतन्त्रता मान्य करली। स्वीटजरलंड के स्विस लोग कोई एक उपजाति नहीं है, वे तो ग्रासपास के देशों के यथा इटली, फ्रांस, ग्रौर जर्मनी के लोग है जो ग्रलग ग्रलग जाति के होते हुए भी मध्य युग से एक स्वतन्त्र, सम्य, विकसित ग्रौर स्थायी गएगराज्य बनाये हुए हैं।

# आधुनिक चीन

# चीन का यूरोप से सम्पर्क (१६४४ ई० से १६११ ई०)

सन् १६४४ ई० में फिर चीन के राज्य वंश ने पलटा खाया । चीन के उत्तर में जहां ग्राजकल मंचुरिया है मंगोल ग्रौर चीनी मिश्रित एक नई जाति का उदय हुआ जिसके लोग अपने आप को मच कहते थे। इन लोगों ने चीन पर आक्रमण किया. मिंग सम्राटों को परास्त किया और सन् १६४४ ई० में घीन में मंचु राज्य-वंश की स्थापना की । एक दृष्टि से तो ये लोग विजातीय ग्रीर विदेशी थे किन्तू इन लोगों ने देश की शासन प्रणाली, देश के राज्य कर्मचारी-गए। इत्यादि में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। देश का शासन ग्रौर जीवन पूर्ववत कायम रक्खा गया। किन्तु एक बात मंचु शासकों ने चीनी लोगों पर लादी । वह यह कि मचु लोगों ने जो स्वयं सिर पर एक लम्बी चोटी रखते थे चीनीयों को भी विवश किया कि वे सिर पर लम्बी चोटी (Pig-tail) रखें। मंचु राज्य-वंश का जो चिन वंश भी कहलाता है सबसे प्रसिद्ध सम्राट "कांग-ही" हुआ, जिसने सन् १६६१ से १७२२ ई० तक ६१ वर्ष के एक लम्बे असें तक राज्य किया। यह सम्राट फान्स के सम्राट लुई चौदहवें का समकालीन या जिसने फान्स में भी ७२ वर्ष के लम्बे ग्रर्से तक राज्य किया। कांग-ही के राज्य काल में ३ बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्य हुए। (१) उसने चीनी भाषा का एक बहुत बड़ा शब्द-कोष संग्रह करवाया। (२) समस्त ज्ञान विज्ञान का एक सचित्र ज्ञान कोष (Encyclopedia) संगृहीत करवाया । यह ज्ञान कोष अपने आप में मानों एक पुस्तकालय के समान था, इसकी १०० जिल्दें (Volumes) थीं।

(३) उसने समस्त चीन साहित्य में प्रयुक्त शब्दों ग्रीर कहावतों का एक संग्रह तैयार करवाया । इस संग्रह में कवियों, इतिहासज्ञों एवं निबन्ध-लेखकों के तुलनात्मक उदाहरएा प्रस्तुत किये गये । इसके काल मे म्रनेक युरोपीय व्यापारी एवं ईसाई पादरी चीन में व्यापार करने भ्रौर भ्रपने धर्म का प्रचार करने के हेत् से ग्राये। चीनी सम्राट कांग-ही ने इन ईसाई-पादरी ग्रीर व्यापारी लोगों की चहल-पहल ग्रीर इनके कार्यो का परिचय पाने के लिए अपना एक उच्च कर्मचारी नियुक्त किया। इस कमचारी की रिपोर्ट पर से सम्राट ने यही निश्चय किया कि चीन को विदेशियों ग्रौर विधर्मियों के चंग्ल से बचाने के लिए यही उचित है कि उनके व्यापार श्रीर पादरियों को देश में नहीं फैलने दिया जाए। किन्तू उत्तर में रूस का यूरोपीय राज्य पूर्वकी ग्रोर बढ़ रहा था ग्रौर रूस के सम्राट पीटर महान् के समय से एशियाई-साइबेरिया उसके श्राधीन था। चीनी लोगों से भी पेकिंग के उत्तर में ग्रमुर नदी की घाटी में इन रूसी लोगों की मुठभेड़ हुई जिसमे रूसी लोग हार गये श्रौर सन् १६७६ ई० में दोनों देशों में एक सिध हुई जिसके अनुसार चीन श्रीर साइबरिया की सरहद का निर्एाय कर लिया गया ग्रीर दोनों देशों में एक व्यापारिक सम भौता भी हो गया। किसी युरोपीय राष्ट्र के साथ चीन का यह प्रथम राजनैतिक संबन्ध था।

मचु वंश का दूसरा सबसे बड़ा सम्राट चीन-लुंग हुम्रा जिसने सन् १७३६ से १७६६ तक राज्य किया। इसके राज्यकाल में दो महान् कार्य हुए:—(१) साहित्यिक कार्य—इस सम्राट ने समस्त जानने योग्य साहित्यिक कृतियों की एक विषद् सूची तैयार करवाई। इस सूची में केवल पुस्तकों का नाम ही संग्रहित नहीं था परन्तु प्रत्येक पुस्तक का परिचयात्मक वर्णन भी। ग्रपनी प्रकार का यह एक श्रनोखा ही काम था। इसी काल में चीनी उपन्यास, गल्प श्रीर नाटक साहित्य का उद्भव श्रीर विकास हुआ, श्रीर श्रनेक उच्च कोटि की साहित्यक रचनाएं प्रकार में श्राई। कलापूर्ण मिट्टी के बर्तनों का एवं श्रन्य कलात्मक

उद्योगों की वस्तुम्रों का निर्यात् यूरोपीय देशों में बहुत बढ़ा। इङ्गलैण्ड के साथ वैसे तो चाय का व्यापार मंचु राज्य-काल के प्रारम्भ में ही होने लगा था किन्तु चीन-लंग के राज्य-काल में इस व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। चीन-लंग ने ग्रपने राज्य का भी बहुत विस्तार किया। उसके साम्राज्य में मंचुरिया, मंगोलिया, तिब्बत ग्रौर तुकिस्तान सभी प्रदेश शामिल थे जिन पर सीधा केन्द्रीय शासन था। यद्यपि चीनी सम्राटों की यह नीति बनी रही कि यूरोपीय देशों के सम्पर्क से वे दूर ही रहे तथापि यूरोगीय देशों में एक यान्त्रिक ग्रौर ग्रौयोगिक कांति हो रही थी, उनकी शक्ति का विकास हो रहा था ग्रौर उनको इस बात की ग्रावश्यकता थी कि उनके यन्त्रों से बने हुए माल की बिकी के लिये उनको कहीं बाजार हासिल हों, ग्रतएव जवरदस्ती चीन से ग्रपने सम्पर्क बढ़ाने के प्रयत्न उन्होंने जारी ही रक्खे।

## यूरोप से सम्पर्क की कहानी

ससार प्रसिद्ध यात्री मार्को-पोलो १३वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में चीन में ग्राया था। वह २० वर्ष से भी ग्रधिक चीन में तत्कालीन यू-ग्रान वंश के सम्राट की नौकरी में रहा। सन् १४८० में एक ग्रन्य इटालियन यात्री पादरी मेटीग्रोरीसाई (Matteo-Ricci) चीन में ग्राया था जिसने चीन की राजधानी पेकिंग में सर्व-प्रथम रोमन केथोलिक गिरजा बनाया एवं गिएत तथा ज्योतिष शास्त्र की कई पुस्तकों का चीनी भाषा में ग्रनुवाद किया। फिर धीरे धीरे यूरोप के देशों ने १७वीं ग्रौर १८वीं शताब्दी के पूर्वार्ख में चीन से व्यापारिक सम्पर्क बढ़ाये। यूरोपीय लोग पहिले तो ईसाई धर्म सिखाने ग्राये, फिर व्यापारी के रूप में ग्राये ग्रौर फिर व्यापार ग्रौर साम्राज्य के लोभ में विजेता के रूप में। यह सब देखकर मंचु सम्राट ने १८वीं सदी के मध्य में यूरोपवासियों के लिये चीन का द्वार बन्द कर दिया। किन्तु जबरदस्ती वे ग्राते रहे, मंचु राजाग्रों से ग्रनेक युद्ध हुए, इनके फलस्वरूप यूरोपियन लोगों को व्यापार के लिये ग्रनेक रिग्रायते मिलीं, कई बन्दरगाह ग्रौर भूमि-खण्ड मिले।

श्रंप्रेज व्यापारियों ने भारत से जहाज के जहाज श्रकीम भरकर चीन में लाना प्रारम्भ किया। चीन में कूछ लोग तो अफीम पहिले से ही खाते या पीते थे, ग्रब यह व्यसन ग्रौर भी ग्रधिक बढ़ गया। चीनी राज्य ने अनेक प्रयत्न किये कि लोग इस व्यसन में न पड़े किन्तू कुछ न हो सका। चीनी राज्य ने अंग्रेज व्यापारियों को भी अफीम का व्यापार बन्द करने के लिये कहा किंतु वे न माने । अन्त में सन् १८४० ई० में चीन भौर इङ्गलैण्ड के बीच युद्ध हुम्रा जिसे "म्राफीम यद्ध" कहते हैं। तीन वर्ष तक यह युद्ध होता रहा, भ्रन्त में चीन की हार हुई। इस युद्ध के बाद विदेशियों के लिये चीन का दरवाजा जो १८वीं शताब्दी के मध्य से प्राय: बन्द था, खुल गया। इसी वर्ष ग्रर्थातु सन् १८४२ से चीन श्राध्निक अन्तर्राष्ट्रीय दुनिया की चहल-पहल का एक ग्रंग बन गया। प्रसिद्ध नगर श्रीर बन्दरगाह शांघाई, होंग-कांग एवं ग्रन्य कई बस्तियां यूरोपियन लोगों के ब्राधीन हो गई। देश के अन्तरंग भाग में कई स्थानीं पर इन्होंने अपने बड़े बड़े श्रीद्योगिक कारलाने खोले। ईसाई पादरियों ने म्रनेक स्थलों पर म्राधुनिक कालेज खोले जिनमें पाश्चात्य प्रणाली से भ्रंप्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। संकड़ों चीनी नवयुवक पाइचात्य देशों में शिक्षा पाने गये विशेषतया इङ्गलैण्ड, फ्रान्स भौर भ्रमेरिका में जहां ग्राधुनिक विचार-धारा से उनका सम्पर्क हुग्रा भीर उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। इस समय चीन में ऐसी स्थिति थी कि मचु राज्य-वंश के सम्राट का राज्य केवल नाम-मात्र था, चीन के समस्त मुख्य व्यापार भीर उद्योग पर यूरोपियन लोगों का भ्राधिपत्य था। इस भ्राधिक भ्राधिपत्यका प्रभाव राजनैतिक शक्ति संचालन पर पड़ना ग्रवश्यंभावी था । ऐसा लगता था मानों चीन के समस्त सामुद्रिक तट ग्रीर मुख्य भूमि पर भी पाश्चात्य लोगों का ग्राधिपत्य हो।

#### नव उत्थान काल

(जनतंत्र की स्थापना से म्राजतक १६१२-१६५०) बीसवीं सदी के म्रारंभ में चीन में तीन शक्तियां काम कर रही थीं। (१) यूरोपीय लोगों का ग्राधिक ग्राधिपत्य। (२) वैधानिक दुष्टि से समस्त चीन पर मंजु सम्राट का शासन । यह शासन बिल्कुल ढीला पड़गया था । चीनी साम्राज्य के भ्रन्तर्गत भिन्न भिन्न प्रांतों के शासक भ्रपने भ्रापको सर्वथा स्वतंत्र मानने लगगये थे भ्रौर ग्रपने ग्रपने प्रांतों में मनमाना शासन करते थे इन प्रांतीय शासकों की शक्ति भी कोई कम नहीं थी। देश इस प्रकार छिन्न-भिन्न भ्रवस्था में था; किन्तू सम्राट तो बना हम्रा ही था। (३) उपरोक्त प्रान्तीय शासकों (War Lords) की शक्ति जिनमें राष्ट्रीय भावना का सर्वथा स्रभाव था। ऐसी परिस्थितियों में चीन के प्रसिद्ध नेता डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी संगठन का उदय हुआ जो कोमिटांग (चीनी राष्ट्रवादी दल) के नाम से प्रसिद्ध था। इस दल के सदस्य चीन के भ्रानेक शिक्षित नवय्वक थे। कारखानों में काम करने वाले मजदूर एवं मध्यवर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। डा० सनयातसन ने शद्ध राष्ट्र-प्रेम से प्रेरित होकर यह कल्पना की कि चीन में राष्ट्रीयता का उत्थान हो, जन साधारएा के कल्याएा के लिये एक स्वतंत्र जनतंत्र (Republic) राज्य की स्थापना हो-चीन के समस्त प्रांत एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय शासन के भ्रन्तर्गत हों, एवं देश के समस्त निवासियों को काम भौर जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हों। डा० सनयातसन के नेतृत्व में एक देशव्यापी भ्रांदोलन प्रारंभ हुन्ना, कोमिटांग दल ने एक राष्ट्रीय सेना का संगठन किया श्रीर उसकी सहायता से पहिले तो चीन में स्थित यूरोपीयन लोगों की शक्ति का अन्त किया गया और फिर १९११ में मंचुवंश के ग्रन्तिम सम्राटका ग्रन्त करके चीन की राजधानी पेकिंग में स्वतंत्र चीन जनतंत्र की घोषएा की । चीन जनतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डा॰ सनयातसन स्वयं चुना गया। डा॰ सनयातसन के मुख्य सहयोगियों में चांगकाईशोक था जिसने कोमिटांग के प्राधीन राष्ट्रीय सेना का संचालन किया था। सन् १६२५ में डा॰ सनयातसन की मृत्यु हुई, भ्रौर चांगकाईशेक चीन का राष्ट्रपति बना। डा० सन के उपरोक्त तीन प्रसिद्ध म्रादशों में से एक म्रादर्श की (यथा-चीन में जनतंत्र

स्थापित हो) तो प्राप्ति होगई, किंतु शेष दो काम, भ्रर्थात् प्रान्तीय शासकों का अन्त होना और जनसाधारण की आर्थिक स्थिति अच्छी होना, ग्रभी बाकी थे। प्रांतीय शासकों का ग्रंत करने के लिये सन् १६२६ में चांगकाईशेक की विजय कुच प्रारम्भ हुई-सैनिक-विजय करता हुम्रा एक के बाद दूसरे प्रांतों को वह पदाक्रांत करता गया भीर इस प्रकार समस्त चीन को एक सूत्र में बांधने में वह बहुत हद तक सफल हुआ। किंतु चीन का एक तीसरा शत्रु और पैदा होगया था, श्रीर वह था जापानी साम्राज्य । चीन में एक भ्रौर शक्ति या राजनैतिक दल का दौर दौरा प्रारंभ होगया था; यह था चीन का साम्यवादी दल (Communist Party), जिसके नेता थे माग्रोत्सेतुन्ग । वास्तव में सन् १६२१ में जब चीन की अवस्था बहुत डावांडोल थी, उस समय डा० सनयातसन ने यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी, जिससे कि वह प्रान्तीय शासकों (War Lords) को दबाकर एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन स्थापित करने में सफल होसके। कोई भी युरोपीय राष्ट्र यह नहीं चाहता था कि चीन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनजाये, भ्रतः कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं श्राई। फिर डा० सनयातसन की दृष्टि रूस की श्रोर गई, रूस मदद करने को राजी हुग्रा, फलस्वरूप रूस के कई राजनै-तिक सलहाकार चीन में भ्राये जिन में बोरोडिन एवं एक भारतीय साम्य-वादी युवक मानवेन्द्रनाथ राय प्रमुख थे। धीरे धीरे साम्यवादी रूस का प्रभाव राष्ट्रवादी दल (कोमितांग) के सदस्यों में फैलने लगा। दल के सदस्यों में मतभेद उत्पन्न हुमा; मानवेन्द्रनाथ राय की सलाह से वाम-पक्षीय विचार के सदस्य कोमितांग से पृथक हए श्रीर उन्होंने चीन की साम्यवादी पार्टी का निर्माण किया। इस प्रकार चीन में दो राजनैतिक दल होगये थे-एक तो राष्ट्रपती चांगकाईशेक के नेतृत्व में कोमितांग (राष्ट्रवादी) सरकारी दल भीर दूसरा माग्रोत्से-तुंग का साम्यवादी दल । ये दोनों दल अपना घ्येय तो डा० सनयातसन के भ्रादशों को ही मानते थे भौर यही घोषणा करते थे कि वे डा० सनयातसन के भ्रधरे

काम को पूरा करना चाहते हैं; किन्तु दोनों की कार्यप्रणाली में ब्राधारभूत भेद था। चांगकाई शेक तो शुद्ध राष्ट्रीय ग्रादशों के ग्रनुरूप राष्ट्रीय सैनिक शिवत से प्रान्तीय शासकों को विध्वंस कर केन्द्रीय शासन को सुदृढ़ बना, जापानी साम्राज्यवाद से टक्कर ले, तत्पश्चात् जन साधारण की स्थित सुधारना श्रीर सब को एक राष्ट्रीय सुत्र में बांधना-इस प्रकार की कल्पना करते थे। मास्को में साम्यवादी पाठ पढे हए माम्रोत्से-त्ंग एक भिन्न प्रकार की कल्पना करते थे। जन साधारएा द्वारा साम्यवादी ऋान्ति में ही उनका विश्वास था ! चीन की साधारण जनता का त्राण, जापानी साम्राज्य-वाद से टक्कर लेना ग्रीर समस्त चीनीयों को एक सूत्र में बांधना, वह एक ही रास्ते से संभव समभता था, ग्रीर वह यह था कि सबसे पहिले देश में साम्यवादी ऋान्ति हो। इन्हीं दो भिन्न विचारधारा श्रीर कार्य-प्रणालियों को लेकर दोनों नेताग्रों में-चांगकाई शेक ग्रीर माओत्सेतुंग में गहरा मतभेद श्रीर मन मुटाव था, जो इतना बढ़ा कि चांगकाई शेक को यह जचने लगा कि प्रान्तीय शासकों के साथ साथ यदि देश के साम्यवादियों को समुल नष्ट नहीं किया गया तो देश में एक केन्द्रीय राज्य स्थापित होना श्रीर देश का एक शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र बनना ही ग्रसम्भव था। इसी विचार से परिचालित होकर उसने साम्यवादियों के विरुद्ध भी एक जिहाद बोल दिया श्रीर माश्रोत्से-तुंग श्रीर उसकी फीजों को हराकर उनको ठेठ उत्तर पच्छिम के प्रान्तों में खदेड दिया। माम्रोत्से-तंग का भ्रपनी फौजों, एवं सिपाहियों के समस्त परिवार भीर सामान को लेकर कियांगशी प्रान्त से उत्तर पच्छिम शेंसी प्रान्त में ६००० मील के रास्ते को पैदल पार करके कुच कर जाना, एक ग्राक्चर्यजनक महत्वपूर्ण घटना है, इतिहास में यह "चीनी साम्यवादियों की कुच" के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना के ब्राद ऐसा प्रतीत होने लगा मानो साम्यवादी हमेशा के लिये दबा, दिये गये थे। किन्तू धीरे धीरे उत्तर के प्रान्तों में वे ग्रापनी शक्ति संग्रह कर रहे थे। इधर चांगकाई शेक जब समस्त चीन को एक राष्ट्रीय सूत्र में बौधने की झोर प्रगति कर

रहा था, उसी समय सन १६३७ में जापानी साम्राज्यवाद का पंजा चीन पर पड़ा। इसके पहले सन् १६२१ में वाशिगटन (ग्रमेरिका) में ह राष्ट्रों की (ग्रमेरिका, इंगलैंड, फांस, हौलेंड, बेलजियम, डेनमार्क. चीन, जापान) मे एक बैठक हुई थी जिसमें इन नौ राष्ट्रों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये थे कि चीन पर कोई देश भ्रपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न न करेगा, गोकि सब देशों को वहां व्यापार करने का समान भ्रधिकार होगा। जापान ने इस संधि को कोई महत्त्व नहीं दिया। जापान के हाथ में मंचुरिया पहिले से ही था; फिर सन् १६३७ से प्रारम्भ कर उसने द्वितीय महायुद्ध काल में (१६३६-४५) प्रायः समस्त चीन पर भ्रपना म्राधिपत्य जमा लिया । जापान के इस भ्राक्र-मण का मुकाबला करने के लिये मास्रोत्से तुंग की साम्यवादी पार्टी भीर फौजें चीन की राष्ट्रीय सरकार के साथ एक होगई थीं। समस्त चीन मार्शल चांगकाईशेक के नेतृत्व में जापान का मुकाबला करने लगा था। किंतु जापान की संगठित, सुब्यवस्थित, बढ़ती हुई शक्ति के सामने ये लोग ठहर नहीं सके और चीन जापानी साम्राज्य का एक श्रंग हो गया । किन्तु तुरन्त बाद, सन् १६४५ में द्वितीय महायुद्ध ने फिर पलटा खाया, जापान भ्रौर दूसरे धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली) की हार हुई ग्रीर मित्र राष्ट्रों की विजय। चीन में फिर से मार्शल चांगकाईशेक के भ्रधिनायकत्व में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना हुई किन्तु दुर्भाग्य से साम्यवादियों श्रौर राष्ट्रवादियों का फिर वही पुराना भगड़ा प्रारम्भ हो गया श्रीर समस्त चीन एक घोर श्रीर विनाशकारी गृह युद्ध के पचड़े में फंस गया। सन् १९४९ के भ्राखिर तक गृह युद्ध चलता रहा; श्राखिर राष्ट्रीय सरकार की हार हुई। मार्शल चांगकाईशेक ने चीन से भागकर फारमुसा द्वीप में शरण ली श्रौर चीन में साम्यवादी नेता माश्रीत्से तुंग के श्रधिनायकत्व में सरकार की स्थापना हुई। वही साम्यवादी सरकार भ्राज चीन में स्थित है। इस चीनी साम्यवादी सरकार के नेता माम्रोत्से तुंग ने १४ फरवरी १९५० के दिन साम्यवादी

रूस के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार मंचू-रिया ग्रीर मंगोलिया पर (जिन पर रूस का प्रभाव था) चीन का सर्वाधिकार रहेगा, रूस चीन को श्रौद्योगिक उन्नति के लिये कर्ज दंगा जिससे वह रूस से मशीनरी इत्यादि खरीद सके; श्रीर किसी भी एक देश पर वाह्य भ्राक्रमण के समय दोनों एक दूसरे को श्रार्थिक श्रीर सैनिक सहायता देंगे। नव स्थापित चीनी साम्यवादी सरकार के सामने इस समय ग्रनेक जटिल समस्यायें हैं-देश में ग्रव्यवस्था, करोड़ो लोगों की गरीबी, ग्रशिक्षा, इत्यादि । साम्यवादी सरकार इन समस्याग्रों का निराकरण करने के लिये गंभीरता श्रीर कड़ाई से श्रागे बढ़ती हई दिखाई देती है। ऐसे समाचार है कि साम्यवादी सरकार आने के पूर्व चीन के राजकाज में बड़ी शिथिलता थी, कुशलता ग्रीर ग्रनुशासन का श्रभाव था, खुब घूसखोरी चलती थी, चोर बाजार खुब होता था, भ्रौर कुछ प्रान्तीय योद्धा सरदार भ्रपनी सेनाम्रों के बल पर स्रभी तक स्वतन्त्र बने हए थे। १६४६ ई० के अन्तिम महीनों मे साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद, एक मात्र साम्यवादी ग्रधिनायक माम्रोत्से-तुंग ने अपने सुगठित साम्यवादी दल की सहायता से इतनी कड़ाई श्रीर कठोर श्रनुशास्त्र से काम लिया कि केवल कुछ ही महीनों में र।जकाज की शिथिलता दूर हो गई, घुसखोरी श्रौर चोर बाजारी करने की किसी की हिम्मत न रही, श्रीर प्रान्तीय योद्धा सरदारों को ऐसी सफाई से खत्म कर दिया गया कि मानो कभी वे इतिहास के परदे पर थे ही नहीं; उनकी सेनायें सब केन्द्रीय साम्यवादी सेना संग-ठन में मिलाली गई। इसके अतिरिक्त सब जमीदारों को खत्म कर दिया गया उनकी जमीनें किसानों में बांट दी गई, भौर भ्रथं भौर युद्ध नियंत्रए। संबंधी कुछ ऐसे कदम छठाये गये जिससे धन्न वस्त्र के मृत्य गिरे ग्रौर जन साधारए। के मन का भार कम हुग्रा। चीन इस प्रयत्न में संलग्न है कि उसकी स्वतन्त्रता, नव-स्थापित साम्यवादी व्यवस्था मुरक्षित रहे, इसीलिये माभ्रोत्से-तुंग एक ग्रभूतपूर्व शक्तिशाली सेना का

संगठन कर रहा है। कहते हैं स्राज वहां ५० लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार है जो दुनिया की सबसे बड़ी जन सेना है। प्रत्येक सैनिक को साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है, श्रीर साम्यवाद की नई संस्कृति के प्रनुरूप उसका मानस बनाया जाता है। चीन यह समभता है कि सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उसके पड़ोसी देश उसके मित्र हों, श्रौर यदि कोई देश 'साम्यवाद चीन' विरोधी भावना रखता है तो उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाये। कोरिया देश में जब पंजीवादी श्रमेरीका का हस्तक्षेप हुआ तो इस खयाल से कि यदि कोरिया में ग्रमरीका की या ग्रमरीका से प्रभावित किसी सरकार की स्थापना हो गई तो उत्तर की भ्रोर से वह हमेशा के लिये एक खतरा बना रहेगा, तब उसने भट अपनी सेनायें कोरिया में भेजदीं, श्रीर श्राज कोरिया के यद्ध क्षेत्र में चीन की साम्यवादी सेनायें ग्रमरीका, इङ्गलैंड श्रीर श्रास्ट्रेलिया की सम्मिलित फौजों से टक्कर लेरही हैं श्रीर उनको पीछे खदेड़ती हुई जारहो हैं। इसी खयाल से दिसम्बर ५० के प्रारम्भ में चीन की कुछ साम्यवादी सेनाग्रों ने तिब्बत पर श्राक्रमण किया, एवं वहां भ्रपनी संरक्षता में एक तिब्बती लामा सरकार की स्थापना की। फार्म्सा द्वीप, हिंद चीन, मलाया ग्रीर बरमा की ग्रोर भी चीन की दिष्ट है।

पूर्वी दुनिया में त्राज सन् १९५६ में चीन एक विशाल साम्यवादी शक्ति के रूप में लोक कल्याग्कारी एक नई सभ्यता का प्रतीक बनकर खड़ा है।

## चीन का इतिहास

### एक सिंहावलोकन

हमने अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक चीन के इति-हास की एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा खींचने का प्रयत्न किया है। चीन का राजनैतिक इतिहास भिन्न भिन्न राज वंशों के सम्राटों की कहानी है। एक एक राजवंश कई कई सौ वर्षों तक चलता रहता है। बार बार प्रांतीय शासक केन्द्रीय सम्राट के कमजोर पडुजाने पर, स्वतन्त्र हो जाते हैं, स्वयं भ्रपने प्रांत के एकाधिपत्य शासक बन बैठते हैं। फिर कोई विशेष कुशल सम्राट ग्राता है, भिन्न भिन्न प्रान्तों को फिर सुगठित एवं सुदृढ़ केन्द्रीय शासन के आधीन कर लेता है। कभी कभी कोई प्रांतीय शासक ही केन्द्रीय शासन व्यवस्था ग्रपने हाथ में ले लेता है, स्वयं सम्राट बन जाता है, भ्रौर इस प्रकार एक नये ही राजवंश की स्थापना करता है। इस प्रकार चीन के प्रथम सम्राट ह्वांगटी "पीत-सम्राट" से लेकर जिसके राजवंश की स्थापना २६९७ ई० पू० में हुई, ग्राधुनिक मंचु राजवंश की सन् १६११ में समाप्ति तक, जब चीन में आधुनिक प्रकार की एक जनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, चीन का राजनैतिक इतिहास स्वयं चीनी राष्ट्र भ्रौर चीनी मानस की तरह मंथर गति से चलता रहता है। यूरोप में प्राचीन ग्रीक ग्रीर रोमन साम्राज्यों का ग्रंत होजाता है श्रीर उन साम्राज्यों के झन्त के साथ साथ ग्रीक श्रीर रोमन सभ्यतात्रों का भी अन्त होजाता है; ग्रीक श्रीर रोमन विचारधारा, दर्शन, काव्य ग्रीर कला सब भुला दी जाती हैं, शताब्दियों तक लुप्त हो जाती हैं. प्राचीन ग्रीक भौर रोमन "मानव" हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। किंत्र चीनी सम्यता की धारा, चीनी जन साधारण के जीवन की ग्रोट में सतत बहती रहती है। चीन के बड़े बड़े सम्राटों का बार वार ग्रन्त होता है, विशाल चीनी साम्राज्य भी बार वार विध्वस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फिर बनता है शौर फिर बिगड़ता है किन्तु चीनी जन समुदाय के जीवन की लहर मंथर गति से मानों एक सी बहती रहती है। कनप्यू-सियस ग्रौर बुद्ध की विचारधारा उसके ग्रन्तस में समाई रहती है, सुन्दर सुन्दर चित्र बनते रहते हैं, सुन्दर सुन्दर चीनी के बर्तन ग्रौर उन पर अनेक रंगों की चित्रकारी होती रहती है, कविता ग्रौर साहित्य का निर्माण होता रहता है; चाय की प्याली परिवार का कवित्वमय केन्द्र बनी रहती है; चीन ग्रौर चीन के लोगों के जीवन से सौन्दर्य ग्रौर कला का ग्राधार कभी विलग नहीं होता; चीनी मानव की यही एक ग्राकर्षक सुषमा है; वह इतना संस्कृत है कि उसका मिजाज कभी बिगड़ता नहीं।

यह "पुरातन चीनो मानव," म्राज १९५६ में, म्रपने पुरातन व्यक्तित्व को छोड़ म्राधार भूत एक नये व्यक्तित्व, नई भावना, नई संस्कृति का म्रावाहन् कर रहा है, एक नई 'मानवता' की म्रवतारणा कर रहा है।

(38)

## जापान का इतिहास

( प्रारम्भिक काल से स्राज तक )

जापान, जिसका कि चीन द्वारा दिया हुम्रा नाम है—डाईनिपन =Dai Nippon=उदययान सूर्य की भूमि, छोटे बड़े मिलाकर ४०७२ ज्वालामुखी द्वीपों का बना एक ग्रद्भुत द्वीप समूह है। द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के पहिले केवल यही एक एशियाई देश था जो ग्राधिक तथा राजनैतिक दोनों दृष्टि से पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र था, जिस पर किसी प्रकार का यूरोपीय प्रभुत्व नहीं था। यहां का एकाधिपत्य शासक जापानी सम्राट हिरोहितो था, जिसको विदेशी लोग मिकाडो (स्वर्ग का द्वार) कहकर पुकारते थे। यह छोटा सा देश, जहां छोटे छोटे कद के आदमी बसते हैं,—जिसका स्वतन्त्र प्राचीन कोई गौरवमय इतिहास नहीं, न अपनी स्वतन्त्र जिसकी कोई संस्कृति, न संसार की सम्यता को कोई देन, २०वीं सदी में सहसा इतना उन्नत होकर खड़ा हुग्ना मानों संसार के सबसे बड़े महाद्वीप ऐशिया का नेतृत्व करने चला हो। सचमुच २०वीं सदी के आरम्भ में इसने अपनी शक्ति और अपने अभूतपूर्व विकास से संसार को चिकत कर दिया, और उसको चिकत कर संसार की आधुनिक हलचल में, मानव की आधुनिक कहानी में, इसने अपना स्थान निर्माण कर लिया। अतः इस देश के इतिहास और उसके विकास की मुख्य रेखायें जान लेना, अपनी कहानी को समभने के लिये आवश्य है।

श्राज से लगभग ५० हजार वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर वास्तिविक मानव के उद्भव होने के बाद, कब वह सर्व प्रथम जापान में जाकर बसा कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । वहां प्राचीन श्रथवा नव पाषाण युग के श्रवशेष चिन्ह नहीं मिले हैं; ईसा की प्रायः तीसरी शताब्दी के पहिले जापान के किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का पता नहीं लगता । लगभग ११०० ई० पू० में श्रनेक चीनी लोग चीन छोड़कर चीन के उत्तर पूर्व में उस भाग में जाकर बस गये थे जो कोरिया कहलाता है। वहां उन्होंने श्रपने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, श्रीर उसका विकास किया । कालान्तर में कोरिया में रहनेवालों में से श्रनेक चीनी लोग समुद्र पार करके जापान में जाकर बस गये । जापान के दक्षिण पूर्व में स्थित 'पूर्वीय द्वीप समूहों' क्रे प्राचीन मलायन निवासियों में से भी श्रनेक लोग जापान में श्राकर बसे, श्रीर चीन के श्राये हुए लोगों से उनका सम्मिश्रण होगया । यह घटना ईसा के कई शताब्दियों पूर्व की होगी । एक बार श्रनेक समूह श्राकर बस गये होंगे, फिर उनका सम्पर्क अपने म्रादि देशों से टूट गया होगा । इस प्रकार जापानी लोग मुख्यता मंगोल उपजाति के लोग हैं (क्योंकि चीनी मंगोल उपजाति के ही माने जाते हैं) जिनमें मलायन लोगों का सिम्मश्रग है। इन्हीं लोगों से जापान का इतिहास बना।

जागितयों की भी अपने उद्भव और राज्य के विषय में एक पौराएाक कथा है—ऐसी ही कथा जैसी प्रत्येक देश और जाति ने अपने
पुरातन उद्भव के विषय में रच रक्खी है। इस कथा के अनुसार "सूर्यदेवी" जापानियों के प्रमुख आराध्य ईश्वर है। सूर्य देवी ने अपने ही
वंश की "जिम्मू" नामक संतान को जापान में सम्राट बनाकर भेजा और
उसी से (६६० ई० पू० से) जापानी सम्राटों की वशावली चली।
आधुनिक जापान में नगाया नगर के निकट उपरोक्त "सूर्य देवी" का
प्रसिद्ध मन्दिर है जहां विशेष अवसरों पर जापान के सम्राट एवं मंत्रीगए। पूजा करने के लिये जाते हैं। यही मन्दिर जापानी राष्ट्र का
प्रतीक है—और जापानी सम्राट स्वयं "जापानी सृष्टि" का प्रमुख
देव-पुरुष।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जापानी पौरािएक परम्परा तो जापान का सम्य सामाजिक राजकीय इतिहास ई० पू० ७वी शताब्दी तक ले जाती है, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें ईसा के बाद की दूसरी तीसरी शताब्दी तक वहां पर किसी भी प्रकार का राज्य संगठन नहीं दिखाई देता। वास्तव में ईसा के बाद पांचवीं शताब्दी तक जापानी लोग (वे चीनी और मलायन लोग जो प्रागैतिहासिक काल में जापान में बस गये थे) ग्रन्धकार पूर्ण और ग्रसम्य ग्रवस्था में ही पाये जाते हैं। ईसा की ६ठी शताब्दी में जापान पर तत्कालीन चीनी लोगों का ग्राकम्पण हुग्रा। यह कोई राजनैतिक ग्रथवा सैनिक ग्राकमण नहीं था। हम इसे सांस्कृतिक ग्राकमण कह सकते हैं। इस ग्राकमण ने जापान को, वहां के जीवन ग्रीर समाज को मूलतः परिवर्तित कर दिया। सभ्यता के प्रकाश की प्रथम किरणों का जदय हुग्रा। एक लिखित भाषा का

प्रचार हुग्रा। भाषा वही जापानी रही जो उपरोक्त ग्रांदि निवासियों में विकसित होगई होगी, किन्तु उसका लिखित रूप चीनी चित्र-लिपि बनी। चीन से ही जापान में बुद्ध धर्म का प्रचार हुग्रा; चीन से ही जापान ने कनप्यूसियस धर्म, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, रेशम पैदा करना ग्रीर उसके कपड़े बनाने की कला, पुष्पों की सजावट ग्रीर उद्यान कला, चाए पैदा करना ग्रीर चाय पीने की कला—इत्यादि बातें सीखी। सम्भव है इस चीनी सम्पर्क के बिना जापान ग्रकेला श्रपने द्वीपों में बसा हुग्रा, सम्य नहीं हो पाता।

बद्ध धर्म के ग्राने के पहले जापानियों का स्वय ग्रपना एक प्राचीन धर्म था जिसे "शिण्टो" धर्म कहते है। अपने प्रारम्भिक रूप में यह धर्म एक प्रकार से प्रकृति पूजा और पूर्वजों की पूजा का धर्म था; यह एक भ्रादिकालीन (Primitive) प्रकार का ही धर्म था। दार्शनिक दृष्टि से यह कोई विकसित धर्म नहीं था। ग्रात्मा, परमात्मा, जीव ग्रौर जीव के भविष्य के विषय में इस धर्म में किसी भी प्रकार का चिन्तन नहीं था। इस धर्म के मुख्य तत्व ये थे: -- सम्राट की पूजा, जो कि स्वयं भ्रादि 'सूर्य देवी'' का वशज है; पूर्वजों की पूजा; एवं देश के लिये जिसका कि प्रतीक स्वयं सम्राट है, बलिदान । श्राधुनिक काल में शिटो धर्म में ये ही तत्व प्रमुख रहे हैं। युद्ध भूमि पर लड़ता हुम्रा जो कोड भी संनिक अपने प्राण दे देता, उसकी गिनती जापान के देवताओं में होने लग जाती भौर उस वीर (देवता) के वंशज उसकी पूजा भौर सम्मान करते रहते । ईसा की छठी शताब्दी में जब बुद्ध धर्म जापना में म्राया तब उसमें भीर वहां के म्रादि धर्म शिटों मे कुछ विरोध हुम्रा, किंतु भीरे भीरे बुद्ध भर्म समस्त देश में फैल गया, श्रीर परस्पर इन दोनों धर्मों में ऐसी स्थित बन गई कि व्यक्तिगत धर्म के साथ साथ सम्राटों की संरक्षता में शिटो धर्म राष्ट्रीय धर्म बना रहा ग्रीर प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बौद्ध हो, ईसाई हो या ग्रन्य धर्मावलम्बी, ग्रपना राष्ट्रीय शिण्टो धर्म का भी प्रनुयायी बना रहा; उसी प्रकार जैसे चीन में चाहे कोई बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, एवं चाहे कनप्यूसियस धर्मावलम्बी हो, किन्तु पूर्वजों की धार्मिक पूजा का समारोह तो सभी में
चलता ही रहता है। म्राधुनिक काल में बुद्धिवादी—एवं धार्मिक फंफटों
से ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोएा रखने वाले म्रनेक व्यक्ति जापान में पैदा
हुए किन्तु इस बात में कि "शिटो" धार्मिक मान्यताम्रों में जनसाधारए
का विश्वास बना रहे, उन्हें राष्ट्रो राजनैतिक शक्ति का एक म्रट्ट स्रोत
दिखाई दिया, एतदर्थ म्राधुनिक काल में उन लोगों (शिक्षित वैज्ञानिक)
ने भी "शिष्टो" मत को बहुत प्रोत्साहित किया। इसी शिष्टो धार्मिक
भावना से प्रभावित होकर म्रनेक जापानी नवयुवक खुशी खुशी देश के
सम्मान म्रोर समृद्धि के लिये म्रपने प्राणों की बलि चढ़ाते रहते हैं।
देश के सम्मान में ही सम्राट का सम्मान निहित है, — सम्नाट जोकि
जापानियों के म्रादि ईश्वर "सुर्यदेवी" का पुत्र है।

जैसा कि प्रायः सब देशों के प्राचीन इतिहासों में देखा जाता है जापान में भी अपने अपने विशिष्ट पूर्वजों में विश्वास रखने वाले लोगों के जातिगत अनेक समूह (Clans) रहते थे। जापानी इतिहास के प्रारम्भिक काल में अपना अपना प्रभुत्व कायम करने के लिये इन जातिगत समूहों में युद्ध और भगड़े होते रहते थे। ऐसा अनुमान है कि ईस्वी सन् २०० तक जापना का एक सम्राट के अधिनायकत्व में सगठन हो चुका था और यहां की प्रथम साम्राज्ञी जिंप्पो नामकी एक महिला थी। जो वृख हो, यहां का विश्वसनीय लिखित इतिहास तो ५३६ ई० से ही मिलता है।

जापान में सम्राट का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा है; वह समस्त राष्ट्र भौर देश का प्रतीक माना जाता रहा है। राष्ट्र की दृष्टि में समम्त भ्राधिक, राजनैतिक एवं धार्मिक शक्तियों का केन्द्र भी सम्राट माना जाता रहा है। किन्तु इतना होने पर भी जापानी इतिहास की यह एक विशेषता रही है कि समस्त राजकीय शक्ति वस्तुतः सम्राट के हाथों में न रह कर भीर किन्हीं हाथों में केन्द्रित रही है। ५३६ ई० से, जब से जापान का तिथि वार इतिहास मिलता है, जापान का प्रमुख राजनैतिक प्रश्न यही रहा है कि जापान में कौन वे लोग है जो सम्प्राट को चला रहे हैं ग्रीर जिनके हाथों में शक्ति केन्द्रीयभूत है। इस दृष्टि से जापानी इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं:—

- १. महान परिवारों का प्रभुःव (५३६-११६२ ई०)
- २. शोगुनों का एक तांत्रिक प्रभुत्व (११६२-१८६८ ई०)
- ३. सम्राट की संरक्षता मे वैधानिक राजतंत्र (१८६८ ई०)

जापान का इतिहास इन्ही तीन काल खंडो के ग्रनुसार ग्रध्ययन करेगे।

## १. जापान-महान परिवारों का प्रभुत्व (४३६-११६२ ई०)

वह प्रसिद्ध जापानी परिवार जिसके हाथ में राजकीय सत्ता रही 'शोगा' नामका परिवार था। इस परिवार का सबसे प्रमुख व्यक्ति 'शोटक ताइसी' था, जो कि जापानी इतिहास का एक महान व्यक्ति माना जाता है। इसने घीरे घीरे विभिन्न विभिन्न जातिगत समुहों को हराया ग्रौर देश के सम्राट के ग्राधीन उन सबका सगठन किया। चीन के महात्मा कनप्यूसियस की शिक्षाग्रों से प्रभावित होकर नैतिक ग्राधार पर राज्य का सगठन करने का उसने प्रयास किया। 'शोटूकी ताइसी' की मत्य के बाद सम्राटों को चलाने वाले शोगा परिवार का प्रभुत्व भी समाप्त हुग्रा। ग्रब जापान के इतिहास में "काकाटोमी नो कामटोरि" नामक एक ग्रन्य महान व्यक्ति का ग्रागमन हुग्रा।। इसने प्यूजीवारा परिवार की स्थापना की। चीनी राजकीय ढंग का भ्रध्ययन करके इसने जापान के राजकीय संगठन में भ्रनेक उचित परिवर्तन किये, एवं जातिगत समुहों को भ्रौर भी ग्रधिक दबाकर राज्य की केन्द्रीय शक्ति को भ्रधिक संगठित भौर महत्वशाली बनाया। इन प्यूजीवारा परिवार के शासक लोगों ने किसान लोगों से भूमि कर एकत्रित करने के लिए एक जमींदार वर्ग का निर्माण किया। ये जमींदार लोग "ढाईमीम्रोरस" कहलाते थे, छोटी छोटी फौंज रखते थे, अपनी फौजी शक्ति के बल पर भूमि-कर एकत्रित करतेथे, उसमें से मुख्य भाग स्वयं रख कर शेष शासकों को देदेतेथे।

धीरे धीरे इन "ढाईमी ग्रोरस" (जमींदार) लोगों की शक्ति का हास होने लगा ग्रौर उनमें यह घमंड ग्रागया कि वे शासक परिवारों को भी बदल सकते हैं ग्रौर उन पर ग्रपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं।

इस काल में जापान की राजधानी कोयटो थी। देश में दो प्रमुख 'ढाईमी झोरस' परिवार 'ताहिरा' झौर "मीना मोती" थे। इन दोनों जमींदार परिवारों ने शासक परिवार प्यूजीवारा का अन्त करने में सम्राट को मदद दो। इस प्रकार प्यूजीवारा परिवार का अन्त हुआ। किन्तु इसका अन्त होने पर उपरोक्त दोनों जमीदार परिवारों में प्रभुत्व के लिये भगड़े हुए और अनेक लड़ाइयां हुई। अन्त में 'मीना मोती' परिवार की विजय हुई और उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति योरी तो मो को जापानी सम्राट में "शोगुन" की पदवी से विभूषित किया। इस पदवी का अर्थ था—"जङ्गली लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले सरदार।" यह घटना ११६२ ई० में हुई और तभी से जापान में सम्राट के नाम मात्र अधिनायकत्व में "शोगुन" लोगों का राज्य प्रारम्भ हुआ।

## २. जापान-शोगुनों का प्रभुत्व (११६२-१८६८)

उपरोक्त शोगुनों की "पदवी" वंशानुगत थी। इस प्रकार-एक शोगुन की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र शोगुन की पदवी धारण करके राजकार्य सम्भालता था। राजकीय वास्तिविक शक्ति उसीके हाथों में रहती थी यद्यपि वह राजकार्य सम्राट के नाम से एवं सम्राट के प्राधीन रहकर ही करता था। जापान का प्रथम शोगुन शासक "योरीतोमों" था। उसके एवं उसके वंश के शोगुन लोगों का राज्य सन् १३३३ ई० तक रहा। इस काल में देश में शान्ति रही मतएव देश खूब समृद्ध भी बना। मुख्यतः चावल की खेती होती थी, सामुद्रिक किनारों पर मछलियां पकड़ी जाती थीं, जोकि भोजन का एक प्रमुख मंग थी। घरों पर स्त्रियां रेशम के की बे पालती थीं, रेशम पैश करती थीं भीर रेशमी कपड़

बुनती थीं। वावल की खेती के ग्रलावा रेशम का उत्पादन ही देश का प्रमुख उद्योग था जो चीन से ग्राया था, इसके ग्रातिरिक्त चीन से ही सीखी हुई कला के ग्रनुसार सुन्दर सुन्दर चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन भी बनाये जाते थे। नावें ग्रौर जहाजे भी थीं, जिनमें ग्रासपास के देशों से व्यापार होता था।

ऐसा अनुमान है कि सन् ११६१ में एक बौद्ध भिक्षु चाय के बीज जापान में लाया और तभी से जापान में चाय की भी खती होने लंगी और जापानी बड़े समारोह के साथ चाय पीने लंगे। किंतु देश के प्रमुख धनी और सत्तावान घरानों में लड़ाई झगडे चलते ही रहते थे-इसी उद्देश्य से कि राज सत्ता उनके हाथ में हो। इसी प्रकार सम्राट और शोगुन में भी विरोध चलता रहता था कि वास्तविक राजसत्ता किसके हाथ में रहे। उन्हीं झगड़ों में प्रथम शोगुन परिवार का अंत हुआ। सन् १३३८ ई० में "असीकागा" नामक शोगुन राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के शोगुन लोगों का राज्य १६०३ ई० तक रहा। पारस्परिक युद्ध बलते ही रहते थे, एवं १६०३ ई० में उपरोक्त शोगुन वंश का अन्त होकर "टोकुगावा" नामक वंश के शोगुन राज्य की स्थापना हुई जिसने जापान के आधुनिक काल में १८६८ ई० तक राज्य संचालन किया।

#### जापान-यूरोप से सम्पर्क

उपरोक्त (टोकुगावा) शोगुन वंश के राज्यकाल में जापान का यूरोपीय देशों से सम्पर्क हुआ। सन् १५४२ ई० में कुछ पुर्तगाली जहाजें जो चीन के साथ व्यापार करने के लिये आई होंगी, बहकर जापानी किनारे पर लग गई, तब तक यूरोप जापान से बिल्कुल अनिभन्न था और जापान यूरोप से बिल्कुल अनिभन्न । उपरोक्त घटना के बाद तो स्पेन के, इस्क्रुलंड के, फ्रांस के एवं होलेंड के अनेक व्यापारी और ईसाई पादरी जापान में आने लगे। इन्हीं यूरोपीय व्यापारियों के साथ जापान में सबसे पहिले बंदूकों का आगानन हुआ। पहिले तो जापानियों ने इन

पाश्चात्य ईसाई पादरी श्रीर व्यापारियों को ग्रपने देश में बसने के लिये ग्रीर व्यापार करने के लिये ग्राज्ञा देदी, किन्तु उन्होंने देखा कि स्पेन के लोगों ने जो फिलीपाइन द्वीप में व्यापार करने के लिये भ्राये थे. उस द्वीप पर भ्रपना ग्राधिपत्य ही जमा लिया था। जापान के एक प्रसिद्ध राजनैतिक पुरुष हिदेयोशी को भान हुआ कि ये यरोपीय लोग तो भले मानस नहीं हैं। धर्म के नाम पर आते हैं किन्तु जिस देश में वे जाते हैं धीरे धीरे उसी को हथियाने का प्रयत्न करते है। जापानी सम्राट भ्रौर शासक लोगों को भी यह भान कराया गया । श्रतएव जापानी चेते श्रीर सम्राट ने एक के बाद दूसरा फरमान निकाला कि जापान में जितने भी विदेशी हैं वे सब जापान छोड़कर चले जायें; कोई भी विदेशी जापान की भूमि पर न उतरे; कोई जापानी भी विदेशों में न जाये। सब विदेशियों को यहां तक कि चीनियों को भी जापान छोड़कर जाना पड़ा; विदेशी भावागमन सब बंद होगया, भीर इस प्रकार बाहरी दुनिया के लिये जापान के दरवाजे बिल्कूल बंद होगये । सन् १६३७ ई० से १८५३ तक, २०० वर्षों से भी अधिक जापान अपने में ही सीमित, अन्य देशों से यहां तक कि अपने पड़ोसी देश चीन श्रीर कोरिया से भी बिल्कुल सम्पर्क-विहीन, एक बंद घर की तरह पड़ा रहा।

#### जापान-सामाजिक दशा (४३६-१८६८ ई० तक)

श्रव तक के विश्वित जापान के इतिहास से इतना तो भान हुआ होगा क जापान के इतिहास के आरम्भ काल से लेकर लगभग १३०० वर्षों तक जापान की कहानी मात्र, विभिन्न घनी, शक्तिशाली सामंती एवं सैनिक परिवारों में परस्पर भगड़े और युद्ध की कहानी रही। देश अधिकांशत: गृह-युद्धों से पीड़ित और ग्रन्थकार पूर्ण रहा। घन और शक्ति-लोलुप सामंती परिवार देश के बहुसंख्यक जन-समुदाय किसानों से तलवार के बल पर मन चाहा धन कर के रूप में लेते रहे, किसान वर्ग में से ही सिपाही एकत्रित करते रहे और आपस में लड़ते रहे; उन्हीं के प्रभाव में सम्राट का शासन चलता रहा। यद्यपि चीन से लेखन कला, छपाई (Block printing = लकड़ी के ब्लोकों से छपाई) और चित्रकला जापान में इसके इतिहास के प्रायः प्रारंभिक काल में ही धा गई थीं, किंतु ये सब बातें जन साधारण से बिल्कुल दूर रहीं, केवल राजकीय एवं सामंती परिवारों में ही शिक्षा और कला का प्रसार हो पाया। तत्कालीन समाज में मुख्यतः ३ वर्ग माने जा सकते हैं। १. उच्चवर्ग (जिसमे राजकीय परिवार, राजकीय शासक वर्ग और सामंती लोग थे)। २. कृषि वर्ग ३. सैनिक वर्ग।

यह बात ध्यान में लाने योग्य है कि चीन की तरह यहां मंडारिन (शिक्षित संस्कृत) लोगों का वर्ग नहीं था, एवं जहां चीन मे पृथक सैनिक वर्ग नहीं था, यहां जापान मे ऐसे वर्ग का निर्माण हो चुका था। साधारण वर्ग के लोग खेती करते थे, पूर्वजों में विश्वास बनाये रखते थे, और सम्राटों को सर्वोपरि देवीय पुरुष मानते रहते थे। इसी विश्वास में उनका जीवन चलता रहता था।

६ठी शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक उपरोक्त १३०० वर्षों के काल में किसी विशेष कला, दर्शन श्रीर विज्ञान की उन्नति देश मे नहीं हुई श्रीर न कोई बड़ा धार्मिक महात्मा, विचारक या कवि या दार्शनिक पैदा हुग्रा जो संसार की संस्कृति में श्रपना योग दे सकता।

हां जापानी लोगों के चरित्र ग्रीर मानस का विकास चीनी लोगों की अपेक्षा एक भिन्न दिशा में हुग्रा। चीनी लोग तो बहुत ही बुद्धिसम्मत सिह्ब्या (Reasonable) लोग है, प्रकृति ग्रीर समाज में बिना एंठ के, सरलता से, सहजभाव से चलते हुए, जीवन की घटनाग्रों के प्रति एक विनोदात्मक समरसपूर्ण (Humorous harmonious) दृष्टि बनाये रखते हैं, किन्तु जापानी लोग किसी भी काम के पीछे ग्रंघा होकर पड़ने वाले, कृत संकल्प ग्रीर कड़े लोग हैं। वे तार्किक ढड़्न से बहस नहीं कर सकते ग्रीर न वे सहन कर सकते किसी भी काम में शिस्त ग्रीर ग्रनुशासन की ढिलाई। जीवन ग्रीर नैतिकता की गहन

ामस्यायें उनको परेशान नहीं करतीं भीर न व्यक्तिगत जीवने में नैतिकता की महानता को वे समभते। बिल्क वे इस बात की भ्रोर श्रिषक गागरूक हैं कि व्यक्ति समाज के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व का पालन करता है या नहीं। श्रपेक्षाकृत वह व्यक्तिवादी कम समिष्टिवादी श्रिषक । मिल जुलकर काम करने की कला में वे बड़े दक्ष भौर उत्साही है। पष्ट्र भौर देश के व्यक्तित्व में श्रपने व्यक्तित्व को मिटाने वाले—यहां कि इस बात का भान होने पर कि राष्ट्र के प्रति उन्होंने भ्रपना कर्तव्य पच्छी तरह से नहीं निभाया या कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो पष्ट्र की इज्जत के भ्रनुकूल न था, तो वे सहर्ष भ्रपने हृदय में छुरा भोंक हें, भौर इस प्रकार भ्रपने जीवन को समाप्त कर डालें—इसे वे 'हाराकरों" कहते हैं। इस प्रकार जापानी मानस का विकास धीरे-रीरे हुआ।

### ३. जापान-श्राधुनिक काल (१८६८-१६४०)

टोकुगावा शोगुन के राज्यकाल में सन् १६३७ में जापान ने जो प्रपना दरवाजा बन्द कर दिया था वह १८५३ ई० तक बन्द रहा। फर १८५३ ई० में कोमोडोरपैरी नामक एक ग्रमेरिकन जहाजी अफार ने जापान के दरवाजे खटखटाये। उसके तुरन्त बाद ही श्रमेरिका। जापान के सामने मांग पेश की कि श्रमेरिका के नागरिकों को जापान में दाखिल होने का श्रीर व्यापार करने का श्रधिकार होना चाहिये। केन्तु जापान ने कुछ नहीं सुना। फिर सन् १८६३ ई० में इङ्गलैण्ड, प्रमेरिका एवं श्रन्य यूरोपीय देशों के जहाजी बेड़ों ने मिलकर जापान के आमुद्रिक तट के नगरों पर भीषण गोलाबारी की, जिससे मजबूर होकर गापान को पाक्चात्य देशों के लिये श्रपने घर के दरवाजे खोलने पड़े। केन्तु मजबूर होकर ऐसा करने में एक तीव्र बदले की भावना उनके मन में घर कर गई।

उस समय जापान में टोकुगावा शोगुन का राज्य था। इस शोगुन शासक की अवस्था बहुत ही विगड़ी हुई, और कमजीर थी। दो अन्य जातिगत परिवारों ने, यथा 'सतसुमाश' और 'चोरसुस' ने, मिलकर टोकुगावा परिवार को उखाड़ फैका और सम्राट को वास्तविकतः जापान की राजगद्दी पर शासनारूढ़ किया। शोगुन शासन-प्रणाली का अन्त हुआ और सम्राट समस्त जापानी शक्ति का प्रतीक बना। यह घटना सन् १८६८ ई० की है जो जापानी इतिहास में मेजी पुनर्स्थापन (Megi Restoration) के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो सम्राट शासनारूढ़ हुआ। उसका नाम मृतसुहितो था और वह मेजी नाम से प्रसिद्ध था।

सन् १८६८ ई० में मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान का इतिहास मानो मूलतः बदल गया। इतिहास की गित तीव्र हुई और समस्त जापानी राष्ट्र पच्छिम के प्रति एक बदले और विरोध की भावना से उत्तेजित हो श्रागे कदम बढ़ाने लगा। श्रभूतपूर्व तेज इसकी रफ्तार हुई श्रीर उसी शस्त्र से जिससे यूरोपीय देशों ने इसकी चिड़ाया था, इसने यूरोप को परास्त करने का संकल्प किया। समस्त देश ने मिलकर यान्त्रिक श्राधार पर तुरन्त श्रीद्योगीकरण किया, श्राधुनिक शस्त्रास्त्रों से लेस एक बहादुर फौज खड़ी की, बड़े बड़े श्राधुनिक जहाज बनाये श्रीर एक विचक्षण नौसेना तैयार की। जितनी श्रीद्योगिक उन्नति यूरोप १०० वर्षों में भी नहीं कर पाया था उतनी उन्नति जापान ने बहुत ही कुशल ढङ्ग से केवल ३०-३५ वर्षों में करली। संसार के इतिहास में किसी देश ने इतने कम समय में इतनी उन्नति नहीं की।

जापान अब तैयार था। सशक्त हो कर खड़ा था, मध्य-युग के अधियारे से निकलकर आधुनिक युग के प्रशस्त पथ पर यूरोपीय देशों की भांति उसने भी अब आधिक विजय के लिये कूच प्रारंभ की। सन् १८६४-६५ में पहला चीन-जापान युद्ध हुआ। चीन को अपना फार-मूसा द्वीप जापान को सौंपना पड़ा और कोरिया पर से अपने अधिकारों को तिलाञ्जली देनी पड़ी। सन् १६०४-५ यूरोप के विशाल देश रूस से इस छोट़ से द्वीप जापान की लड़ाई हुई। जापान ने रूस को परास्त

किया । दुनिया में जापानी शक्ति का सिक्का जमा श्रौर कोरिया जापान के ग्राधीन हुआ । फिर जापान के प्रधान मंत्री जनरल तनाका ने अपने देश श्रौर सम्राट को जचाया कि विश्व में जापान की पताका फहराने के लिये पहिले श्रावश्यक है कि जापान मंचूरिया एवं मंगोलिया पर विजय प्राप्त करे। एतदर्थ सन् १६३१ ई० में मुकदन (Mukden) घटना हुई जिसके फलस्वरूप मंचूरिया श्रौर मंगोलिया पर शनैः शनैः जापान का ग्राधिपत्य स्थापित हुग्रा। फिर सन् १६३६ में संसार व्यापी द्वितीय महायुद्ध हुग्रा; जब कि जर्मनी तो तीन्न गित से यूरोप को पदाक्रांत कर रहा था, जापान पूर्व में नई व्यवस्था (New Order) स्थापित करने में संलग्न हुग्रा। समस्त सुदूर पूर्वीय देश एक के बाद दूसरे जापानी साम्राज्य के श्रन्तर्गत श्राने लगे; जापान ने फिलीयाइन द्वीप से श्रमेरिका को खदेड़ा; हिंदेशिया (सुमात्रा, जावा, बोनियो इत्यादि) से डव लोगों को; मलाया श्रौर बर्मा से ब्रिटेन को, श्रौर फिर श्रंत में विशाल देश चीन पर श्रपना श्रधिकार जमाया। श्रभूतपूर्व यह विजय थी श्रौर श्रभूतपूर्व किसी साम्राज्य का विस्तार।

किंतु सन् १६४६ में युद्ध ने पलटा खाया। नवीनतम प्राविष्कृत एक प्रलंगकारी शस्त्र ग्रमेरिका के हाथ में लग गया था,—वह शस्त्र था ग्रणुबम। संसार के इतिहास में सर्व प्रथम इन महाविनाशकारी बमों का प्रयोग जापान के दो नगरों—हिरोशिमा ग्रौर नागासाकी पर हुग्रा—सैकड़ों मीलों तक तरु, पल्लव, जीव, मानव सब साफ हो गये; लाखों जापानी मानव अचानक विनष्ट हो गये। इस घटना ने जापान की पीठ तोड़ दी ग्रौर भ्रपने हथियार डालकर उसे मित्र राष्ट्रों (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, भ्रमेरिका, रूस) से संधि करने के लिये विवश होना पड़ा। सन् १६४६ में मित्र राष्ट्रों की तरफ से भ्रमेरिका के सेनापित जनरल मैकार्थर की भ्रष्ट्यक्षता में जापान में भ्रतरिम सैनिक राज्य स्थापित हुग्रा—उस समय तक के लिये जब तक जापान के साथ कोई स्थायी संधि नहीं हो जाती ग्रीर जापानी स्वयं मित्र राष्ट्रों की इच्छा ग्रौर

जनतांत्रिक ग्रादशों के ग्रनुकूल ग्रपना प्रबंध स्वयं करने के लिये तैयार नहीं हो जाते । श्रभी तक ऐसी न तो कोई स्थायी संधि हो पाई है, श्रीर न ऐसा कोई प्रवंध । ४ वर्षों से जनरल मैकाथंर का सैनिक राज्य जापान में चल रहा है श्रीर उसकी संरक्षता में जापान में इस प्रकार की शिक्षा के प्रचलन का प्रयास हो रहा है कि जापानी मानस किसी प्रकार जनत्रांतिक बन पाये ।

#### ( Yo)

# मलाया, हिन्देशिया, स्याम, हिन्दचीन का इतिहास

#### ( प्रारम्भ से आज तक )

मलाया, हिंदचीन, श्रौर हिंदेशिया के विशाल द्वीपों का मानव के श्राधुनिक इतिहास में बहुत महत्व है। ग्रतएव इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होजाना बहुत श्रावश्यक है। इन देशों के इतिहास को हम ५ भागों में विभक्त कर सकते हैं:—

- प्राचीनकाल सौर-पाषाणी सभ्यता का युग-झाज से लगभग
   १०-१२ हजार वर्ष पूर्व से ईसाकाल से प्रारम्भ तक।
- २. हिन्दू एवं बौद्ध साम्राज्यकाल-लगभग (१००-१४०० ई०)
- ३. मलक्का मुसलमान साम्राज्यकाल-लगभग १४००-१५११६०)
- ४. युरोपीय साम्राज्यकाल-- (१५११-१६४५ ई०)
- ५. भ्राधनिक राष्ट्रीयता का युग (१६४६ से)

#### १. .प्राचीनकाल

#### (सौर-पाषाणी सभ्यता युग त्राज से १०-१२ हजार वर्ष पूर्व से ईसाकाल के प्रारम्भ तक)

श्राज से लगभग दस बारह हजार वर्ष पूर्व सौर पाषाणी सम्यता पिल्छम में ठेठ स्पेन से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक फैली हुई थी यथा, भूमध्यसागर तटवर्ती प्रदेश, मिश्र, उत्तर श्रफीका, एिशया माइनर, मेसोपोटेमिया (इराक्त), ईरान, संभवतः श्ररब, सिन्धु प्रदेश, दक्षिण भारत, चीन के तटवर्ती प्रदेश और फिर दक्षिण पूर्वीय एिशया के प्रदेश जैसे:—हिंदचीन, मलाया-प्रायद्वीप, मलक्का, सुमात्रा एवं जावा द्वीप। श्रब तक स्यात् न्यूजीलैंड श्रौर श्रास्टेलिया में मानव नहीं बसे थे। उपरोक्त देशों में फैली हुई सौर-पाषाणी सम्यता काष्णींय लोगों की (गोरे काले मिश्रित वर्ण वाले लोगों की) सम्यता थी। ईसा के १०-१२ हजार या इससे भी श्रधिक वर्ष पूर्व उपरोक्त सम्यता वाले देशों में श्रपनी ही एक विचित्र दुनिया थी, मानो उस प्राचीन युग में यदि संसार में कहीं भी कुछ मानवीय चहल पहल, हलचल थी तो इन्हीं देशों श्रौर इन्हीं काष्ट्णीय लोगों में।

तो दक्षिण पूर्वीय एशिया में ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूगिनी द्वीपों को छोड़कर समस्त मलेशिया, हिंदचीन, एवं हिंदेशिया (पूर्वीय द्वीप समूह) के देशों का इतिहास उपरोक्त सौरपाषाणी कालीन काष्णोंय लोगों की सम्यता से प्रारम्भ होता है। याद होगा कि ये काष्णोंय लोग ग्रायं, मंगोल, निग्नो लोगों से भिन्न थे। उस प्राचीन, ग्रादिकालीन मानव जाति के प्रमुख ग्रंग ये काष्णोंय लोग थे, जिन्होंने कृषि, पशुपालन, देव पूजा, बलि, जादू टोणा वाली सम्यता की चहल पहल इस दुनिया में मानव के भवतरण के बाद सबसे प्रथम प्रारम्भ की थी। सौर पाषाणी सम्यता के युग के बाद मंक्षाया, हिंदचीन, स्याम ग्रीर उपरोक्त पूर्वीय द्वीप समूह का इतिहास ईसा काल से धारम्भ तक प्रायः ग्रम्थकार पूर्ण

रहता है। जिस प्रकार मिश्र और मेसोपोटेमिया में, दक्षिए भारत और सिंध-प्रान्त में सौरपाषाणी सभ्यता के आधार पर पृथक पृथक सुसंगठित सम्यताओं का विकास हुआ, ऐसा कोई भी विकास एशिया के दक्षिण पूर्वीय देशों में नहीं हुआ। संभव है इन देशों का सम्पर्क अन्य विकासमान सम्य देशों से टूट गया हो, अतएव इनका विकास एक गया हो।

श्चाज जो लोग इन देशों के निवासी हैं वे मंगोल रेस के लोग हैं जो चीन के शायद यूवान प्रान्त से श्चाकर इन के देशों में फुल गए थे। बाद में श्चनेक जन भारतीय वहां पहुंचे एवं चीनी एवं भारतीय मिश्रण से वहां की ही एक विशेष जाति श्रीर संस्कृति बनी।

## २. हिंद्-बौद्ध साम्राज्य काल (१००-१४०० ई०)

ईसा काल के प्रारम्भ तक ग्रनेक शिवतशाली हिंदू राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित हो चुके थे। दक्षिण भारत के सामुद्रिक किनारों पर रहने वाले हिन्दू लोग कुशल नाविक थे ग्रीर कुशल व्यापारी। दूर दूर देशों तक उनका व्यापार चलता था। ये ही हिन्दू व्यापारी लोग ईसा की प्रथम ग्रीर द्वितीय शताब्दी में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वीय द्वीप समूहों की ग्रीर बढ़े, वहां जाकर वे रहने लगे ग्रीर ग्रपने बड़े बड़े उपनिवेश बसा लिये। फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ ग्रीर ग्रनेक उपनिवेश बौद्ध उपनिवेश हो गये।

(स्र) द्विन्द चीन में साम्राज्य — यहां भारत से म्रागंतुक हिन्दू व्यापारियों की पहिले तो छोटी छोटी बस्तियां बसीं भौर फिर वहां छोटे छोटे हिन्दू राज्य स्थापित हो गये। बड़े बड़े सुन्दर नगरों, भवनों भौर मन्दिरों का निर्माण हुमा। ईसा की तीसरी शताब्दी में हम पान्डुरगम नगर का विकास होता हुमा पाते हैं। पांचवीं शताब्दी में कम्बोज नामक विशाल नगरी समृद्धवान थी। ईसा की ६वीं शताब्दी में जयवर्मन नामक सम्राट के म्राविनावकत्व में कम्बोडिया साम्राज्य स्थापित हुमा हम पाते हैं। जयवर्मन स्यात् बौद्ध था। उसने मंगकोर नामक एक सुन्दर विशाल नगरी बसाई जो उसके साम्राज्य की राजधानी

भी थी। पूर्वीय देशों में इस नगरी के सौन्दर्य श्रौर समृद्धि की बहुत प्रशंसा थी। श्रनेक विशाल सौन्दर्य पूर्ण भवन श्रौर मन्दिर बने हुए थे। वे सब दक्षिण भारत की भवन निर्माण कला के नमूने थे, श्रौर



ह्यात् भारतीय शिल्पकारों ने ही झाकर इन भवनों का निर्माण किया था। इसी नगर के पास एक विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ था जिसका नाम श्रंगकोरबार्ष्ट्र था, श्रौर जिसके श्रद्भुत विशाल श्रवशेष श्रव भी स्थित है। ३ मील के घेरे का यह मंदिर है—काले पत्थर का, जिसके चारों श्रोर चौड़ी खाई है। मंदिर की दीवारों पर सुन्दर खुदाई का काम है जिसमें रामायए। तथा महाभारत की कथाश्रों के चित्र श्रक्तित हैं। मंदिर में पहिले बुद्ध भगवान की मूर्ति थी—किंतु बाद में विष्सु भगवान की प्रतिष्ठापना कर दी गई थी। दर्शकों के लिए यह मंदिर श्रव भी एक चमत्कार की बात है। चार सौ वर्षों तक इस साम्राज्य का विकास होता रहा किन्तु फिर उत्तर से चीनी लोगों का दबाव इस पर पड़ा श्रौर साथ ही साथ एक दुर्भाग्य पूर्ण प्राकृतिक घटना हुई। मेंकोंग नदी में जिसके किनारे श्रंगकोर नगर बसा हुश्रा था भयंकर बाढ़ें श्राई, उपजाऊ भूमि में चारों श्रोर पानी फैल गया श्रौर उसने नगर श्रौर भूमि सबको विनष्ट कर दिया। इन कारएों से कम्बोडिया साम्राज्य का श्रन्त हश्रा—श्रौर उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य रह गये।

(ब) श्रीविजय साम्राज्य—ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी में दक्षिण भारत के पल्लव वंशीय हिन्दू लोग सुमात्रा द्वीप में श्राकर रहने लगे श्रीर वहां पर उन्होंने श्रपने उपनिवेश बसाये। धीरे धीरे ये बस्तियां बढ़ती गईं, बड़ी होती गईं श्रीर श्रन्त में वहां एक राज्य की स्थापना हुई जिसकी राजधानी श्रीविजय थी। श्रीविजय बहुत बड़ा नगर था जो सुमात्रा के पहाड़ी प्रदेशों में बसा हुशा था। ईसा की पांचवीं या छठी शताब्दी बौद्ध में धमं का प्रचार हुशा श्रीर तब से वहां के लोगों का प्रमुख धमं बौद्ध धमं ही रहा। ईसा की दूसरी शताब्दी से प्रारम्भ होकर श्रीविजय राज्य दिनों दिन उन्नति करता रहा श्रीर धीरे धीरे यह एक विश्वाल साम्राज्य बन गया जिसमें समस्त सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो, सिलीबीज, श्रीर फिलीपाइन द्वीप, मलाया प्रायद्वीप, लंका, श्राक्षा आवा श्रीर चीन के दक्षिण में केंद्रन के पास एक बन्दरगाह सम्बन्तित श्री। प्रायः १४वीं शताब्दी के श्रन्त तक इस साम्राज्य की स्थिति बनी रही।

(स) मद्जापद्दीत साम्राज्य—इन्हीं पूर्वीय प्रदेशों में जावा द्वीप के पूर्वीय भाग में एक तीसरा राज्य स्थापित था जिसकी राजधानी मदजापहीत (Madjapahit) थी, और जो बाद में मदजापहीत साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुम्रा। पहिले यह केवल पूर्वीय जावा में स्थित एक छोटा सा हिन्दू राज्य था, किन्तु धीरे धीरे यहाँ के शासक अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इस राज्य का समकालीन पूर्व कथित विशाल श्रीविजय साम्राज्य था जिसके साथ इस छोटे से राज्य के भगड़े होते रहते थे, किन्तु किसी तरह यह छोटा सा राज्य अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखता था। श्रीविजय भीर मदजापहीत राज्यों के भगड़ों का मुख्य कारण ज्यापारिक होड़ भौर वैमनस्य था; उसी प्रकार का वैमनस्य भीर होड़ जैसी १८वीं और १६वीं शताब्दी में यूरोप के विकसित होते हुए ज्यापारिक देशों में यथा, स्पेन, पुर्तगाल, हौलेंड इङ्गलेंड भीर फांस में।

जब श्रीविजय श्रीर मदजापहीत में यह वैमनस्य चल रहा था—एक घटना हुई। उस समय चीन में मगोल सम्राट कुबलेखां का राज्य था। समस्त एशिया में कुबलेखां की धाक थी। उसने कुछ राजदूत श्रीर कर्म-चारी मदजापहीत के शासक के पास भेजे कि वह चीन के सम्राट को अपना संरक्षक माने श्रीर प्रति वर्ष उसे कुछ भेंट दिया करे। मदजापहीत ने इन दूतों का तिरस्कार किया, फलतः चीनी फौजों का शाक्रमण जावा पर हुशा। चीनी फौजों के पास लड़ने के नये शस्त्र बारूद की बन्दूकों तो थीं, किन्तु उनकी जल सेना पर्याप्त नहीं थी, अतएव जावा को, जहां समुद्र पार करके पहुंचना पड़ता था, वे परास्त नहीं कर सके, यद्यपि जावा को नुकसान काफी उठाना पड़ा। किन्तु एक लाभ हुशा—मदजापहीत के शासक बारूद के अस्त्रशस्त्रों से परिचित होगये। इन्हों नये शस्त्रों का प्रयोग इन्होंने श्रीविजय साम्राज्य के बिरुद्ध किया, श्रीर अन्त में सन् १३७७ ई० में श्रीविजय को परास्त कर, उस विशाल साम्राज्य का शन्त किया। श्रीवेजय के स्थान पर मदजापहीत श्रब एक समृद्ध महान् साम्राज्य था। इस समय महान् पर मदजापहीत श्रब एक समृद्ध महान् साम्राज्य था। इस समय महान्ती सृहिता उस साम्राज्य की साम्राजी थी।

राज्य का संगठन बहुत कुशल श्रीर श्रनुशासन पूर्ण था। राज्य कार्य मुचार रूप से चलाने के लिये पृथक पृथक कई राजकीय विभाग थे, जैसे ज्यापार विभाग, उपनिवेश विभाग, लोक हितकारी एवं स्वास्थ्य विभाग, युद्ध विभाग, इत्यादी। भूमिकर, तटकर, एवं श्रन्य राजकीय श्रामदनी वसूल करने की सुगठित, सुव्यवस्थित प्रणाली थी। निर्यात श्रीर श्रायात ज्यापार का भी सुन्दर प्रबन्ध था।

किन्तु, यह साम्राज्य भी श्रिधिक वर्षों तक नहीं टिक सका । चीन के भ्राक्रमण होते रहे—गृह युद्ध हुए, श्रौर साम्राज्य कई स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होगया, श्रौर ग्रन्त में १५वीं शताब्दी में मलक्का के भ्ररबी सुल्तानों का ग्राधिपत्य इस दक्षिणी पूर्वीय दुनिया पर होगया। इसका विवरण श्रागे हैं।

#### भारतीय उपनिवेशों की विशेषतायें

दक्षिण पूर्वीय दुनिया के उपरोक्त भारतीय उपनिवेश (सुमात्रा, जावा, हिंदचीन इत्यादि) जिनकी स्थापना ईसा काल के प्रारंभ में हुई थी मुख्यतया व्यापार प्रधान थे। इन लोगों के बड़े बड़े जहाज चलते थे जो चीन, दक्षिणी भारत एवं ग्ररब से व्यापार करते थे। जिन भारतीयों ने इन उपनिवेशों को बसाया था; श्रौर ग्रन्य जो समय समय पर यहां ग्राकर बसते जाते थे, उनका ग्रपने पितृ देश भारत से राजनैतिक संबन्ध नहीं रहता था।

इन भारतीय श्रौपिनवेशिक राज्यों में सुन्दर सुन्दर नगरों की स्था-पना हुई, बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों का निर्माण हुग्रा जिनकी विशालता श्रौर कला का सौन्दर्य श्रव भी जावा श्रौर सुमात्रा के कई सैंकड़ों वर्ष पुराने श्रविषट मंदिरों में देखने को मिलता है। जावा का विशाल बोरोबदूर हिन्दू मिन्दिर श्रौर उसके भित्ति चित्र प्राचीन कला के भव्य स्मारक हैं। यह विशाल काय प्रस्थार का मंदिर, उसकी दीवारों में श्रंकित रामायण महाभारत की कथाश्रों के चित्र श्रौर वहां के भित्ति चित्र एक श्रद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं जो श्राज भी एक चनरकार की वस्तु बने हुए हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में सुमात्रा का स्वर्ण द्वीप (सुवर्ण द्वीप) श्रीर जावा का ज्वाली द्वीप (थव द्वीप) नाम से उल्लेख स्नाता है। चीनी सम्यता श्रीर कला का भी प्रभाव इन देशों पर पड़ा था; हिंदचीन, स्याम श्रीर वर्मा में विशेषकर चीनी प्रभाव है, एवं सुमात्रा जावा, बोनियो इत्यादि द्वीपों में मुख्यतया भारतीय प्रभाव। अपनी ही किसी स्वतन्त्र कला, दर्शन या काव्य का विकास ये लोग नहीं कर पाये। ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी से प्रारंभ होकर १४वीं शताब्दी के श्रंत तक इन भारतीय श्रीगितवेशिक हिंदू तथा बौद्ध राज्यों की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण स्थित बनी रही। यह वह काल था जब यूरोप के श्रनेक देश श्रसम्यावस्था में पड़े थे श्रीर वहां (प्राचीन रोमन साम्राज्य को छोड़) सुसंगठित एवं विकसित सामाजिक एवं राजकीय संगठन प्रायः नहीं था।

#### ३. मलका ग्रुसलमानी साम्राज्य (१४००-१४११ ई०)

ग्ररव लोगों का व्यापारिक सम्पर्क मलाया प्रायद्वीप श्रीर हिंदेशिया द्वीपों से बहुत प्राचीन काल से ही था, जब इस्लाम धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था। बहुत से सेमेटिक ग्ररव लोग इन देशों में आकर बस भी गये थे। फिर १४वीं शताब्दी में अनेक मुसलमान धर्म-प्रचारक मलाया श्रीर हिंदेशिया में आये, वहां उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना ग्रारंभ किया श्रीर इस कार्य में उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। १४वीं शताब्दी में मलाया भीर हिंदेशिया की स्थिति डांवाडोल थी। श्रीविजय श्रीर मद्रजापहीत राज्यों में परस्पर युद्ध चल रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी; दोनों साम्राज्य खत्म हो चुके थे श्रीर उनकी जगह अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति स्थिर नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में अनेक लोग उन राज्यों से निकल कर मलाया प्रायद्वीप में प्राये भीर वहां पर मलक्का नाम की एक नगरी स्थापित की। सन् १४०० ई० में मलक्का एक विशाल नगर बन चुका था। इस नगरी के शासक बौद्ध-धर्मी थे श्रीर वहां की प्रचा भी बौद्ध-

धर्मी, किंतु १४वी शताब्दी में अनेक लोग मुसलमान हो चुके थे। धीरे धीरे यहां के शासक भी मुसलमान हो गये भीर इस प्रकार १४वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण पूर्व में एक अरबी मुसलमानी राज्य का विकास हुआ।

किन्तु स्याम के बौद्ध शासक एवं मदजापहीत के हिन्दू शासक इस नव विकसित मलक्का राज्य को चैन से नहीं बैठने देते थे। इसी काल में चीन के मिंग वंशीय सम्राट का घ्यान इघर गया, वह नहीं चाहता था कि स्याम या मदजापहीत राज्य उत्थान करलें भौर ग्रपनी शक्ति बढ़ालें—ग्रतएव उसने ग्रपनी नौसेना के सेनापित चेंगहो को हिन्देशिया की ग्रोर भेजा—वहां के शिक्तिशाली राजाग्रों की शिक्त मिटा देने को, भौर चीन की विशाल शिक्त का उन्हें भान कराने को। इस पिरिस्थित का मलक्का राज्य ने लाभ उठाया और चेंगहो की नौसेना की सरक्षता में वह धीरे धीरे ग्रपना विस्तार करता गया, श्रोर ग्रपनी शिक्त को बढ़ाता गया, यहां तक कि जावा द्वीप को इसने ग्रपने ग्राधीन कर लिया और फिर सन् १४७० ई० में मदजापहीत को भी परास्त किया। इस प्रकार मलक्का मुसलमान साम्राज्य की स्थापना हुई। इस साम्राज्य के शासक एवं राजकर्मचारी मुसलमान रहे, ग्रतः बड़े नगरों के भी भनेक लोग मुसलमान होगये, किन्तु जन साधारण में तो उनके प्राचीन धार्मिक विश्वास एवं उनकी सामाजिक मान्यतायें वैसी की वैसी चलती रहीं।

पूर्वकालीन श्रीविजय श्रीर मदजापहीत साम्राज्यों की तरह स्यात् मलक्का साम्राज्य भी विकास कर जाता, सुसंगठित होजाता श्रीर संकड़ों वर्षों तक कायम रहता, किन्तु इस काल तक (१५वीं शती) संसार के इतिहास में एक नई शक्ति-घारा का प्रवाह प्रारम्भ हो चुका था। यह नई शक्ति थी तब तक श्रन्थकार में पड़े हुए यूरोपीय लोगों की। इन लोगों की सहासी सामुद्रिक यात्रायें प्रारम्भ हुई; नये नये द्वीपों, नये नये सामुद्रिक मार्गों श्रीर महादेशों की खोज हुईं श्रीर इन नवज्ञात द्वीपों श्रीर देशों पर श्रपनी सुसंगठित नौ-शक्ति एवं बाददी श्रस्त्रशस्त्रों के बल पर व्यापारिक एवं राजनैतिक प्रमुख की स्थापना की। ऐसा ही प्रवाह मलाया, हिन्देशिया एवं समस्त पूर्वीय देशों की श्रोर तीव्र गित से श्राया—सन् १५११ ई० में पुर्तगाली लोगों ने मलक्का पर अपना कब्जा किया; इस प्रकार मलक्का साम्राज्य का अन्त हुआ। धीरे धीरे समस्त द्वीप एक के बाद दूसरे किसी न किसी यूरोपीयन शिक्त के श्राधीन होते गये, और इन पूर्वीय देशों और द्वीपों में यूरोपीयन साम्राज्यवाद का इतिहास प्रारम्भ हुआ। जब ये यूरोपीयन लोग इन देशों में आये, उस समय सामान्यतया इन देशों में अनेक लोगों की सम्यता का स्तर सौर-पाषाणी था, यद्यपि हिन्दू और बौद्ध साम्राज्य काल में सुक्यवस्थित राज्य स्थापित थे, स्थापत्य-कला का विकास हुआ था—किन्तु विशाल दृष्टिकोण श्रीर आधुनिक नव-प्रकाश की किरणें अभी उनको छू नहीं पाई थीं—इतिहास की नव-प्रवाहमान धारा को समभने की उनमें क्षमता नहीं थी।

# यूरोपीय साम्राज्य काल (१४११-१६४४ ई०)

## श्राधुनिक राष्ट्रीयता का युग (१६४६-१६४० ई०)

हिन्द्चीन—प्रायः १४वीं शताब्दी तक इस देश में हिन्दू कम्बोडिया साम्राज्य रहा, इस साम्राज्य के छिन्न भिन्न होजाने के बाद यह देश चीन सम्राट के ग्राधीन हुग्रा, तदनंतर १६वीं शताब्दी के ग्रंतिम वर्षों में यूरोपीय देश फांस का यहां ग्राधिपत्य स्थापित हुग्रा। तब से द्वितीय महायुद्ध तक महिंदचीन फांसीसी साम्राज्य का पूर्व में एक प्रमुख ग्रंग बनारहा। द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये एक क्रांति की लहर वहां के लोगों में व्याप्त हुई, ग्रंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बश फांस की संरक्षता में हिंदचीन के पुराने राज्यवंश के राजा बाग्रोदाई के शासनत्व में सन् १६४६ में स्वराज्य की स्थापना हुई। इस राज्य की राजनीति पर ग्रमरीकी कूटनीति का पूरा प्रभाव है। किन्तु देश का एक

श्चन्य नेता होचिनमीन जो राष्ट्रीय साम्यवादी है श्रीर जिसे जनसाधारण का सहयोग प्राप्त है देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास में लगा हुआ है, श्रीर फलस्वरूप देश में एक प्रकार का गृह-युद्ध सा छिड़ा हुआ है —एक श्रोर है फांस की संरक्षता में बाब्रोदाई की राष्ट्रीय सरकार, दूसरी श्रोर रूस की शह प्राप्त होचिनमीन की गुरिल्ला फौजें । होचिनमीन के श्रिधकार में देश का प्रमुख भाग है।

मलाया—मुसलमान सुल्तान को परास्त कर सन् १५११ में पुर्तगाली लोगों ने क़ब्जा किया। सन् १६४१ में मलाया डच लोगों के हाथों में गया, फिर लगभग १५० वर्षों बाद सन् १७६५ ई० में यह ब्रिटिश साम्राज्य का ग्रंग बना। तब से ग्राज तक (१६५०) यह ब्रिटेन के ही ग्राधीन है। वास्तव में समस्त मलाया प्रायद्वीप के तीन राजनैतिक खंड है—(१) सींगापुर ग्रौर उसके ग्रासपास के टापू जिन पर सीधा ग्रंग्रेजों का ग्रधिकार है। (२) मलाया राज्यों का संघ। इस संघ में छोटे छोटे राज्य है, जिनके शासनकर्ता प्राचीन मलक्का राज्य के शासकों के वशज मुल्तान है, कितु ये सब मुल्तान है वास्तव में ग्रंग्रेज हाईकमिश्चर के ग्राधीन। (३) ऐसे मलाया राज्य जो संघ मे शामिल नहीं हैं, इन राज्यों से मुल्तान ग्रंपेक्षाकृत ग्रधिक स्वतंत्र है।

फिलीपाइन द्वीप—यूरोपीयन देशों को इन द्वीपों का पता सबसे पहिले सन् १५२१ ई० में पुर्तगालवासी प्रसिद्ध नाविक फरदीनेंद मेजेलिन की खोज से लगा। मेजेलिन स्पेनिश जहाजी बेडे को लेकर सामुद्रिक रास्ते से दुनिया का चक्कर लगा रहा था, तभी उसे इन द्वीपों का पता लगा था। १४वीं शती तक तो यहां श्रीविजय हिंदू साम्राज्य था। श्रीविजय साम्राज्य के विश्वें खल होने के पश्चात यहां की स्थिति डांवाडोल रही, ऐसी स्थिति में सन् १५६५ ई० में यहां स्पेन का साम्राज्य स्थापित हुमा। स्पेन से म्रनेक ईसाई धर्म प्रचारक भी फिली-पाइन में म्राये-प्रायः सारी प्रजा ने धीरे धीरे ईसाई धर्म ग्रहण करिलया। फिलीपन लोग मुख्यतः मलायन उपजाति के लोग है (स्यात् सौर

पाषाणी युग के गोरे काले मिश्रित वर्ण के लोग)। हिंदू और मुसलमान तत्व का सिम्मश्रण उनमें प्रायः नहीं होपाया था, जैसा सुमात्रा, जावा, मलाया श्रादि में होगया था। हजारों स्पेनिश लोग यहां श्राकर बस गये थे,—वे श्रव फिलीपाइन के ही वासी होगये थे श्रीर वहीं के जीवन में घुल मिल गये थे। प्रायः ३०० वर्षों तक स्पेन का श्राधिक शोषणा यहां चलता रहा, बड़े बड़े स्पेनिश जमींदार यहां बने, राजकीय शक्ति इन्हीं स्पेनिश-जमींदारों एवं ईसाई गिरजाश्रों के हाथों में केन्द्रित थी, स्पेन के सम्राट का स्पेन की राजधानी मेडिरड से तो नाममात्र का श्रंकुश था। फिलीपाइन निवासियों ने स्पेनिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी किया, विद्रोहियों का नेता था श्रविनाल्डो। इसी समय, उधर यूरोप में श्रमेरिका श्रीर स्पेन का युद्ध छिड़ गया, श्रतएव फिलीपाइन द्वीप पर भी श्रमेरिका का हमला हुश्रा। स्पेन की पराजय हुई, फिलीपाइन द्वीप में स्पेनिश साम्राज्य का श्रत हुश्रा, श्रीर १६०१ में श्रमेरिकन साम्राज्य की स्थापना। फिलीपाइन नेता श्रविनाल्डो का विद्रोह श्रमेरिका के विरुद्ध भी होता रहा, किन्तु वह पकड़ा गया श्रीर विद्रोह समाप्त होगया।

प्रमेरिका के प्राधीन फिलीपाइन द्वीपों का प्राधिक विकास हुया श्रीर साथ ही साथ जनतांत्रिक शासन प्रगाली का भी। स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय श्रांदोलन चलते रहे, जिनका प्रमुख नेता था मैन्यूल क्वीजोन। धीरे धीरे श्रमेरिका इन द्वीपों को स्वायत्त शासन के श्रधिकार देता रहा। श्रंत मे सन् १६३४ मे श्रमेरिका ने एक बिल पास किया (टाईडिंग्स मैक्डफ बिल), जिसके श्रनुसार फिलीपाइन को स्वराज्य मिला श्रीर यह श्राश्वासन कि १६४६ में पूर्ण स्वतंत्रता देदी जायेगी। किंतु १६३६ में दितीय महायुद्ध प्रारंभ होगया, फिलीपाइन पर जापान का श्रधिकार होगया। फिर १६४५ में जापान की युद्ध में पराजय हुई, श्रीर पूर्ववत फिलीपाइन पर अमेरिका का श्रधिकार। किंतु उपरोक्त १६३४ में दिये गये श्राश्वासन के श्रनुसार सन् १६४६ में फिलीपाइन पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, श्रीर सब श्रमेरिकन श्रधिकारी वहां

से हटा लिये गये। श्रव वह एक स्वतंत्र जनतंत्रात्मक राज्य हैं, श्रीर श्रमे-रिका के समान श्रध्यक्षात्मक जनतंत्रीय वहाँ की शासन प्रणाली। श्राज सन् १६५० में क्विरोनो (Quirono) वहाँ का राष्ट्रपति है श्रीर जन-रल रोम्यूलो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल श्रसेम्बली का प्रेसीडेन्ट रह चुका है, वहाँ का विदेश मंत्री।

हिंदेशिया—(समात्रा, जावा, सीलीबीज, बोर्नियो द्वीप इत्यादि) ईसा के पहिली या दूसरी शताब्दी से प्रारम्भ होकर १४वीं शताब्दी तक इन द्वीपों में दो महान साम्राज्य रहे-शीविजय बौद्ध साम्राज्य एवं मदजापहीत हिन्दू साम्राज्य। फिर १५वीं शती में इन द्वीपों में मलक्का के मुसलमानी सुल्तानों का राज्य कायम हुग्रा। थोड़े से वर्ष ही यह साम्राज्य चल पाया। सन् १५११ में पुर्तगाली लोगों ने मलक्का साम्राज्य का ग्रंत किया श्रीर तब से समस्त पूर्वीय द्वीप समुहों का व्यापार भ्रौर उनकी राजनैतिक सत्ता पूर्तगाल के हाथों में रही। किन्तु यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, श्रौर होलैंड के डच लोगों में श्रनेक भगड़े श्रौर यद हए,-स्पेन श्रीर पूर्तगाल की हार हई, फलस्वरूप हिन्देशिया से पूर्त-गाली लोगों को हटना पड़ा ग्रीर १७वीं शती के मध्य तक, केवल उत्तरीय बोनियो को छोडकर समस्त हिंदेशिया द्वीपों पर डच लोगों का साम्राज्य स्थापित हो गया । तब से द्वितीय महायुद्ध के काल तक डच लोगों का साम्राज्य वहां रहा; द्वितीय महायुद्ध में सन् १६४१-४२ के श्रास पास समस्त दक्षिण पूर्वीय एशिया जापानी साम्राज्य के भन्तर्गत मा गया; किन्तू १६४६ में जापान के परास्त हो जाने के बाद फिर इच लोगों का भ्राधिपत्य समस्त द्वीपों पर जैसे पहिले था वैसा स्थापित हो गया।

किन्तु एशिया में कान्ति की चिंगारियां लग चुकी थीं। राष्ट्रीयता की तीव लहर एशिया के समस्त देशों में उद्वेलित हो उठी थी—इस राष्ट्रीयता की कांतिमयी शक्ति के सामने यूरोपीय साम्राज्य वादियों का इटना ग्रसंभव सा हो गया। हिंदेशिया के जन साभारण इच राज्य की सुसंगठित सेना के सामने गोरिल्ला ढंग की लड़ाई लड़ने लगे, जहां कहीं मौका पाते चुटपुट डच लोगों पर हमला कर देते और फिर पहाड़ों में एवं घने जंगलों में छिप जाते। इस तरह की लड़ाई से डच सेनायें तज्ज्ञ थीं—उधर हिंदेशिया के शिक्षित नेता लोगों को स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे और राष्ट्र संघ में अपने देश की स्वतन्त्रता की मांग को न्यायोचित सिद्ध करते रहते थे—संसार के देशों पर इसका प्रभाव पड़ा; भारत के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने एशिया की स्वतन्त्रता का जयघोष किया। अतएव कई गोलमेज परिषदों के बाद अन्त में डच सरकार और हिंदेशिया के राष्ट्रीय नेताओं की होलैण्ड की राजधानी हेग में एक परिषद एकत्रित हुई, और यह तय हुआ कि सम्पूर्ण अधिकार हिंदेशिया के प्रतिनिधियों को सौंप दिये जायें। इस प्रकार २७ दिसम्बर १६४६ के दिन स्वतन्त्र सार्वभौम शिक्त सम्पन्न संयुक्त हिंदेशिया जनराज्य का जन्म हुआ।

श्राज हिन्देशिया के सुमात्रा, जावा, बोनियो, सीलीबीज एवं ग्रन्य छोटे मोटे २००० द्वीपों में एक स्वतन्त्र संघ राज्य है। इस गराराज्य के राष्ट्रपति हैं शिवकरनों ग्रीर प्रधान मंत्री है डा॰ मुहम्मद हट्टा (१६५० ई०)। लगभग न करोड़ मानवों की बस्ती वाले ये महान द्वीप ग्राज स्वतन्त्र हैं; गरम मसाले, रबड़, टिन, कुनीन, पैट्रोल, चावल, चाय, चीनी, तम्बाकू की घनी उपज के रूप में धन धान्य से पूर्ण,— विकास की ग्रपने में ग्रपूर्व क्षमता लिए हुए।

स्याम ( थाइलेंड )—माधुनिक स्याम का जन प्रायः मंगोलियन जाति की परम्परा में है जिसमें भारतीय हिन्दू (मार्य) जाति का भी कुछ सम्मिश्रण हो चुका था। उसकी संस्कृति भी चीनी भौर भारतीय संस्कृति के मेल से अपनी ही एक विशेष संस्कृति बनी है। स्याम की भाषा 'थाई' है जिसमें अधिकतर शब्द भारतीय संस्कृत भाषा के है। इसकी लिपि चित्र-लिपि है। बौद्ध यहां का राष्ट्रधर्म है, किंतु लोगों में प्रचलित कथा कहानियां हिन्दू ग्रंथ रामायण भौर महाभारत की हैं, एवं मंदिरों के अन्दर मूर्तियां

चाहे तथागत (बुद्ध) की हों, कितु उनकी दीवारों पर भ्रांकित हैं रामायण और महाभारत की घटनाएँ। वहा के विश्वविद्यालय में संस्कृत,
पाली भाषाग्रों का एव बौद्ध और हिन्दू दर्शन का भ्रध्ययन होता है।
वहाँ के स्त्री-पुरुष सामाजिक दृष्टि में खिल्कुल समान है; स्त्रियां हाट,
बाजार, दफ्तर, शिक्षा, कृषि, गृह एव कुटीर उद्योग इत्यादि सब प्रकार
के कामों में पुरुष के साथ साथ समान भाव से सलग्न है; शिक्षालयों में
सहिशक्षा है, एव लड़के लड़की का विवाह दोनों की स्वेच्छा से होता है,
परित्याग भी स्वेच्छा मे एव सम्पत्ति पर स्त्री पुरुष का समान भ्रधिकार।
चावल, फल, मांस, मिंदरा वहां के मुख्य भोजन भौर पेय है; सामूहिक
संगीत एवं लोक-नृत्य होते रहते है; जीवन इस प्रकार प्रफुल्ल और
प्रायः चिता-रहित है। देश प्रारंभ से ही ग्राज तक स्थानीय राजाओ की
राज्य-परम्परा में स्वतत्र रहा है। पडौसी देश हिदचीन में भी ऐसा ही
सामाजिक जीवन है, किन्तु १६वी सदी से फांसीसी गुलामी की वजह
से वहा के लोग भ्रत्यंत गरीब और उदास रहे हैं। सन् १६४६ से वहाँ
का जन मुक्त होने की उत्कंटा से उत्थित हम्रा है।

इस प्रकार हमने देखा:—दक्षिण पूर्वीय एशिया का प्रारंभिक सौर-पाषाणी सम्यता का मानव समय समय पर कई जातियों के मेल से बनता हुआ, पहिली शताब्दी से १४वी शताब्दी तक हिन्दू और बौद्ध साम्राज्यों में से; फिर १५वीं शताब्दी में मुसलमानी साम्राज्य में से, श्रौर फिर १६वीं शताब्दी से २०वी शताब्दी के मध्यकाल तक यूरोपीय साम्राज्य में से गुजरता हुआ, श्राज सन् १९५० में स्वतन्त्र होकर खड़ा हुआ है, श्रौर इस स्थित में है कि समस्त मानव जाति के विकास में स्वतन्त्र श्रपना कुछ सहयोग दे सके।

## ञ्राधुनिक भारत

मुगल राज्य काल (१४२६-१७०७ ई०) लगभग २०० वर्ष [बाबर से श्रीरंगजेब तक । उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की परम्परा चाहे १८४७ ई० तक चलती रही, किन्तु नाम मात्र]

भारत में १२०६ ई० से जो परम्परा इस्लामी राज्य की चली उसका ग्रतिम केन्द्रीय शासक इब्राहिम लोदी था। सन् १५२६ ई० में एक मुगल मरदार (ये मुगल कौन थे—इसका विवरण यथा स्थान हो चुका है—देखिये ग्रध्याय ३८) जिसका नाम बाबर था भारत पर चढ ग्राया; पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया ग्रीर इम प्रकार १५२६ ई० मे भारत मे मुगल साम्राज्य की नीव पड़ी। ग्राज से लगभग ४०० वर्ष पूर्व मुगल राज्य की स्थापना काल से ही भारतीय इतिहास का वर्तमान युग माना जाता है। लगभग १६वी शती के ग्रारंभ से ही यूरोप ग्रीर चीन मं भी वर्तमान युग की शुम्ग्रात मानी जाती है।

भारत में मुगल साम्राज्य के प्रथम २०० वर्षों का काल यथा स्थापना काल से सन् १७०७ तक-वाबर, हुमायुं, श्रकबर, जहांगीर, शाहजहां श्रौर श्रौरंगजेब का राज्य-काल-शिक्तशाली साम्राज्य के उत्थान श्रौर देश में वैभव श्रौर समृद्धि का युग माना जाता है। इन सम्राटों में भी केवल सम्राट श्रकबर का ऐसा व्यक्तित्व है, जिसकी गणना विव्य इतिहास के महान् सम्राटों में हो सकती है। श्रकबर जब शासनारूढ हुश्रा तो उस समय मुगल राज्य केवल दिल्ली श्रौर श्रागरा श्रौर समीपस्थ प्रदेशों तक सीमित था। पिच्छम में-राजपूताने में राजपूत राजाश्रों के

राज्य थे जिनमें प्रमुख थे मेवाड़, मारवाड, बीकानेर, ग्रौर जयपुर,-पूर्वीय प्रान्तों में पठान काल के स्वतन्त्र पठान शासक थे श्रौर दक्षिए। मे कई स्वतन्त्र हिन्दू ग्रौर मुसलमान राज्य। किन्तु ग्रकबर ने ग्रपनी मानिसक, बौद्धिक योग्यता और युद्ध कौशल से सुदूर दक्षिए। के कूछ प्रांतों को छोड़कर समस्त भारत को विजय कर एक राज्य सूत्र में बांध दिया । समस्त मुसलमानी काल में यह एक सम्राट था जो यह समभ सका था कि भारत हिन्दुस्रो का देश है स्रतएव हिन्दुस्रों से मिलकर, उनके साथ एकात्म होकर ही यहा पर कोई राज्य चल सकता है। श्रतएव उसने राजपूत राजाग्नों से कौटुम्बिक संबन्ध स्थापित किये– जययुर नरेश की कन्या से विवाह किया,-विशिष्ट राजपूतों को प्रान्तो का शासक नियुक्त किया, राजा मानसिह को ग्रपना सेनापति बनाया-उसी ने काबुल कंधार, बंगाल, दक्षिएा के प्रांतों को परास्त कर मुगल साम्राज्य का ग्रंग बनाया। ग्रकबर एवं ग्रन्य म्गल सम्राटो द्वारा हिंदू राजपूत राजाओं पर विजय के इस इतिहास में मेवाड़ के राणा प्रतापिसह का भ्रपनी स्वतन्त्रता के लिये मृत्यु पर्यन्त युद्ध करते रहना-मुगलों की ग्राधीनता स्वीकार नहीं करना-हिंदू जाति के इतिहास की एक रोमाञ्चकारी गौरवमय गाथा है। स्वयं ग्रकबर को-वह श्रकवर जिसके साम्राज्य के बराबर १६वीं शती उत्तरार्ध में संसार में ग्रौर कोई राज्य नहीं था-प्रताप की वीरता का लोहा मानना पड़ा, श्रौर उसके एक सेनापित अबुर्रहीम खानखाना ने तो प्रताप को यह लिखकर भेजा-"पतो (प्रताप) ने धन और देश त्याग दिया, किन्तु अपना सिर नहीं भुकाया । भारतवर्ष के समस्त राजाग्रो में केवल उसने श्रपनी जाति का मान स्थिर रखा है।"

भारतीय इतिहास के समस्त इस्लामी काल में केवल स्रकवर को हम एक राष्ट्रीय राजा कह सकते हैं। वह विचारशील व्यक्ति था, धर्म के मूलतत्वों को पाने की उसकी उत्कट इच्छा थी—श्रतएव ग्रन्ध-विश्वास पर श्राधारित धार्मिक कट्टरता का वह विरोधी था। उसके राज्य काल

में पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। ग्रागरा शहर के पास फतहपुर सीकरी में उसने एक इबादतलाना (प्रार्थना गृह) बनवाया जहां उस काल के सभी प्रमुख धर्मों के यथा हिन्दू, जैन, पारसी, मुसलमान एवं ईसाई शास्त्रज्ञ एकत्रित होते थे ग्रौर ग्रपने ग्रपने धर्म की विशेषताग्रों की चर्चा करते थे—ध्येय यही था कि विचार द्वारा सत्य-तत्व तक पहुंचा जाए। इस्लाम के उस धार्मिक कट्टरता के काल में एक इस्लामी बादशाह के इस धर्म समन्वयात्मक कार्य के पीछे कितने साहस ग्रौर ग्रात्मबल की ग्रावश्यकता हुई होगी—इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। धार्मिक ग्रन्दारता के उस जमाने में ग्रकबर का यह समन्वयात्मक कार्य जिस पर ग्रनेक ग्रंशो तक राष्ट्रीय एकता एवं ग्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भी ग्राधारित होती है—सफल नहीं हो सका, किन्तु इससे यह ग्राभास ग्रवश्य मिलता है कि ग्रकबर का मानस कितना विकसित था ग्रौर उसमें कितनी दूरदिशता थी।

ग्रममा प्राच्य (१४५६-१६०५ ई०) ग्राष्ट्रिनिक ढङ्ग से सुव्यव-स्थित था-प्रजा उसमे प्रसन्न ग्रीर सुखी थी। उसके राज्य काल मे कला, सगीत ग्रीर साहित्य की खूब उन्नित हुई। वेद, रामायण, महाभारत के फारसी मे अनुवाद हुए। फारसी में अनेक इतिहास-प्रन्थ लिखे गये— जिनमे अकबर के एक राजदरबारी श्रिह्तिय विद्वान अबुलफजल द्वारा रचित "ग्राइने-ग्रमकरो" एक प्रमुख ग्रन्थ है। १६वी शती के श्रारम्भ मे ग्वालियर मे एक संगीत विद्यालय की स्थापना हुई, उसी विद्यालय के प्रसिद्ध गायक तानसेन श्रमकर के दरबार के विशिष्ट सदस्य बने। चित्र कला में भारतीय शैली श्रीर ईरानी शैली के सामंजस्य से एक नई शैली का विकास हुआ। अकबर के ही राज्य-काल में ग्रागरे के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण हुआ तथा फतहपुर सीकरी के सुन्दर महल बने एवं वृन्दावन में ग्रनेक भव्य श्रीर विशाल हिन्दू मन्दिर। किन्तु इन सब बातों से परे ग्रीर ऊपर एक घटना हुई-हिन्दी में श्रद्धितीय संत साहित्य की उद्भावना। उस साहित्य ने उस युग के जनजन के हृदय को तो वशीभूत किया ही—किन्तु इतनी शताब्दियों बाद धाज भी वह साहित्य जनजन के हृदय में ग्रानन्दमय रस का उद्रेक करता रहता है—ग्रौर युग युग तक करता रहेगा। इस साहित्य के सृष्टा थे नुलसीदास (१४३२-१६३२ ई०) ग्रौर सूरदास (१४७५-१४८३)। तुलसी की 'रामायए।', सूर का 'सूरसागर' विश्व साहित्य के ग्रनमोल ग्रन्थ है। यही काल इङ्गलैंड के इतिहास का भी गौरवपूर्ण ग्रौर समृद्ध युग था—जब वहां की शासनकर्त्री रानी एलिजाबेथ थी—ग्रौर उस देश ने पंदा किया था विश्वकिव ग्रौर नाट्यकार शेक्सपीयर। इमी काल में पूर्ण उल्लेखित गुरु नानक (१४६६-१५३८ ई०) की परम्परा में ५वे गुरू ग्रजुं नदेव ने गुरुग्रों की वािएयों तथा ग्रन्य सत किया को पजाब की वीर जाित सिक्खों का ''गुरु ग्रन्थ स्प में तैयार किया जो पजाब की वीर जाित सिक्खों का ''गुरु ग्रन्थ साहब'' के नाम से धर्म ग्रन्थ वना। इसी काल के कुछ वाद महाराष्ट्र में महान् भक्त कित तुकाराम (१६०६-१६५० ई०) ग्रौर भक्त महापुरुष समर्थ रामदास (१६०६-१६६९ ई०) का उद्भव हुग्रा।

श्रवा के बाद उसका पुत्र जहागीर (१६०५-२७) मुगल सम्राट हुं आ। यूरोपीय जातियों का पदार्पण भारत में होने लगा था और उन्होंने अपनी कई व्यापारिक कोठियां समुद्र तटीय प्रदेशों में बनाली थी, इसका उल्लेख पहले हो ही चुका है। जहागीर राज्यकाल में इङ्गलैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का दूत जिसका नाम सर टामस रो था भारत श्राया—शौर वह मुगल सम्राट जहांगीर में सन् १६१५ में अजमेर में मिला। सर टामस रो ने सम्राट से श्रपनी जाति (अग्रेजों) के लिये भारत में व्यापार करने का परवाना लिया, श्रौर साथ ही श्रपनी बस्तियों में श्रपने कानून के श्रनुसार स्वय शासन करने का श्रधिकार भी प्राप्त किया। फलतः अग्रेजों ने सूरत में श्रपनी व्यापारिक कोठी खोली श्रीरधीरे धीरे उन्होंने श्रपने व्यापार श्रौर सत्ता का विस्तार प्रारम्भ किया।

जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां (१६२७-४८) शासनारूढ हुमा। यह स्थापत्य, चित्रकला, भ्रौरै संगीत की समृद्धि का युग था। शाहजहां ने अपनी साध्वी रानी मुमताजमहल की स्मृति में यमुना नदी के किनारे आगरे में भव्य इमारत "ताजमहल" का निर्माण किया। सगमरमर में अकित मानो यह मानव हृदय की किवता है—मानव प्रेम का प्रतीक। संसार के भवनों में यह एक अद्भृत कृति मानी जाती है। शाहजहां के राज्यकाल में मुगल साम्राज्य का वैभव अपनी चरम सीमा तक निखर उठा था। उस वैभव को देखकर—विदेशी चिकत होते थ— यूरोपीय देशों में तबतक इतनी समृद्धि और इतने वैभव का नितान्त अभाव था—यद्यपि वे अब जागृत हो चुके थे और ज्ञान और कर्म के क्षेत्र में तीव्र गित से आगे बढ़ने लगे थे।

शाहजहां के बाद उसका पुत्र ग्रीरगजेब (१६५८-१७०७) ग्रपने भाइयो को कत्ल करके, सम्राट बना। राज्य-प्रबन्ध ग्रीर विस्तार मे, एवं देश की दो जातियों हिन्दू श्रीर मुसलमानो में एकदेशीयता की भावना उत्पन्न करने मे जिस उदार नीति का बर्तना अकबर और उसके बाद दो स्रौर सम्राटो ने किया था,---स्रौरगजेब ने वह सब वदल दिया। इस्लामियत के कट्टरपन में उसने हिन्दुओं पर कुफ बाहा श्रीर उनके धर्म पर श्राघात करना शुरू किया, एतदर्थ यद्यपि वह पराऋमी, संयभी श्रीर कर्तव्यपरायरा शासक था-ग्रीर यद्यपि उसने मुगल साम्राज्य की सीमाये ठेठ दक्षिण तक बढा दी, तदिप उसने इस विशाल ग्रीर समद्ध साम्राज्य के विनाश के बीज ग्रपनी नीति से बो दिये-ग्रनेक ग्रपने विरोधी पैदा कर लिये-जिनमे दक्षिण के मुसलमान राज्य भी थे; --यहां तक कि यह साम्राज्य उसके श्राखों के सामने ही बोदा श्रौर दिवालिया हो गया। साथ ही साथ इस काल में महाराष्ट्र में हिन्दूत्व की भावना से प्रेरित एक अपूर्व शक्ति का जन्म हुआ-वह मराठा शक्ति थी, और उसका प्रवर्त्तक था महाराज शिवाजी। इस शक्ति ने तो मुगल साम्राज्य को चूर्ण कर दिया । सन् १७०७ में मराठों से लडते लड़ते उनको परास्त करने की भ्रपनी प्रबल इच्छा को पूरा किये बिना ही, जब ग्रौरगजेब इस संसार से चल बसा-तभी से मानो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। देश अनेक स्वतन्त्र प्रान्तों में विभक्त हो गया। नाम मात्र को सम्राटों की परम्परा और वशावली तो १५० वर्षों तक यथा १८५७ तक चलती रही—िकन्तु केवल नाम मात्र;—देश में कई स्वतन्त्र राज्य होते हुए भी वास्तविक शिक्त और सत्ता सन् १८१८ तक तो मराठों में निहित रही और फिर अंग्रेज जिन्होंने १८वी शती के आरम्भ से ही इस देश में धोरे धीरे जमना प्रारम्भ कर दिया था इस विशाल देश के अधिपति वने।

#### मराठा राज्य काल (१७०७-१८१८)

हिन्दू मराठा शक्ति के जन्म दाता महाराष्ट्र प्रदेश मे उत्पन्न छत्रपति शिवाजी (१६२७-८०) थे, जिसमे हिन्दूत्व के गहन संस्कार उनके बाल्यकाल में ही उनकी माता ने महाभारत, रामायण, राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन की कथायें सुना सुना कर प्रतिष्ठित कर दिये थे। धीरे धीरे महाराष्ट् में शिवाजी ने ग्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। स्रीरंगजेब उस समय भारत का सम्राट था-दक्षिए में स्रीरगजेब स्रीर शिवाजी की ठन गई-किन्तु ग्रीरंगजेब ग्रपनी ग्रसस्य सेना ग्रीर विशाल सम्राट के बल पर भी इस श्रदम्य सिपाही के पौरुप को दबा नहीं सका, श्रीर गोरिल्ला रए। नीति से महाराष्ट्र में छोटा सा स्वतन्त्र श्रीर सूब्यवस्थित राज्य जो इसने स्थापित किया था-उसको म्गल सम्राट ग्रपने साम्राज्य में विलीन नहीं कर सका। १६८० ई० में शिवाजी के देहावासन के बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी सूसगठित मराठे निकटवर्ती मुगल प्रदेशों पर भ्राक्रमण कर करके भ्रपने राज्य का विस्तार करते रहे, श्रीरंगजेब वर्षों तक मराठों से जम कर लड़ता रहा-लाखों मुगल सैनिकों की क्षति हुई-दिल्ली का खजाना खत्म हुग्रा-किन्तु मराठे परास्त नहीं हुए-। मराठों को जीतने की अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही श्रौरगजेब की १७०७ ई० में मृत्यु हो गई-उसकी मृत्यु के बाद कोई योग्य मुगल सम्राट नहीं हुम्रा--ग्रतः मराठों की शक्ति मे म्रिभिवृद्धि होती रही-यहां तक कि लगभग सन् १७८०-६० तक भारत- वर्ष का मध्य भाग उत्तर मे चवल नदी से दक्षिए। में कृष्णा नदी तक मराठों के ब्राचीन हो गया-१ बड़े बड़े मराठा राज्य स्थापित हुए जो एक महाराष्ट्र संघ में सम्मिलित थे। (१) सितारा मे शिवाजी के उत्तराधिकारियों का राज्य—उनके ब्राह्ममण मंत्री पेशवाब्रों की संरक्षता में (२) गुजरात में गायकवाड का राज्य जिसकी राजधानी बड़ौदा थी (३) मालवा श्रौर इन्दौर में होल्कर (४) ग्वालियर में सिधिया वंश (१) मध्य भारत तथा नागपुर में 'भोंसला वंश'।

मराठे अपने राज्यों के आसपास अन्य स्वतन्त्र राज्यों में भी चारों ग्रोर चक्कर लगाते थे-तथा जबरदस्ती उनसे कर (चौथ) एकत्रित करते थे। वास्तव में इस समय समस्त भारत मे मराठों की तूती बोल रही थी। मराठो के हृदय में मुगलों को निकालकर दिल्ली में भ्रपना राज्य स्थापित करने की बडी प्रवल इच्छा थी। मुगलों की शक्ति तो प्रायः क्षीगा भी कर दी गई थी-किन्तु उस समय भारतीय इतिहास से परे की एक घटना हो गई। उस समय ईराब का शासक श्रहमदशाह ग्रब्दाली था-उत्तरी भारत पर लूटमार के लिये इसके ग्राक्रम**रा हुग्रा** करते थे। स्रव्दाली द्वारा विजित पंजाब प्रान्त में उसी का पुत्र शासक नियुक्त था-मराठों ने इसको मार डाला-फलस्वरूप ग्रहमदशाह ग्रपनी सम्पूर्ण शक्ति को एकत्रित कर (लगभग ६० हजार सैनिक) मराठों से प्रतिकार के लिये भारत पर चढ ग्राया-मराठे भी तैयार थे। पानीपत के मैदान मे भयद्भूर युद्ध हम्रा-ग्रीर यद्यपि भ्रब्दाली की बहुत क्षति हुई किन्तू श्रन्त में वह जीत गया। वह चाहता तो भारत में श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर सकता था किन्तू वह केवल प्रतिकार के लिये भ्राया था उसकी सेना मे भी विद्रोह होने लगा था, ग्रतः विजय के बाद केवल लुटमार करके वह लौट गया। मुगलों की शक्ति का तो सर्वथा हास हो ही चुका था-किन्तु इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति भी क्षीए। हो गई। फलस्वरूप यूरोप की व्यापारिक जातियों को जिन्होंने भारत में ग्रपना पैर तो पहले से ही जमाना शुरू कर दिया था, स्थान स्थान पर श्रपना प्रभाव जमाने का मौका मिला—बंगाल मे श्रग्नेजों ने धाक जमा ली श्रौर दक्षिरा मे फ्रांसीसियों ने । उत्तर भारत (पजाब) में स्वतन्त्र सिक्खो ने श्रपने श्रपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया श्रौर इधर राजपूत, जाट इत्यादि भी स्वतन्त्र छोटे छोटे राज्य स्थापित करने मे सफल हुए।

किंतु मराठे फिर उत्थित हुए। १० वर्ष में ही उन्होंने ग्रपनी शक्ति का सचय किया भ्रौर भ्रपने प्रभुत्व का विस्तार किया। फिर एक बार वे दिल्ली ग्रा पहु वे ग्रौर उनकी शक्ति का सम्मान भारत करने लगा । भारत में सम्पूर्ण प्रभुत्व के लिये इस समय तक युरोपीय अग्रेज जाति की शिवत खूब वढ चुकी थी--बगाल, विहार मे, तथा मद्रास मे वहाँ की प्रादेशिक शक्तियों को एक दूसरे से भिडाकर उसने बीरे धीरे अपना राज्य कायम कर लिया था, सम्पूर्ण भारत में ग्रपना एकाधिपत्य साम्राज्य विस्तार कर लेने की उसकी महत्वाकाक्षा थी। भारत में इस समय मुख्यतया दो शक्तियां थी-मराठे ग्रौर ग्रग्नेज। दोनो शक्तियो की टक्कर हुई। निरतर ३० वर्ष पर्यन्त सग्राम चला, अग्रेजो ने यहां भी भेदनीति ग्रप-नाई। जैसा ऊपर कहा जाचुना है ५ भिन्न भिन्न मराठा राज्य थे जो एक सघ मे सगठित थे--किन्तु इस सघ का बधन दृढ नही था। स्रंग्रेजो ने मराठा शक्ति का स्रन्त करदिया-स्रतः भारत के समस्त मध्य भागपर अंग्रेजो की सत्ता भी तूती बोलने लगी। भारत मे एक बार जो स्राशा उदय हुई थी कि हिंदू मराठा समस्त विदेशी शक्तियो की महत्ता हटा भारत मे एक केन्द्रीय साम्राज्य स्थापित करेगे--उसका हमेशा के लिये प्रन्त होगया-सन् १८१८ में मराठो की हार के बाद केवल ग्रग्रेज ही भारत में एक शक्ति वची ग्रौर उसने समस्त भारत पर ग्रपना ग्रधिकार कर लिया।

### १८वीं शती का भारतीय समाज

इसे हम हिन्दू पुनरुत्थान काल मान सकते हैं। १५वी १६वी सदियों में रामानन्द, कबीर, नानक, सूफी सन्त ग्रौर फिर चैतन्य, मीरा, तुलसी, सूर, समर्थ रामदास, तुकाराम की वाणियों में जो धार्मिक उत्थान की भावना निहित थी-उसी के ग्राधार पर हिन्दू पुनरुत्थान युग ग्राया था-ग्रीर १०वीं शती मे महाराष्ट्र, वृज, पजाव ग्रीर नेपाल मे एक राजनैतिक सचेष्टता, हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने की, प्रकट हुई थी—ग्रीर फलस्वरूप दिल्ली साम्राज्य पर मराठों द्वारा हिन्दू साम्राज्य स्थापित होने को भी था-किंतु ग्रंग्रेज बीच में पड चुके थे।

साहित्य श्रीर कला:—१६वी शती में दिल्ली, मेरठ (उत्तर पाचाल) में खड़ी बोली (ग्राधुनिक हिन्दी ग्रीर उर्दू की ग्राधार बोली) का विकास हो चुका था, ग्रीर दिल्ली साम्राज्य के सहारे वह प्रायः समस्त भारत में समभी जाने लगी थी। ग्रभी यह केवल बोली के ही रूप में थी—इसमें किसी साहित्य का निर्माण नहीं हुग्रा था—हा फारसी लिपि में लिखित खड़ी बोली में जिसको उर्दू का नाम मिला था, किन ताये लिखी जाने लगी थी। ग्रन्य देशीय (प्रान्तीय) भाषाग्रो में मराठी को छोड़ किसी में भी गद्य साहित्य की रचना प्रारम्भ नहीं हुई थी। जहां जहां मराठों का राज्य पहुचा था; वहां वहां हिन्दू मन्दिरों का पुनरुत्थान हुग्रा—एव ग्रनेक नये मन्दिरों का निर्माण भी। इस काल का काशी का विश्वनाथ मदिर, उज्जेन का महाकाल मदिर, ग्रमृतसर का सिक्खों का गुरुद्वारा एवं जयपुर की वेधशालाये उल्लेखनीय है।

जनता का ऋार्थिक तथा सामाजिक जीवन:—कृपक, कारीगर ग्रीर व्यापारी जनता प्रायः खुशहाल ग्रीर मुखी थी, यद्यपि राजविष्लव होते रहते थे। मराठा पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी ग्रीर फलती फूलती नगरी थी। गांवों में पचायते कायम थी। महाराष्ट्र ग्रीर बुन्देलखण्ड में स्त्रियां वीर थी। प्रत्येक मराठा ग्रीर बुन्देली युवती को घुड़सवारी का ग्रच्छा ग्रम्यास रहता था। किन्तु ग्रन्य प्रान्तों में स्त्रियों की दशा गिरी हुई थी। धार्मिक एव सामाजिक सकीणंता की वजह से हिन्दू ग्रीर मुसलमानों के जीवन में ग्रभी तक एक ग्रस्वाभाविक ग्रन्तर बना हुग्रा था—जो ग्रब तक भी है।

भारतीय जीवन में एक बार पुनरुत्थान की लहर उठी थी किन्तु वह सफल नही हो पाई। इसके कई कारण थे। भारत में राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय संगठन का श्रभाव था। श्रंग्रेज जाति की प्रगति का म्राधार ही राष्ट्रीयता एवं सुदृढ राष्ट्रीय संगठन था। राष्ट्रीयता की भावना महाराष्ट्र में पर्याप्त जागृत थी-किन्तु उसमें उचित विस्तार नहीं हो पाया था,-वह देशव्यापी तो कभी नही हो पाई। राप्ट्रीयता की चेतना धुंधली थी। दूसरा कारएा था भारतीयों में जागरूकता स्रौर जिज्ञासा का नितान्त स्रभाव-एवं सामाजिक बौद्धिक संकीर्एाता का साम्राज्य । यद्यपि वे य्रोपीयन जाति के सम्पर्क में स्ना चुके थे, तथापि दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है यह जानने की उनमें चेतना ही पैदा नहीं होती थी-द्निया की बात तो छोड़ो उन्हे यही जानने की उत्मुकता नही रहती थी कि उन्हीं के देश के कोने कोने में क्या हो रहा है। विदेशियों को इस देश का अधिक ज्ञान था बजाय इस देश के रहने वाले स्वयं पंडित ज्ञानियों को,-साधारए। जन की बात तो छोड़ दो। यूरोप में व्यवसायिक ऋाति हो चुकी थी - ग्रनेक ग्राश्चर्यजनक मशीनों का, उत्पादन के यान्त्रिक साधनो का, ग्राध्निक जहाज-रानी, तोप, बन्दकों का, एवं पुस्तको की छपाई का ग्राविष्कार हो चुका था,-स्वय तो इस कार्य क्षमता की श्रोर प्रवृत्त होने की वात तो जाने दें, उनमे दूसरों द्वारा इन ग्राविष्कृत चीजो को ग्रपनाने की भी उद्भावना नही होती थी-यह नही कि भारत में होशियार कारीगर न हो-एक से एक होशियार कारीगर थे-नये काम को नकल करने की भी उनकी क्षमता थी-किन्तु सगठित रूप से कुछ कर गुजरने की किसी में भी लहर पैदा नहीं हुई थी-वास्तव में लोग अजब शिथिल, जिज्ञासाहीन और दृष्टि-शून्य थे-महानिद्रा में सोए हुए।

#### भारत-श्रंग्रेज राज्य काल

( १८१८-१६४७ लगभग १२५ वर्ष )

पच्छिम से सम्पर्कः — १५वी शती के उत्तरार्ध में यूरोप में नव-जागृति की लहर उठी । उसके पूर्व यूरोप मध्य-युग के प्रायः म्रंधकारमय

युग में विलीन था। उसने तब तक (प्राचीन ग्रीस ग्रीर रोम को छोड़कर जिनकी सम्यता विलीन हो चुकी थी) न उस समृद्धि न उस उत्थान, ज्ञान, विज्ञान के दर्शन किए थे जिसको भारत अपने इतिहास के गुप्त• युग (५-६ शताब्दी) में एवं चीन तांग राज्य काल में देख चुका आरा। किन्तु गुप्त युग के बाद भारत में घीरे घीरे जीवन श्रीर विचारधारा में स्फूर्ति श्रीर मौलिकता का ह्रास होता गया, धीरे धीरे संकीर्णता, स्थिरता ग्रीर जड़ता ग्राने लगी। वस्तुतः भारत के गुप्त युग के बाद लगभग १००० वर्षो तक समस्त ससार मानो गित हीन सा था; उसे ज्ञान विज्ञान में जो कुछ गुप्त युगतक ज्ञान हो चुकाथा उसके **भागे** उसने कुछ भी नई उद्भावना एव प्रगति नही की थी। एक हजार वर्षों की सुष्टित के बाद ज्ञान विज्ञान में नई ग्रन्वेषणाग्रों तथा प्रगति का तार केवल यूरोप के नव जागृत समाज ने १५वीं-१६वी शताब्दी में पकड़ा शेप सब देश श्रपने पुराने वैभव की स्मृति में निश्चित सो गए-विश्व भीर प्रकृति की स्रोर से स्रांखें मुंदकर-मानों जो कुछ ज्ञान उनके पुरखा सपादन कर चुके थे, उसके ग्रागे न तो कुछ जानने को था, न कुछ करने को । संकीर्णता, साहस-विहीनता, एवं सीमित दृष्टि उनके जीवन की विशेषताएं बन गई। धार्मिक सुधारको द्वारा भावात्मक उत्थान की लहर अवश्य कभी कभी आई-कितु अपने दायरे से बाहर निकलकर कियात्मक भूमि पर कुछ कर गुजरने की स्फूर्ति नहीं।

श्रस्तु जैसा अन्यत्र उल्लिखित हो चुका है १४६२ ई० में नाविक कोलम्बस ने नई दुनिया अमेरिका का पता लगाया और १४६८ ई० में पुर्तगीज नाविक वास्कोडगामा ने अफीका का चक्कर काटकर भारत का नया सामुद्रिक राह ढूंढ निकाला उसने—भारत के बन्दरगाह काली-कट में अपना बेड़ा जमाया, और उस प्रदेश के शासक से पुर्तगालियों के लिए व्यापार करने की आज्ञा लेली। वर्तमान युग मे यूरोपीय देशों के लोगों से भारत का यह प्रथम सम्पर्क था। वैसे तो भारत का यूरोप से व्यापार प्राचीन काल से ही होता आया था। अति प्राचीन काल में

भारतीय व्यापारी भारत के पिच्छिमी किनारे से फारस की खाड़ी होते हुए मेसीपीटेमियां श्रीर एशिया माइनर तक व्यापारिक सामान ले जाते थि भीर फिर वंहां से ग्रीस ग्रीर रोम । सालवाहन ग्रीर गुप्त काल में व्यापारिक सामान ग्ररब-सागर से मिश्र देश के उत्तर में रूम सागर होता हुम्रा रोम, वेनिस, भ्रौर जेनोग्राको जाता था। उसी काल में एक तीसरा मार्ग था जो मध्य एशिया होकर काला सागर होता हुआ। कुस्तुनेतुनिया जाता था। किन्तु ७वीं ६वी शती में ग्ररबों के उत्थान के बाद-फारस की खाड़ी श्रीर श्ररब सागर के सामुद्रिक रास्तों पर ग्ररबी बेड़ों ने ग्रपना ग्रधिकार कर लिया, ग्रतः भारत ग्रीर यूरोप कां सीधा सम्पर्क नहीं रहा-ग्ररबों के माध्यम द्वारा ही सम्भव था। १०वीं ११वीं शती में मध्य एशिया के मार्गोपर तुर्जीका श्रधिकार होगया-श्रतः उस रास्ते से भी भारत ग्रीर यूरोप का सीधा सम्पर्क नहीं रहा था। इस प्रकार १५वीं १६वी शती में चाहे भारत यूरोप से पश्चित था-किन्तु अनेक वर्षों से उनका इस देश से कोई सीधा सम्पर्क नहीं। यह सीधा सम्पर्क स्थापित हुआ उपरोक्त घटना से जब १४६ = ई० में वास्कोडगामा ने भारत का नया सामुद्रिक रास्ता ढूंढ निकाला। तभी से यूरोपीय व्यापारियों का, साहसी नाविकों का, भारत में तांता सा बंध गया जिसने यहां के इतिहास की गित ही मुलतः वदल दी। सबसे पहिले वास्कोडगामा के देशवासी पुर्तगीज ही आए-व्यापारिक कोठियां कई बन्दरगाहों पर उन्होंने स्थापित कीं-गोग्रा, डामन, ड्यू पर भ्रपना ग्रधिकार स्थापित किया जो ग्राज तक है-ग्रीर भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा वे रखने लगे। मुंबई पर भी उन्होंने ग्रपना ग्रधिकार कर लिया था-किन्तु पुर्तगाल के बादशाह ने यह बन्दर श्रंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को अपनी पुत्री के दहेज में दे दिया था। पूर्तगालियों की देखा देखी यूरोप की अन्य जातियां-यथा होलैंड के डच, फ्रांस की फोंच ग्रीर इङ्गलैंड की ग्रंग्रेज जाति भी भारत में ब्यापार के लिये ग्राई, केवल भारत में ही नहीं किन्तु समस्त पूर्वीय

देशों में यथा लंका, मलाया, प्रायद्वीप, पूर्वी द्वीप समूह, चीन । जापान में ये जातियां भ्रपना व्यापार भौर घीरे घीरे भ्रपना साम्राज्य जमाने के लिए भ्रग्रसर हुई। सब ही जब धन कमाने भीर राज्य सत्ता कायम करने निकले तो परस्पर विरोध होना स्वाभाविक था-इन जातियों में इन्हीं के देशों में एवं उन पूर्वीय देशों में जहां जाकर इनके व्यापारी बस गए थे, भ्रनेक वर्षों तक भ्रनेक युद्ध हुए; — भ्रन्त में ये जातियां पूर्वीय देशों में -कोई कहीं भीर कोई कहीं - भ्रपना स्थायी राज्य कायम करने में सफल हुई। भारत में डच, फांसिसीयों भीर भ्रंभेजों की परस्पर कशमकश के बाद-भ्रन्त में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुम्रा।

श्रंप्रेजी राज्य-सब से पहिला अप्रेज जिसने भारत भूमि पर पदार्पे किया टामस स्टीफेन्स था। १५७६ ई० में वह गोवा जसुइट विश्व-विद्यालय का रेक्टर निय्कत किया गया था। यहां से उसने भारतीय भूमि, धनधान्य, समृद्धि श्रीर जीवन के विषय में श्रनेक पृत्र श्रपने पिता के पास भेजे थे, उनका इङ्गलैण्ड की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप कई ग्रंग्रेजों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की यात्रा की श्रीर इस देश की कुछ जानकारी हासिल की। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर ३१ दिसंबर सन् १६०० के दिन इङ्गलैण्ड में लंदत के कुछ व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेय की स्नाज्ञा से पूर्वीय देशों से ब्यापार करने के लिए ईस्ट इडिया कम्पनी की स्थापना की। कम्पनी का भारत से सर्वप्रथम व्यापारिक सम्पर्क १६१५ ई० में हुआ जब इङ्गलैण्ड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का दूत सर टामस रो भारत सम्राट जहांगीर से अजमेर में मिला, और उसने स्वीकृति ली अपनी जाति के लिए भारत में व्यापार करने की एवं ग्रपनी बस्तियों में ग्रपने ही काननों के अनुसार व्यवस्था करने की । ईस्ट इडिया कम्पनी ने शनैः शनैः भारत में भ्रपना व्यापार भीर भ्रपनी बस्तियाँ फैलाई। इसी कम्पनी की पहली कोठी सूरत में स्थापित हुई, सन् १६४० में ग्रंग्रेजों ने चन्द्रगिरी के राज्य से मद्रास खरीदा भीर वहां सेंट जार्ज नामक किला बनाया भीर सन् १६६२ ई० में कंपनी ने बम्बई टापू अपने बादशाह चार्ल्स द्वितीय से जो उसे पुर्तगाली बादशाह द्वारा दहेज में मिला था १० पौंड विषिक कर पर लेलिया, थोड़े ही काल मे कंपनी का व्यापार अहमदाबाद, सूरत, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बंबई आदि प्रमुख स्थानों में फैल गया।

सन् १७०७ में म्गल सम्राट भ्रौरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के राजकीय संगठन में विश्वं खलता ग्रागई। ग्रनेक स्वतन्त्र राज्य खड़े होगये-देश में अशांति छागई-अंग्रेजों ने इस अशांति का लाभ उठाया-और धीरे धीरे कम्पनी ग्रपना व्यापार ही नहीं किन्य ग्रपनी राजसत्ता भी बढ़ाने लगी-उनका तरीका यही था कि एक प्रादेशिक शासक को दूसरे प्रादेशिक शासक से लड़वा देना-स्वयं किसी एक पक्ष की मदद कर देना-भ्रीर विजित राज्य पर भ्रपनी व्यवस्थ। भ्रीर ग्रधिकार स्थापित करलेना । इस प्रकार सन् १७५७ ई० में बंगाल के भ्रमीर को प्लासी के युद्ध में परास्त किया, सन् १७६४ में ग्रवध के नवाब को बक्सर के युद्ध में परास्त किया, सन् १७६५ में मुगल सम्राट शाहग्रालम से बंगाल की दीवानी हासिल की। इस प्रकार भारत में श्रङ्गरेजी राज्य की नीव की स्थापना हुई। भारत में एक ऐसी शक्ति का जो ग्रंग्रेजों की बढ़ती हुई सुसंगठित और सुव्यवस्थि शिवत से टक्कर लेती, विकास हो चुका था-श्रीर वह थी मराठा शक्ति। किन्तु इस शक्ति की भी श्रत में सन् १८१८ ई० की श्रंग्रेजों के साथ लड़ाई में पराजय हुई-ग्रीर वह सर्वथा हास को प्राप्त हुई। इस प्रकार मराठो की पराजय के बाद १८१८ ई० में भ्रंग्रेजी सत्ता श्रीर शक्ति भारत में निर्विरोध, निशंक शेष रह गई। भ्रतः भारत में म्रंग्रेजी साम्राज्य की म्रविरोध ग्रौर स्थायी स्थापना हम १८१८ ई० से ही मानते हैं-जब तक सीधे या उनके संरक्षण में भारत के प्रायः सभी भागों पर उनका ग्राधिपत्य होचुका था। इस प्रकार भारतीय श्रंग्रेजी राज्य के काल को हम ३ भागों में विभक्त करसकते हैं। (१) १७६५-१८१८ स्रंग्रेजी राज्य की नीव की स्थापना होकर कम्पनी द्वारा साम्राज्य विस्तार का युगा (२) १८१८ से १८५७

तक अंग्रेजी साम्राज्य का वह युग जब देश के समस्त अग्रेजी प्रांतों की राजकीय व्यवस्था ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में रही । सन् १६५७ ई० में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक देशव्यापी विद्रोह हुआ—जिसके नेता अत्याचार पीडित राजा तथा नवाब थे और जिसमें भारतीय सैनिकों ने उनका साथ दिया था। अंग्रेजों के जान माल की भारी क्षति हुई किंतु अंत में उनकी विजय हुई। गदर समाप्त होते ही पालियामेण्ट ने कम्पनी से देश का राज्याधिकार छीनकर अपने हाथ में लेलिया। (३) १६५६ से १६४७ तक नवभारत का शासन भार इङ्गलैंड के बादशाह के नाम पर इङ्गलैंड की पालियामेंट ने संभाला—और वहां का सम्राट भारत का (Emperor) महाराजाधिराज कहलाया। ब्रिटिश पालियामेंट भारत का शासन भारत में वायसराय (गर्वनर जनरल) एवं वायसराय के आधीन प्रांतों में गवनंर नियुक्त करके करने लगी।

श्रंप्रेजी राज्य का भारतीय जीवन पर प्रभाव—प्राचीन देश भारत में १७वीं शताब्दी के श्रारम्भ में ५००० मील दूर से व्यापारियों के रूप में श्रंप्रेगों का श्राना, देश में श्रंपने व्यापार की श्रभिवृद्धि करना श्रीर साथ ही शनैः शनैः राजकीय सत्ता स्थापित करते जाना—यहां तक कि १६वी शती के श्राते श्राते (१८१८ से) समस्त भारत में एकाधिपत्य साम्राज्य स्थापित कर लेना—यह भारत के इतिहास की एक श्रंपूर्व घटना है। इससे पूर्व भी भारत में साम्राज्य स्थापित हुए थे—प्राचीन काल में श्रशोक का साम्राज्य, मध्यकाल में तुर्कों का साम्राज्य—श्राधृतिक काल के प्रारम्भ मे श्रकबर तथा मुगलों का राज्य—किन्तु यह एक तथ्य है कि किसी भी साम्राज्य में इतनी राजकीय (शासनात्मक), संगठनात्मक, एवं व्यवस्थात्मक एकता नहीं श्राई थी जितनी ब्रिटिश राज्यकाल में । इसके दो सबब थे—पहिला तो यातायात श्रीर श्रावागमन के श्राधृतिक वैज्ञानिक साधनों में यथा—रेल, तार, डाक, टेलीफोन में श्रभूतपूर्व वृद्धि श्रीर उनका कुशल संगठन श्रीर प्रबन्ध। शासन में एकता स्थापित करने में यह एक साधन था जो पूर्ववर्ती साम्राज्यों को उपलब्ध नहीं था,

क्योंकि रेल, तार, डाक संबन्धी वैज्ञानिक ग्राविष्कार १६वीं सदीसे पहिले संसार में हो ही नहीं पाये थे। दूसरा सबब था ग्रंग्रेज शासकों में बड़े बड़े संगठन करने ग्रीर व्यवस्था बैठाने की ग्रपूर्व शक्ति ग्रीर कार्य कुशलता जिसमें शिथिलता ग्रीर ग्रालस्य का लेश मात्र न हो, ग्रीर सर्वोपरि बात थी उनके चरित्र में ग्रनशासन की भावना—ग्रीर जातीय (देश) प्रेम।

श्रंप्रेजी राज्य में प्राचीन श्रौर शिथिल भारत पर सर्वथा एक नई सम्यता, नई भावना श्रौर एक नये दृष्टिकोएा की चोट पड़ी। मानवता के पूर्वीय श्रौर पच्छिमी छोर एक दूसरे के सम्पर्क में श्राये— यदि ऐसा न होता तो शायद यह मानवता के विकास में ही बाधा होती।

भ्रंग्रेजी राज्य काल में भारतीय सामाजिक जीवन की कहानी एक सतत परिवर्तन की कहानी है—चाहे परिवर्तन की वह गति इतनी तेज नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी।

भाषा, साहित्य एवं धर्म: प्राचीन हिन्दू काल में शासन श्रीर साहित्य की भाषा संस्कृत थी-प्रायः ११वीं १२वीं शती तक राज्य-शासन एवं मान्य साहिय की भाषा संस्कृत रही यद्यपि प्राकृत श्रीर पाली भाषायें जन साधारण की भाषाये रहीं। मुसलमानी मध्य काल एवं मुगल साम्राज्य काल से (१३वीं शती से १०वीं शती तक) राज्यशासन की भाषा फारसी-किंतु जन साधारण की बोलचाल की भाषा प्राकृत से ही उद्भूत पहिले अपभ्रंश श्रीर फिर देशी भाषाएं रहीं— यथा बगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दी इत्यादि। अंग्रेजी राज्य काल में शासन एव उच्च शिक्षा की भाषा श्रंप्रजी हुई। वंसे तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने श्राए थे, किन्तु ऐतिहासिक परिस्थितियां श्रनुकूल होने के कारण उनका राज्य यहां स्थापित होगया, श्रीर एक बार राज्य स्थापित होने पर तो, अपने श्राधिक लाभ के लिए हर हालत में उसे कायम रखना उनका मुख्य उद्देश बनगया, किन्तु फिर भी ब्रिटिश पालियामेंट के, जिसका नियंत्रण कम्पनी पर रहता था, श्रनेक सदस्य सुसंस्कृत थे,

मानव-जाति में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार हो ऐसी विशालता उनकी दिष्ट को छगई थी। उनके प्रभाव में ब्रिटिश पालियामेंट ने १८१३ ई० में कम्पनी को भ्रादेश दिया कि वह एक लाख रुपया भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं सुधार के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, एवं भारत में अंग्रेजी राज्य के आधीन लोगों में विज्ञान की शिक्षा की शुरुश्रात श्रीर विकास के लिए खर्च करे। फलतः १८१५ ई० में कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना हुई, १८१८ ई० में सीरामपुर कॉलेज की नींव डाली गई; इसी वर्ष एक ग्रंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। देश का यह सर्व प्रथम समाचार पत्र था, १८७७ ई० के म्राते माते तो मंग्रेजी एवं देशी भाषाम्रों को मिलाकर १०० से भी म्रधिक समाचारपत्र निकलने लगे थे। इंगलैण्ड में सर्वप्रथम दैनिक पत्र १७०२ ई० में प्रारंभ किया गया था-इमका नाम 'दी डली करैण्ट" (The Daily Courant) था। लॉर्ड डलहौजी के राज्य-काल (१८२७-१८३४ ई०) में कई अन्य अंग्रेजी विद्यालय खोले गए। किन्तू फिर भी शासकों के सामने यह प्रश्न समस्या के रूप में खड़ा ही रहा कि शिक्षा में पूर्वीय विद्याश्रों का प्राधान्य हो या अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का । कई वर्षों तक इस प्रश्न पर वादविवाद होते रहे. अन्त में लॉर्ड मैकाले की प्रेरणा से, जो एक अत्यंत मेधावी ब्यक्ति थे, १८३५ ई० में यह निर्णय हुग्राकि शिक्षा का ग्राधार श्रंग्रेजी भाषा एवं पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान हो। फलतः श्रनेक ऐंग्लोवर्नी-क्यूलर स्कूल खोले गए ग्रीर ग्रन्त में १८५७ ई० में लंदन विश्व-विद्यालय के श्राधार पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास मे विश्व-विद्यालयों की स्थापना की गई। प्राचीन काल में तक्षशिला (ई० पू० लगभग ७वीं शताब्दी से ईस्वी सन् की पहली-दूसरी शताब्दी तक) एवं नालंदा (ईस्वी सन की चौथी-पांचवी शताब्दियाँ) विश्व-विद्यालयों की परम्परा नष्ट होजाने के बाद, ग्राध्निक काल में ग्रपनी ही विशेषताग्रों एवं ग्राध्निक दुष्टिकोरा को लिए हुए भारत में ये सर्वप्रथम विश्व-विद्यालय थे।

यूरोप में सर्व प्रथम विश्व-विद्यालयों की स्थापना १२-१३वी शताब्दियो में हुई थी--११५८ ई० (?) में इटली के बोलोगना विश्व-विद्यालय की; १२५३ ई० में सोरबोन (पैरिस) विश्व-विद्यालय की, एवं १२वी ही शताब्दी में इंग्लैण्ड के प्राचीनतम विश्व-विद्यालय स्रोक्सफोर्ड की; १३ वीं शताब्दी के स्रारंभ १२६० ई० में केम्ब्रिज की। १५०० ई० तक युरोप में ७६ विश्व-विद्यालय स्थापित हो चुके थे। भारत में फिर १८८७ ई० में इलाहबाद (प्रयाग) विञ्व-विद्यालय १९१६ में बनारस (काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय), एवं १६२२ ई० में दिल्ली विश्व-विद्यालय की स्थापना हुई। १६५५ ई० में भारत में विश्व विद्यालयो की संख्या ३३ तक होगई। ज्यों ज्यों संसार में ज्ञान-विज्ञान की श्रभिवृद्धि होती गई त्यों त्यों भिन्न भिन्न विषयों एवं नवीनतम ज्ञान का समावेश विश्व-विद्यालयों की पढ़ाई में होता गया। साथ ही साथ ज्यों ज्यों पाइचात्य लोग प्राचीन भारतीय साहित्य के सम्पर्क में ग्राने लगे त्यों त्यों उसका श्चनुवाद जर्मन, श्रप्रेजी, फ्रेंच भाषाश्रों में होने लगा, यहां तक कि उन लोगों में वैदिक श्रौर संस्कृत या ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के भनेक धरन्धर विद्वान हए जिनकी समता स्वयं भारतीय पंडित नहीं कर सकते भ्रानेक प्राचीन धार्मिक दार्शनिक ग्रन्थों का सम्पादन जर्मनी के मैक्सम्लर श्रौर विटरनीटज प्रभृति विद्वानों ने किया ! भारतीय धपने प्राचीन साहित्य भंडार को भूल चुके थे उसका भी पुनरुद्धार यूरोपीय जातियों ने ही किया-ग्रौर उसी से भारतीयों की भी ग्रॉखें खुलीं भौर किसी प्रकार भ्रालस्य निद्रा से उठ कर उन्होंने भ्रपने प्राचीन ज्ञान को टटोलना ग्रीर संभालना प्रारम्भ किया।

प्राचीन साहित्य, धर्म ग्रीर दर्शन शास्त्र के प्रकाश में ग्राने के बाद उसका प्रभाव ग्रनेक यूरोपीय ग्रमेरिकन कवियों ग्रीर चिंतकों पर पड़ा, ग्रीर उसी भारतीय दार्शनिक भावना की ग्रभिव्यक्ति उनके काव्य ग्रीर ग्रन्य साहित्य में हुई-जैसे जर्मनी के १६वीं शती के महाकिव ग्रीर दार्शनिक गेटे; ग्रमेरिका के हैनरी थोरो, इमरसन एवं वाल्ट ह्लिटमैन; इगलैंड के कार्लाइल, यीट्स जॉर्ज विलियम रसल प्रभृति के साहित्य मे । २० वी शती में तो यह ग्रादान-प्रदान विचार ग्रीर भावनाग्रो का परस्पर प्रभाव श्रीर भी ग्रधिक हुग्रा। १६वी शती के मध्य तक भारत की प्रान्तीय भाषाग्रों में केवल पद्य की रचना होती थी—गद्य मे ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इत्यादि का पूर्ण ग्रभाव था—इस ग्रोर लोगों की प्रवृत्ति हुई—१६वी शती के मध्य से गद्य-साहित्य का भी विकास प्रारम्भ हुग्रा— सन् १६२० के बाद जाकर कही ऐसी परिस्थिति हो पाई कि देशी भाषाग्रों मे ज्ञान-विज्ञान की कुछ पुस्तक मिलने लगीं—तत्पश्चात् तो तीव्रगति से उन्नति हुई। किन्तु ग्रब भी (१६५० ई०) ऐसी स्थिति है कि उच्च कोटि का राजनीति, ग्रथंशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गिरीत, विज्ञान इत्यादि का ग्रध्ययन देशी भाषाग्रों में नहीं हो सकता इसके लिये युरोपीय भाषाग्रों की शरण लेनी पडती है।

पाश्चात्य भाषा, शैली, साहित्य, विचार एवं भावनात्रों का भारतीय भाषात्रों पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव के फल-स्वरूप २०वी शती के ग्रारम्भ होने के बाद प्रायः द्वितीय शतक से नव-विचार, नव-भावना, नव-ग्रिभिव्यंजना के साथ देशी भाषात्रों का साहित्य प्रस्फुटित हुग्रा-बंगाल मे कवीन्द्र रवीन्द्र (१८६१-१६४१ ई०) हुए-जिन्हें साहित्य का नोवेल पुरस्कार मिला श्रीर जो विश्व-साहित्यकों में एक श्रनुपम विभूति माने जाने लगे; दिक्षण में विव भारती हुए,-श्रीर पजात्र में मुहम्मद इकबाल। हिंदी में भी कई विभूतियां हुई-प्रेमचंद, (१८६०-१६३३) प्रसाद (१८८६-१६३७ ई०) महादेवी वर्मा (१८०७ ई०) जिनकी गणना विश्व-साहित्यकों में हो सकती है। धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्र में नंगाल में राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३ ई०) भीर ब्रह्म समाज ने, समस्त उत्तर भारत में महिष दयानन्द (१८२४-६३) श्रीर श्रायं समाज ने कांति पैदा की, श्रीर श्रपने प्राचीन सत्य रूप का भारतीयों को दर्शन करवाया; श्राध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस (१८३३-१८०२), एवं उनके विश्व-विरूपात शिष्य स्वामी विवेकानन्द,

(१८६३-१६०२) रामतीर्थं (१८७३-१६०६), महर्षिरमण् का संदेश केवल भारत ही नहीं किन्तु समस्त विश्व मे प्रसारित हुम्रा; वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जगदीशचन्द्र बसु (१८५८-१६३७) प्रफुलचंद्रराय (१८६१-१६४४) श्री चन्द्र शेखर रमण् (१८८८-) ने कई उद्भावनायें कीं ग्रीर ग्राज योगीराज ग्रर्रविद (१८७२-१६५०) की ग्रीर विश्व श्राकृष्ट है, ग्रीर उत्कंठित है समभने को उनका विश्व कल्याण एवं मानव-विकास का मार्ग।

भारत के सामाजिक जीवन में परिवर्तन:-इतिहास में ऐसा पाया गया है कि धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं ग्रौर विश्वासों में क्रांति, एवं परम्परागत संस्थाग्रों में परिवर्तन किसी ग्रांतरिक प्रेरगा, उपदेश या चाहने से इतना नहीं होता जितना रहनसहन की भौतिक परिस्थितियों एवं जीवन निर्वाह के भ्राधार बदलजाने से भ्रपनेभ्राप होजाता है। पश्चिम से सम्पर्क में ग्राने के बाद भारत मे वैज्ञानिक साधनों का एवं मशीन-उद्योगों का प्रसार होने लगा जियसे यहाँ की रहन-सहन की भौतिक परिस्थितियाँ एवं जीविका के ग्राधार धीरे धीरे बदलने लगे, श्रतः यहाँ की परम्परागत सामाजिक-संस्थाग्रों में विघटन होने लगा, एवं सामाजिक मान्यताओं भौर विश्वासों में क्रांति । रहनसहन की भौतिक परिस्थितियों एवं जीवन-निर्वाह के साधनों में क्या परिवर्तन हए ? भारत में ग्रति प्राचीन काल से १६वीं शताब्दी के मध्य तक यातायात एवं भ्रावागमन के साधन केवल बैलगाडी, ऊंट-घोडे, एवं घोड़े-या वैल के रथ थे। १८५३ ई० में सर्वप्रथम रेलवेलाइन बनी-यह पहली रेलवेलाइन २० मील लम्बी थी। १८६३ ई० के ग्राते श्राते २५०० मील एवं १९५० ई० तक ३४००० मील लम्बीरेल की लाइनें बिछगईं। इसी प्रकार धीरे धीरे स्टीम से चलनेवाले जहाजों द्वारा सामृद्रिक म्नावागमन में वृद्धि हुई, एवं १६२० ई० के बाद हवाई यातायात प्रारंभ हम्रा। नवंबर १ ८५३ ई० में भारत में सबसे पहली लार की लाइन (कलकत्ता भीर भागरा के बीच) लगी, तारघर स्थापित

हुए जिनकी संख्या ठीक १०० वर्ष के बाद भ्रथित १९५३ ई० में बढ़ते-बढ़ते ८२३३ तक पहंच गई। सबसे पहले अवटबर १८५४ ई० में डाक-सेवा स्थापित हुई, ग्राधग्राने के टिकिट जारी हुए, एवं डाकलाने खुले जिनकी संख्या बढ़ते बढते १६५४ ई० में ५१५३६ तक होगई। इसी प्रकार टेलीफोन सिस्टम का भी प्रचलन हुआ; १६५५ ई० में टेलीफोनों की संख्या बढ़कर २,६४,००० तक होचुकी थी। १६२७ ई० में सर्वप्रथम ग्राकाशवाणी ( रेडियो ) के केन्द्र स्थापित हुए---२३ जुलाई ( १६२७ ई० ) के दिन बम्बई रेडियो एवं २६ ग्रगस्त ( १६२७ ई० ) के दिन कलकत्ता रेडियो स्टेशन। (१६५६ ई०) तक रेडियो-स्टेशनों की संख्या २६ तक पहंच गई। श्राज (१९५६ ई०) में भारत का कई देशों से-जैसे चीन, मिश्र, हिदेशिया, जापान, ब्रिटेन, रूस से-सीधा रेडियो टेलीफोन संबंध है। रेडियो द्वारा समाचार पत्रीं के लिए रेडियो-फोटो प्राप्त करलेना-ऐसा संबंध भी भारत का स्रमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटिन से है। श्रावागमन, यातायात, एवं संदेशवाहन में यह एक अभृतपूर्व कांति है, जिसकी कल्पना तक भी भारतीय मानव को म्राज (१६५०) से १०० वर्ष पहिले नहीं होसकती थी। ये सब बातें भारत के भौतिक रूप को ही धीरे धीरे बदल रही है। दूसरी बात-यरोप में १८ वीं - १६ वीं शताब्दी (१७५०-१८५० ई०) में श्रीद्योगिक क्रांति हुई थी। इस श्रीद्योगिक क्रांति के पूर्व भारत श्रपने हस्त एवं कूटीर उद्योगों के लिए विश्व भर मे प्रसिद्ध था, वस्तुतः यह देश विश्व का उद्योग-केन्द्र माना जाता था श्रीर श्रनेक देशों को यहां से चावल, गेहं, चीनी, कपास के अतिरिक्त हाथकर्घों का बना सुन्दर कपड़ा, रेशम एवं श्रन्य शौकीनी चीजें जैसे, पीतल, तांबे श्रीर चांदी के कलात्मक ढंग से बने हुए बर्तन; लकड़ी एवं हाथी दांत पर खुदाई की हुई अपनेक कलात्मक वस्तूएँ, निर्यात होती थीं। किंतु भारत में श्रंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद म्रंग्रंजों (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) ने म्रपने यांत्रिक उद्योगों की वस्तुम्रों की बिक्री के लिए भारतीय प्राचीन उद्योगों पर अनेक प्रतिबंध लगादिए और धीरे धीरे उनका महत्त्व समाप्त होगया। किन्तु किन्हीं भी दो सभ्यताओं के सम्पर्क में भ्राने से परस्पर आदान-प्रदान दोनों ही बाते होती है ग्रतः धीरे धीरे भारत में भी यांत्रिक उद्योग प्रारंभ होने लगे, उनका विकास होने लगा, श्रीर फलस्वरूप जीवन निर्वाह के साधनों में परिवर्तन होने लगा। १८५० ई० तक भारत में कोई भी यांत्रिक उद्योग नहीं था। वैसे नाम को १८१८ ई० में कल-कत्ता के पास फोर्टग्लोस्टर में एक कपड़े के मील की स्थापना हो चुकी थी, किन्तु यांत्रिक उद्योग का वास्तविक प्रारंभ १८५६ ई० से मानना चाहिए जब बम्बई में बोम्ब स्पीनिंग एण्ड वीवींग मिल्स (कपड़े की मील) की स्थापना हई; इनकी संख्या बढते बढते सन् १६३६ ई० में ३८६ तक पहुंच चुकी थी। १८५६ ई० में भारत की सर्वप्रथम जुट मील कलकत्ता के पास निशारा में बनी; इनकी संख्या बढकर १६४० ई० में प्पृ तक पहुंच गई। इन्हीं वर्षों (१८५०-५५) में विहार ग्रौर बंगाल में कोयले की खदानों से कोयला निकालेजाने का काम प्रारंभ हम्रा, जिसका वार्षिक उत्पादन १६५० ई० के म्राते म्राते लगभग ३ करोड टन तक हो गया। साथ ही साथ बिजली उद्योग प्रारंभ हुम्रा। भ्रौर उसका विकास हुआ। भारत में सबसे पहला जल-विद्युत का कारखाना दार्जी-लिंग में १८६७ ई० में लगा; इसके तुरंत बाद, १८६६ ई० में सबसे पहला बिजली घर कलकत्ता में बना। १६३५ ई० के म्राते मारत में ६ लाख किलोवाट बिजली पैदा होने लगी। १८७० ई० में ग्राध्निक ढंग से कागज बनाने का सर्वप्रथम कारखाना बाली मील के नाम से कलकत्ता में खुला; कागज के मीलों की संख्या द्वितीय विश्व-युद्ध काल में १४ तक पहुंच गई, ग्रीर १९४४-४६ ई० में तो ग्रखबारी काग़ज भी भारत में बनायाजाने लगा । १६०७ ई० में जमशेंदपुर (विहार) में लोह ग्रीर इस्पात का सर्वप्रथम ग्राधुनिक ढंगका कारखाना देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी नोशरबान जी टाटा ने स्थापित किया. भीर धीरे धीरे इस उद्योग में इतनी अभिवृद्धि हुई कि १९५० ई० के आते आते छोटेमोटे १०० से ऊपर लोहे के कारलाने खुलगए एवं देश में प्रतिवर्ष १० लाख टन तक इस्पात बनने लगा। प्रथम विश्व यद्ध के बाद यांत्रिक उद्योगों के विकास की गति में कुछ तेजी श्राई-कपड़ा श्रौर जूट उद्योग में ग्रभिवृद्धि के ग्रतिरिक्त उत्तर प्रदेश मे कई चीनी की मीलें खुलीं, बम्बई एव बिहार में सीमेट के कारखाने; पंजाब श्रीर कानपुर में ऊनी वस्त्र की मीले; एवं कई स्थानों पर तेल की मीले एवं साबन ग्रीर वेजिटेबल घी के कारखाने। सब उद्योगों का इतना विकास हुमा कि एशिया मे भारत का नाम ग्रौद्योगिक देशों में गिना जाने लगा। द्वितीय विश्व-यद्ध काल में तो ग्रीद्योगिक विकास की परिस्थितियों मे बहुत अनुकुलता आई और अभृतपूर्व तेजी से उद्योगों का विकास हुआ। कपड़ा, कागज, चीनी, इस्पात, चाय, सीमेट रासायनिक पदार्थ, दवाइयां, बारूद, इंजीनीयरिंग काम का सामान ग्रीर ग्रीजार, इत्यादि वस्तुग्री का उत्पादन खुब बढ़गया। कई नई चीजों के कारखाने भी खुले, जैसे:-डिजल इजन, पम्प, बाइसिकल, कपड़ा सीने की मशीने, सोडाऐंश, कास्टिक सोडा, क्लोरीन एवं हल्की मशीनें भी। भारत की विश्व के भौद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति बनगई कि वह विश्व के द बड़े भौद्योगिक देशों में माना जाने लगा। २५ लाख से भी अधिक जन इन आधुनिक यांत्रिक उद्योगों में काम करने लगे; इन उद्योगों मे काम करनेवाले लोगों पर ग्राश्रित कुटुम्बों को शामिल करले तो १६४० ई० तक श्रनुमानतः एक करोड़ जन गांवों से उखड़कर श्रौद्योगिक शहरों में बस गए थे। इस प्रकार समाज में जीवन-निर्वाह के साधनों में खुब रहोबदल होगया; यातायात एवं समाचार-वाहन के साधनों में परिवर्तन से भौतिक परिस्थितियां भी साथ साथ बदल रही थीं-इन सबकी एक जबरदस्त चोट देश के परम्परागत सामाजिक-जीवन पर पड़ी:-बाल-विवाह, बह-विवाह, विधवा, दहेज एव परदा प्रथाएं, भ्रौर जातिव्यवस्था भ्रीर ग्रस्पुरयता सामाजिक जीवन के ग्रभिशाप माने जाने लगे। सती प्रथा तो १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बंद करदी गई; कानून द्वारा विधवा- विवाह को सामाजिक मान्यता मिली; बाल एवं बहु-विवाह, दहेज एवं परदा प्रथाएं धीरे धीरे उठने लगी; पुत्र के साथ पुत्री को भी पैतृक सम्पत्ति में ग्रिधिकार मिलने की बात होने लगी; स्त्रियां घर की चाहर-दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक, राजनैतिक एवं जीवनोपाजंन के क्षेत्रों में पुरुष के समान काम करने लगीं, एवं जाति एवं संयुक्त परिवार के बंधन शिथिल पड़ने लगे,—मानो भारतीय सामाजिक-जीवन की पुरातनता में ताजा हवा का भोंका ग्राया, विचार ग्रौर मान्यताएँ बदलने लगीं।

युगों से भारतीयजन इस विश्वास में रूढ़ था कि व्यक्ति की धनी या गरीब म्रवस्था, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य भ्रौर ग्रायु उसकी जाति, समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसका सुख-दुख किसी मनुष्य-कृत सामाजिक संगठन के रूप पर नही वरन् किसी परोक्ष सत्ता पर प्रवलिबत है; ग्रौर उसकी यह मान्यता बनी हुई थी कि प्रचलित धार्मिक-सामाजिक प्रथाएं-जाति प्रथा, विवाह प्रथा, वर्णान्यवस्था-युगों से म्राती हुई श्रपरिवर्तनशील संस्थाएं है। किन्तु ग्राधुनिक विश्व-विद्यालयों में शिक्षित भारतीय युवक धीरे धीरे यह भान करने लगा था कि व्यक्ति के जीवन की समृद्धि ग्रीर उसका स्वास्थ्य उसकी शिक्षा-दीक्षा ग्रादि का उत्तर दायिस्व मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक ब्यवस्था पर है; ग्रीर वह यह श्रनुभव करने लगा था कि प्राचीन काल से ग्राती हुई प्रथाएं ग्रीर मान्यताएँ वस्तुतः परिवर्तनशील हैं। वह यह सोचने लगा था कि इतिहास भौर मानव-समाज का वैज्ञानिक भ्राधार पर भ्रध्ययन कर मनुष्य स्वयं ही, परोक्ष सत्ता से निरपेक्ष, ऐसी सामाजिक व्यवस्था संगठित कर सकता था जिसमें व्यक्ति गरीबी, परमुखापेक्षिता एवं दीनता की भावना से मुक्त रह सके। एक नए ज्ञान और नई सम्यता से टकराकर उसका मानस बदलने लगा था—भारतीयजन का सुषुप्त इतिहास मानों करवटें बदलने लगा हो । इसके पूर्व यूरोप का जन १६वीं शताब्दी में ही परम्पराम्रों के प्रति अपनी श्रद्धा को तिलांजली देचुका

था, बुद्धिवाद प्रथात् प्रत्यक्ष तथ्यों पर प्राधारित सत्य में उसका विश्वास होने लगा था; जीवन, प्रकृति, समस्त सृष्टि के प्रति वह वैज्ञानिक दृष्टिकोएा प्रपनाने लगा था, श्रीर उसकी यह दृढ़ धारएा। बनगई थी कि मानवजाति को विज्ञान—प्रत्यक्ष तथ्यों पर श्राधारित सिद्ध किए जासकने वाले ज्ञान—के सहारे श्रपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना चाहिए। स्थित यह नहीं कि ये नई बाते पूर्व श्रीर पश्चिम के सर्वसाधारएा के श्रतराल में गहरी प्रविष्ट कर गई हों, किन्तु निःसंदेह मानवजाति के विचार की गति थी उसी श्रीर। वस्तुतः २० वीं शताब्दी में प्रथम महायुद्ध (१६१४—१८) के बाद से ससार के सब देश, सब जातियां सब मान्यतायों—श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनों (यातायात, समाचार-वाहन, समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा, इत्यादि) के फलस्वरूप एक दूसरे के इतने निकट श्रा गये थे कि सब जगह पुरानी मान्यताश्रों, व्यवस्थाश्रों, श्रीर संस्कारों में विच्छेदन होना स्वभाविक था—श्रीर ऐसा हो रहा है। भारत ही नहीं, वरन् श्राज इस २०वी शताब्दी के मध्य में समस्त विश्व एक संक्रांति काल में से गुजर रहा है।

### भारत में राष्ट्रीयता का विकास

श्रंग्रेजों के शासन काल में भारत एक राजकीय सूत्र में सुगठित हुआ। एक राज्य, एक न्याय, एक भाषा (श्रंग्रेजी) से भारतीयों में भिन्नता का भाव कम हुआ-श्रोर उनमें जातीयता के भाव का उदय होने लगा। साथ ही साथ श्रंग्रेजी पढ़ेलिखे भारतीयों के हृदय में यूरोपीय इतिहास श्रीर साहित्य के श्रध्ययन से राष्ट्रीय भाव जागृत होने लगे। पश्चिमी देशों के प्रजा सत्तात्मक राज्यों श्रीर समुदायों के संगठन का उन्हें ज्ञान हुआ। श्रतः उन्हें भान होने लगा भारत भी स्वतन्त्र होना चाहिए श्रीर वहां प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित होना चाहिए। फलस्वरूप १८८५ ई० में राष्ट्रीय महासभा श्रर्थात् (Indian National Congress) की स्थापना हुई। यहीं से भारतीय स्वतन्त्रता की भावना का सूत्रपात हुआ-श्रीर स्वतन्त्रता के लिये प्रयास होने लगा। इस "स्वतन्त्रता युद्ध" का

उसकी भावनाम्रो मौर उद्देश्यो के मनुसार हम तीन विशेष काल खंडों में ग्रध्ययन कर सकते है। (१) १८८५-१६०५:-जब कांग्रेस का यह उद्देश्य रहा कि वह भारत के हित के लिये स्वतन्त्र विचारों को प्रकट करे तथा इस बात के लिये प्रयत्न करे कि व्यवस्थापिका सभा में लोगों के प्रति-निधियो की संख्या मे वृद्धि हो, एव प्रशासनीय उच्च पदों पर भारतीयो की भी निय्कित हो। इस काल के राष्ट्र के नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल-कृष्ण गोखले एव महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय थे। (२) १६०५-१६२०: - इस काल में महासभा का उद्देश्य रहा-"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार है।" यह घोषसा की लोकमान्य बालगंगाधर तिलक (१८५६-१६२०ई०) ने जो इस काल के सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता रहे। इनके सहयोगी हुए पजाब के लाला लाजपतराय और बंगाल के विपिनचन्द्रपाल। इस काल में देश की श्रान पर मर मिटने वाले कुछ साहसी युवकों ने विदेशी शासकों के विरोध में कई षडयन्त्रकारी कार्य किये, जिनका भी भारतीय स्वतन्त्रता के ग्रान्दोलन में एक स्थान है। इस युग तक स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन जन-ग्रान्दोलन नहीं हो पाया था। इस काल में सन् १६१६ में प्रथम महा-युद्ध की समाप्ति पर पंजाब में श्रमृतसर नगर के जलियानवाला बाग में स्वतन्त्रता को मांग करने वाली नागरिकों की एक विशाल सभा पर श्रंग्रेजों ने गोली चलाई, जिससे सैकड़ों हत्याये हुई । जलियानवाला बाग के इस गोली-काण्ड ने ग्राजादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी।

(३) सन् १६२१-१६४७: — इस काल में सन् १६२८ में महा-सभा का उद्देश घोषित किया गया — "पूर्ण स्वतन्त्रता" श्रौर एकाधिपत्य नेतृत्व रहा महात्मा गांधी का। इसी युग में स्वतन्त्रता के लिये मर मिटने की भावना का जन-जन में संचार हुआ। महात्मा गांधी ने श्रीह-सात्मक श्रसहयोग के सिद्धान्तों पर जन-श्रान्दोलन का सूत्रपात किया। देश के बड़े बड़े नेता श्रों ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डाँ० राजेन्द्रश्रसाद, श्री राजगोपालाचार्य श्रादि ने महात्मा गांधी की रहनुमाई में समय समय पर स्वतन्त्रता श्रान्दोलन का परिचालन किया।

१६२१ से प्रारम्भ होकर सन् १६४७ तक कई ग्रान्दोलन हुए, किसी न किसी रूप में "ग्रहिसात्मक युद्ध" जारी रहा । सन् १६३६ से ४४ तक द्वितीय विश्व-युद्ध हुग्रा । युद्ध-काल के सन् १६४२ के ग्रगस्त में "ग्रंग्रेजो—भारत छोड़ो" मन्त्र से ग्रनुप्राणित हो एक जन-ग्रान्दोलन चला जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ हिला दी । ग्रन्त में ग्रगंज ग्रीर भारतीय प्रतिनिधियों में एक समभौता द्वारा १४ ग्रगस्त सन् १६४७ के दिन लगभग १४० वर्ष की गुलामी के बाद भारत पूर्ण स्वतन्त्र घोषित हुग्रा। स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश का दो राज्यों में विभाजन हुग्रा–हिन्दू बहुमत प्रान्तों में भारत, एव मुसलिम बहुमत प्रान्तों में पाकिस्तान ।

भयङ्कर विनाशकारी शस्त्रों से सम्पन्न विदेशी शासकों के पंजों से अहिंसात्मक विरोध द्वारा एक देश का छुटकारा पा लेना — यह विश्व के इतिहास में एक अनुपम प्रयोग था। अहिंसा की कूर हिंसा पर विजय— इसकी एक भलक।

#### १५ अगस्त सन् १६४७ से स्वतन्त्र भारत

१५ ग्रमस्त १६४७ ई० के दिन भारत स्वतन्त्र हुन्ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व एव सरदार बल्लभ भाई पटेल के उपनेतृत्व में स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया गया, किन्तु जब तक देश में ग्रपनी ही इच्छा ग्रीर विचारों के ग्रनुकूल ग्रपना विधान न बना लिया गया तब तक ब्रिटिश काल के १६३५ ई० के शासन-विधान के ग्रनुसार ही देश का शासन चलता रहा। प्रारम्भ में यही ठीक समभा गया कि स्वतन्त्र भारत के पूर्व जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हीं को कुछ काल के लिये उक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाय। ग्रतः लार्ड माउण्टबेटन उस पद पर नियुक्त हुए। देश की स्वतन्त्रता के साथ साथ उसका विभाजन होते ही पाकिस्तान के प्रान्त पिहचमी पजाब,

सरहिंद, सिंध एवं पूर्वी बंगाल में मुसलमानों ने हिन्दुत्रों की कूर ग्रीर भीषण हत्याएं कीं, फलतः करोड़ों हिन्दुग्रों को उन प्रान्तों से निष्कासित होकर भारत में म्राना पड़ा। इस प्रकार सदियों से भ्रपने घरों में जीवन यापन करते हुए करोड़ों जनों का ग्रपने घरों से उखड़ जाना भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इसकी प्रतिक्रिया भारत में हुई; यहां पर भी विशेषतः पंजाब तथा देहली में मुसलमान उत्पीड़ित किये गये श्रीर लाखों मुसलमानों को वहां से पाकिस्तान जाना पड़ा। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के साथ ही साथ उक्त ग्रमानवीय घटना के ग्रति-रिक्त एक और अवांछनीय घटना घटी। पाकिस्तान ने सीमा प्रान्तीय कबाइलियों को उकसाकर श्रीर उनको श्रागे रखकर वाश्मीर (जो स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद न अभी तक भारतीय सच में सम्मिलित हुआ था स्रोर न पाकिस्तान में ) पर स्राक्रमण किया। काश्मीर स्वयं इतना बलशाली नहीं था कि वह इस ग्राक्रमण से भ्रपनी रक्षा कर लेता, ग्रतः वह भारत की शरण गया श्रीर स्वेच्छा से तुरन्त भारत संघ में सम्मिलित हो गया। पाकिस्तान ने अपना आक्रमण जारी रक्ला और इस प्रकार भारत और पाकिस्तान में, दोनों के एक साथ स्वतन्त्र होते ही, युद्ध ठन जाने की संभावना हो गई। भारत ने यह प्रश्न संयक्त राष्ट्र संघ में रक्खा, ग्रौर उसके बीच बचाव से युद्ध स्थिगत हुआ (१६४८ ई०)। काश्मीर का कुछ पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के हाथ मे रहा और शेष विशेष भू-भाग भारत के ग्रन्तर्गत।

जब स्वतन्त्रता मिली थी तब देश में छोटे मोटे मिला कर ४५२ देशी राज्य थे जो अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखना चाहते थे। गृह मन्त्री सरदार पटेल ने विचक्षरण दृढ़ता से इन सभी देशी राज्यों को समभा-बुभाकर भारत संघ में सम्मिलित करना प्रारम्भ कर दिया। जनवरी १६४८ ई० में उसने यह काम प्रारम्भ किया और जनवरी १६५० ई० तक—यथा दो ही वर्षों में सम्पन्न कर डाला। इस घटना का महत्त्व कम नहीं, मध्य-युगीय सामंती परम्परा और सम्यता का मानों

इसने अन्त कर दिया। चीन में जब प्रजातंत्र स्थापित हुआया था, वहां भी अनेक प्रान्तीय योद्धा-सरदार थे जो प्रनेक भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासक थे। चीन का तत्कालीन राष्ट्रपति चांगकाई शेक सतत १५ वर्षों के प्रयत्नों और युद्धों के बाद भी उन सबको ख़त्म कर एक संगठित राज्य का निर्माण नहीं कर सका था।

साथ ही साथ देश में किस प्रणाली से राज्य चले, यह तय करने के लिये देश के लोगों की प्रतिनिधि स्वरूप एक संविधान सभा डा॰ राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में बैठी। देश के इन प्रतिनिधियों ने देश की सामाजिक पृष्ठ भूमि एवं राष्ट्रीय ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी दृष्टि में जो भी ग्रच्छे से ग्रच्छा शासन-विधान बन सकताथा वह तीन वर्षके ग्रथक परिश्रम से बनाया। इस विधान के अनुसार २६ जनवरी १९५० ई० के दिन भारत सार्व-भीम सत्ताय्क्त पूर्ण स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक गराराज्य घोषित हुमा। इस घटना का कितना महत्व है इसका अनुमान इसी से लगता है कि भारत के प्राचीनकाल से लेकर ग्राज तक के इतिहास में यह पहला श्रवसर था जब सम्पूर्ण भारत (पाकिस्तान श्रंगविच्छेद को छोड़कर) एक गरातंत्र राज्य के रूप भे संगठित हुन्ना ग्रीर वहां की सरकार वैधानिक ढंग से सब लोगों की सम्मति से बनी। भारत के करोड़ों मतदातास्रों को इतिहास मे प्रथम बार एक शक्तिशाली राजनैतिक स्रश्य मिला जिसके विवेकपूर्वक प्रयोग मे समृद्धि और सांस्कृतिक विकास की संभावनाएं निहित थीं।

जून १६४८ में लार्ड माउण्टबेटन इङ्गलैण्ड लौट गए, श्रौर उनके स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल नियुक्त हुए-स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल । नए विधान के तैय्यार हो कर लागू होने तक वे देश के शासन का संचालन करते रहे । २६ जनवरी १६५० को जिस दिन नया संविधान लागू हुन्ना, डा० राजेन्द्रप्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । नए संविधान के श्रमुसार फरवरी

१६५२ में स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्राम चुनाव सम्पन्न हुए। देश में उस समय कई राजनैतिक दलो ने चुनाव लड़ा जिनमें कांग्रेस, साम्यवादी दल, प्रजासमाजवादी दल, एवं जनसघ प्रमुख थे। केन्द्र तथा प्रायः सभी विभिन्न राज्यों में कांग्रेस दल का बहुमत रहा ग्रतः केन्द्र में तथा राज्यों में कांग्रेस दल की ही सरकारे निर्मित हुई। डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति बने। उनके राष्ट्रपतित्व काल (१६५२–१६५७) में देश में कई महत्त्वपूर्ण कार्य हुए, जिनमें सबसे ग्रधिक महत्त्वपूर्ण था ग्राधिक समृद्धि के लिए एक पंचवर्षीय योजना का निर्माण।

प्रथम पंचवर्षीय योजना:-मार्च १६५० ई० मे भारत सरकार ने देश के आर्थिक उत्थान के लिए एक पचवर्षीय योजना बनवाने को विशेषज्ञों की एक योजना कमीशन निर्मित की। बड़ी मंत्रणा और सोच विचार के बाद कमीशन ने एक योजना तैयार की जिसके प्रनुसार अप्रेल १६५१ ई० से विधिवत् कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। योजना को सफल बनाने के लिए पाच वर्ष (अप्रेल १६५१ ई०-मार्च १६५६) तक खुब परिश्रम से काम किया गया। देश के ग्राधिक जीवन में जो गतिहीन सा पड़ा. हभा था एक नई हलचल पैदा हुई, लोगों को यह भान होने लगा मानों एक सामूहिक प्रयास करके अपनी आर्थिक समृद्धि का भ्रायोजन वे स्वयं कर रहे हैं। योजना सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। फलतः खाद्यात्रो का उत्पादन १७% बढ़ा एव उद्योगा का ६०% तक । इसके परिगाम स्वरूप राष्ट्रीय ग्राय १०% बढ़ गई, योजना के पूर्व १६५०-५१ में जबिक भारतीय जन की वार्षिक ग्रीसत ग्राय २५५) ह० थी, योजना पूर्ण होने के बाद यथा १६४५-५६ में वह बढ़ कर २८०) ह० हो गई। योजना की सफलता का स्पष्ट अनुमान निम्न तालिका से लग सकता है:---

| खेती ग्रौर उद्योग की<br>वस्तुएँ                        | योजना प्रारभ<br>होने के पूर्व<br>उत्पादन<br>(१६५०-५१) | योजना में<br>उत्पादन<br>का लक्ष<br>(१९५४-५६) | १६५४-५५<br>तक<br>उत्पादन |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| खाद्यान्न (लाख टन)                                     | 880.0                                                 | ६१६.०                                        | ६४४.०                    |
| क्रपास (लाख गांठे)                                     | २६.७                                                  | ४२·२                                         | ४३'६                     |
| जूट (लाख गांठें)                                       | ₹₹.0                                                  | 3.8%                                         | ३२.०                     |
| गन्ना (लाखटन)                                          | ४६.०                                                  | ६३.०                                         | ५५.०                     |
| तिलहन (लाख टन)                                         | 48.0                                                  | xx.0                                         | ¥6.0                     |
| कच्चा लोहा (लाख टन)                                    | १५.७                                                  | २८ ३                                         | 80.0                     |
| इस्पात (लाख टन)                                        | 2.3                                                   | १६.प्र                                       | १२.८                     |
| सीमेट (लाख टन)                                         | 3.35                                                  | 82.0                                         | 88.8                     |
| एल्यूमीनीयम (हजार टन)                                  | ₹*७                                                   | १२.०                                         | ४.४                      |
| खाद (ग्रमोनियम सल्फेट)<br>(हजार टन)<br>,, सुपर फोस्फेट | ४६.०                                                  | 840.0                                        | ₹₹४.०                    |
| (हजार टन)                                              | ५५.१                                                  | 850.0                                        | 802.0                    |
| इंजिन (सरूया)                                          | 9                                                     | ४३८                                          | 803                      |
| कपड़ा (लाख गज)····                                     | ३७१८०                                                 | 80000                                        | ४०४००                    |
| हाथ कर्चे का कपड़ा<br>(लाख गज)                         | ७४२०                                                  | 910.000                                      | 9×4 0 0                  |
|                                                        |                                                       | 80000                                        | \$8X00                   |
| बाइसिकल (हजार) ····                                    | १०१                                                   | <b>४३०</b>                                   | 1 363                    |

वर्तमान काल मे-विशेषतः १६३५-४० के बाद से देश के मामने एक बड़ी समस्या यही रही है कि यहां की जनसंख्या तो तीव्रगति से बढ़ती हुई जारही है, किन्तु उसी अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। जबकि १७वी सदी के प्रारंभ-अकबर बादशाह के जमाने-

में समस्त भाग्त की जनसंख्या भ्रनुमानतः १० करोड़ थी, एवं सन् १६२१ ई० में पाकिस्तान के हिस्से को छोड़कर देश की जनसंख्या केवल लगभग २४ करोड़ थी, वह १९४१ में श्राकर लगभग ३६ करोड़ तक पहुंच गई। राज्य, (सरकार) जिस पर यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि वह सभी नागरिको के लिए जीवन निर्वाह ग्रौर सास्कृतिक विकास के साधन उपलब्ध करे, परेशानी महसूस करने लगा कि इस तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या के लिए इतनी ही तेजी से साधन कहां से श्रीर कैसे जटाये जाएँ। प्रथम बार भारत के सामाजिक जीवन के इतिहास में देश की सरकार को एवं ब्यक्तियों को यह खयाल पैदा हुन्ना कि संततिनिग्रह एवं पश्वार नियोजन भी मन्ष्य-साध्य एक व्यवहार हो सकता है। ग्राधिक योजना कमीशन (१९५० ई०) ने सचमुच इस बात पर जोर दिया कि परिवार सीमित रक्खे जाने चाहिएँ। १६५१ ई० की जनगराना रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई थी कि जनसंख्या भीर जीवन-निर्वाह के साधनों में साम्य बनाये रखने के लिए यह भ्रावश्यक है कि एक माता पिता के ३-४ संतान होने के बाद उनकी भ्रभिवद्धि पर रोक लगाई जाए, एवं साथ ही साथ खाद्यान्नों का उत्पादन बढाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पहिले से भारतीय समाज के सामने खाद्य नों की कमी की समस्या ही प्रमुख रही है। इसी लिए दिमाग लगाकर बातें सोची गई कि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊसर पड़ी भिम को किस प्रकार उर्वरा बनाया जाए, सूखे भुखंडों की कैसे सिचाई की जाए। ग्रतः देश की ग्रार्थिक योजनाग्रों के ग्रग स्वरूप श्राधनिक इंजीनियां ग-विज्ञान के ग्राधार पर देश में कई बह-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाएँ बनाई गईं; बहु-उद्देश्यीय उनका नाम इस लिए पड़ा कि उनसे कई लाभ एक साथ सिद्ध होगे, यथा - करोड़ों एकड भूमि की सिंच ई के लिए पानी उपलब्ध होगा, कई प्रान्तों, जैसे बिहार भ्रीर बंगाल मे धन-जन, पश् एवं खेतों को विनिष्ट कर डालने वाली बार बार जो बाढ़े भाजाती है उनपर नियंत्रण हो सकेगा; एवं यांत्रिक

श्रीर दूसरे छोटे-मोटे उद्योगों को चलाने के लिए विशाल मात्रा में विद्युत-शक्ति पैदा की जा सकेगी। प्रमुख योजनाएँ ये हैं:-(१) पंजाबमें सतलज नदी पर भाखरा नांगल योजना, जिसके अनुसार सतलज के आरपार दो विशाल बांध, यथा भाखरा ग्रौर नांगल, ग्रौर दो विशाल विद्युत-केन्द्र बनेगे, एवं कई नहरे निकलेगी। योजना पूरी होजाने पर पंजाब श्रीर राजस्थान में लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ग्रीर दोनों विद्युत-केन्द्रों से १ लाख ४४ हजार किलोवाट विद्युत-शिक्त पैदा की जासकेगी। (२) हीराकूंड बांध योजना, जिसके श्रनुसार उड़ीसा में महानदी पर १५ हजार फीट लंबा एक बांध बनेगा जो संसार का सब से भ्रधिक लंबा बांध होगा। इसके फल स्वरूप २५० वर्गमील की पानी की एक झील बन जाएगी जो नहरों द्वारा १८ लाख एकड़ भूमि का सिंचन करेगी। इस योजना में लगभग ७१ करोड़ रुपया खर्च होगा। (३) दामोदर घाटी योजना: बिहार श्रीर बंगाल में भयंकर बाढ लाने वाली दामोदर नदी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर ग्राठ बांध ग्रीर म्राठ विद्युत-शक्ति केन्द्र बनाए जाएंगे। (४) तुगभद्रा योजनाः दक्षिएा भारत के ब्राध्न राज्य में कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर ७६४२ फीट लबा भौर १५० फीट ऊचा एक बांध बनाया जाएगा जिससे लगभग ७ लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी और १८ हजार किलोवाट विद्युत-शक्ति के दो केन्द्र स्थापित किए जाएगे।

इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी बांध-योजना, बम्बई में ताप्ती नदी पर ककरापारा योजना, ग्रांध्र ग्रीर उड़ीसा में मच्छकुंड योजना, बिहार में कोसी बांध योजना, दक्षिए। भारत में कृष्णा-नदी-घाटी योजना, एवं मध्यभारत ग्रीर राजस्थान में चम्बल-नदी योजनाग्रों का निर्माण हुग्ना है ग्रीर उनके ग्रनुसार काम हो रहा है। १९४४-४६ ई० तक इन योजनाग्रों से कितना-कुछ लाभ हो सका है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो सकेगा:—

प्रमुख नदी-योजनाएँ.—उनका लक्ष, प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में उन पर व्यय एवं उनसे लाभ

| योजना                                          | कुल ब्यय जो १६५१<br>सं १६५६ ई० तक हो<br>चुका है: | सिचाई लाभ            |                          | विद्युत-शक्ति लाभ                     |                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                                |                                                  | क्षे से              | १६५५-५६ तक<br>सिचित भूमि | योजना पूर् <mark>धा</mark><br>होने पर | १६५४-५६ ई०<br>तक      |
|                                                | रुपए<br>करोडो मे                                 | एकड भूमि<br>हजारो मे | एकड भूमि<br> हजारो मे    | किलोवाट<br>हजारों मे                  | किलोवाट<br>हजारों में |
| भाखरा-नांगल                                    | છહ                                               | ३,६०४                | १,३६१                    | ११४<br>(केवल                          | ६६                    |
| दामोदर घाटी                                    | ४१                                               | १,१४१                | ५६५                      | नांगल)<br>२५४                         | १५४                   |
| हीरा कुंड                                      | 88                                               | १७६५                 | २६ <b>१</b>              | <b>१</b> २३                           |                       |
| उक्त योजनाम्रों<br>पर १६५१-५६<br>मे विशेष व्यय | ५०                                               | _                    | _                        |                                       |                       |
| नई योजनाएँ<br>(कोमी, कृष्णा,<br>चबल इत्यादि)   | ३०                                               | _                    | _                        | ४२६                                   |                       |
| कुल                                            | २४२                                              | ६,५३०                | २,२१७                    | ६२०                                   | २५०                   |

<sup>·</sup> यह सब कुछ हुआ भ्रीर होरहा है, किन्तु देश इतना विशाल है, लगभग २०० वर्ग की गुलामी भोग चुका है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे युद्ध

का वातावरगा बना हुआ है और शस्त्रीकरगा की होड लगी हुई है, अतः बहुत कुछ करते हुए भी बहुत कुछ नहीं हो सका; प्रथम पंच-वर्षीय योजना की सफलता का प्रभाव साधारगा जन विशेष महसूस नहीं कर सका। फिर भी यहां के किसानों के हित में स्वतंत्र भारत के प्रथम दस वर्षों में बहुत कुछ हुआ, ब्रिटिश काल से आती हुई जमीदारी और ताल्लुकदारी प्रथाओं का धीरे धीरे उन्मूलन किया गया, किसानों को अच्छा खाद देने के लिए खाद के कारखाने खोले गए, और सह-कारिता के भाव से काम करने की प्रेरणा देने के लिए सरकारो मदद से किसानों की अनेक सहकारी समितियां खोली गई।

स्वतंत्र होने के बाद विश्व के देशों में भारत का मान बढा, संयुक्त राष्ट्रसंघ का वह एक प्रमुख सदस्य माना गया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी आवाज गौर से सूनी जाने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने सत्य श्रीर न्याय के श्राधार पर निर्मित श्रपना एक स्वतंत्र ही मार्ग अपनाया जिसके उन्नायक थे देश के प्रधानमंत्री पडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी विदेश नीति संसार में पचशील के नाम से प्रसिद्ध हुई। पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए एक पंचमुखी सिद्धांत है, यथा, (१) देशों में एक दूसरे की प्रादेशिक ग्रखंडता एवं सार्वभौमिकता का सम्मान (२) पारस्परिक स्रनाक्रमग्र (३) देशों के द्यांतरिक मामलों में पारस्परिक ग्रहस्तक्षेप (४) समानता तथा पारस्परिक हित (५) शांतिपूर्ण सह-ग्रस्तित्व, ग्रर्थातु यह भाव कि विभिन्न विचार धाराग्रों वाले देश मित्रतापूर्वक रह सकते हैं। ग्रंतिम सिद्धान्त पंचशिला का ग्राधार भूत सिद्धांत कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ग्रन्य चारों सिद्धांतों का समावेश होजाता है। इस नीति को बल मिला रूस, चीन, हिंदेशिया, यगोस्लेविया, पोलैण्ड, बर्मा, लंका, श्रफगानिस्तान, मिश्र इत्यादि ३२ देशों के नैतिक समर्थन मे ।

पार्च १९५२ से मार्च १९५७ तक ५ वर्ष के बाद केन्द्रीय लोक-सभा एवं विभिन्न राज्यों की विधान सभाग्रों का कार्य-काल समाप्त

हुआ, ग्रतः मार्च १९५७ में देश में दूसरे ग्राम चुनाव हुए। इस बार भी प्रमुखतः वे दल जिन्होने चनाव लडे प्रायः पूर्ववत ही थे-यथा, कांग्रेस, साम्यवादी दल, समाजवादी दल, एवं जनसंघ। फिर केन्द्र में, एवं एक राज्य को छोडकर ग्रन्य सभी राज्यों में कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ। फिर डा० राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपति एवं डा० राधाकृष्णन उप-र ष्ट्रपति निर्वाचित हए, एवं केन्द्र मे पं० नेहरू के नेतृत्व मे सरकार का निर्माण हुमा। केरल वह एक राज्य था जहां साम्यवादी दल की विजय हुई श्रौर साम्यवादी सरकार की स्थापना। केरल राज्य में खले श्राम चुनावो के ग्राधार पर साम्यवादी सरकार की स्थापना विश्व-इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। इस बार कांग्रेस दल ने यह घोषणा की थी कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करना उसका उद्देश्य रहेगा। इसी को दृष्टि मे रखते हुए इम्पीरियल बेक आँफ इण्डिया का राष्ट्रीय-करण श्रीर उसकी जगह स्टेट बैक श्रॉफ इण्डिया का निर्माण १ जुलाई १६५५ ई० के दिन होचुका था; जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीय करगा १ जनवरी १९५६ ई० के दिन राष्ट्रपति के एक विशेष श्रादेश।नुसार कर लिया गया । देश के सबसे बड़े उद्योग-रेल यातायात पर भी राजकीय (राष्ट्रीय) स्वामित्व है। विशाल पैमाने पर देश मे जो भावारभूत उद्योग खोले जारहे हैं या जिन पूर्वस्थित बड़े उद्योगों को बढ़ाया जारहा है, जैसे विशखपट्टम में जहाज का कारखाना-दी हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड; बंगलोर में हवाईजहाज का कारखाना-दी हिन्दुस्तान ऐग्ररकापट लि०; चितरंत्रन में रेल इञ्जिन बनाने का कारखाना; सिंदरी में खाद बनाने का विशाल कारखाना; रूस के विशेषज्ञों की मदद से बनाए जाने वाला भिलाई (मध्य-प्रदेश) में इस्पात का विशाल कारलाना, इत्यादि-ये सब राष्ट्रीयकरण के स्राधार पर संगठित होरहे है, एवं समाजवादी समाज की रचना का भ्रादर्श सामने रखते हुए ही सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना (१६५६-१६६१ ई०) का निर्माण किया है। उसको पूरा करने में देश भ्राज (१६५७) संलग्न है। ऐसा

मालूम होता है कि भारतीय इतिहास में समाजवादी ग्राथिक व्यवस्था की श्रोर गति उसी एंतिह।सिक प्रक्रिया का एक ग्रग है जो सारे विश्व में ग्राज होती हुई दिखल।ई दे र<sub>ी</sub> है । प्रथम महायुद्ध मे ससार के विशाल भूखंड रस मे शोषग्रहीन, वर्गहीन समाजवादी समाज की स्थापना हई, श्रीर उसी से प्रेरणा मिली विश्व के बहुजन मानव समुदाय को मानव-साम्य पर ग्राधारित नई समाजवादी सभ्यता के लिए संघर्ष करने की। दूसरे महायुद्ध के बाद संसार के एक दूसरे विशाल भू-खण्ड एवं विशाल जनसमुदाय वाले देश चीन मे समाजवाद की स्थापना हुई। इस प्रकार भ्राधा विश्व समाजवादी बन गया। ऐसे ही समाज की स्थापना के लिए प्रायः प्रत्येक देश का मानव स्राज गतिशील है, मानों मानव की चेतना श्रीर इतिहास स्वयं श्रपनी प्रगति के लिए इस क़दम को श्रनिवार्य मानता है कि विश्व में ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम हो जिसमे व्यक्ति को ग्रपनी श्राजीविका के लिए पर मुखापेक्षी न होना पड़े एवं श्राजीविका की साधनहीनता के भय से, एवं हीनता की भावना से वह मुक्त हो। भारत में महात्मा गांधी के आत्मीय-साथी संत विनोबा भी विश्व के भविष्य मे ऐसे ही समाज का दर्शन कर रहे है। इस दृष्टि से प्रेरित होकर कि जिस प्रकार "राम" की दी हुई हवा और पानी सभी के हैं उसी प्रकार भूमि भी (जो प्रतीक है भौतिक-धन की) सभी की है, संत विनोबा ने १९५१ ई० के प्रारंभ मे एक ग्रान्दोलन प्रारंभ किया-भू-दान यज्ञ ग्रांदोलन । इस ग्रान्दोलन का मूल-ग्राधार यह सिद्धान्त है कि समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता पाप है; सम्य-संस्कृत मानव-समाज वही है जिसमें भ्राथिक-सामाजिक विषमताएँ न हों। देश में यह म्रांदोलन प्रगति पर है। सितंबर १६५५ तक ४० लाख एकड़ भृमि भृदान द्वारा जमीदारों से प्राप्त की जाचुकी श्रीर इसमें से लगभग २१ लाख एकड़ भूमिहीन किसानों में बांटी जाचुकी है।

भारत म्राज (१९५७ ई०) एक 'महामा नव'' है। स्वतंत्रता के बाद १० वर्षों में इस महामानव ने बहुत कुछ पाया किन्तु फिर भी इसके सामने

म्राज समस्याएं विकट है: स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए न तो सतुलित भोजन पर्याप्त है, न रहने के लिए स्वच्छ घर, और न चेतनाके विकास के लिए पर्याप्त विद्यालय, श्रीर न इन सब साधनों को जुटाने के लिए धन। पड़ोसी देश पाकिस्तान से इसका भगडा चलता रहता है श्रौर विश्व में छाई हुई है ग्राशंकित युद्ध की विभीषिका जिससे ग्रपने ग्राप को यह ब्राइता नहीं रख सकता। ऐसी विकट परिस्थितियां होते हुए भी यह महामानव, ऐसा प्रतीत होता है, इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभत है। चोटी के शासको से लेकर साधारण जन तक ग्रधिकतर लोग इसी फिक्र में है कि किस तरह वे अपने लिए धन बटोरलें,—राष्ट्र का क्या होता है, इसकी उन्हे विशेष चिंता नहीं । वस्तुतः इस महामानव में वह सामाजिकता की भावना नहीं ग्रापाई है जो यह समभ सके ग्रौर महसूस कर सके कि व्यक्ति का कल्याग समाज या राष्ट्र के सामृहिक उत्थान भ्रौर समृद्धि मे निहित है। राष्ट्र के नेता, जिनके हाथ में देश के शासन की बागडोर है, साधारए। जन में इस प्रकार की चेतना जागृत करने में ग्रसफल रहे हैं। इस ग्रसफलता के दो मुख्य कारएा दिखलाई देते है:-पहला तो यह कि देश के विभिन्न प्रान्तों (राज्यों) के ग्रधिकतर शासनकर्ता-नेता स्वयं ग्रपनी श्राधिक स्थिति सूरक्षित करने के लिए एवं भ्रपने कुटुम्ब का जीवन श्रीर सांस्कृतिक मान एकदम ऊंचा उठालेने के लिए-मानों वे साधारएाजन से उच्चतर किसी कोटि के प्राागी हों-धन एकत्र करने की इच्छा में लिप्त है; दूसरा, स्वतंत्रता के १० वर्षों के उपरान्त भी वे नेता-शासनकर्ता ऐसी ग्रार्थिक-सामाजिक स्थिति नहीं पैदा कर पाए हैं जिसमे साधारए। नागरिक, ग्रौर युवक-(भावी नागरिक) भ्रपने भ्रापको बेकारी के भयसे मुक्त पाते भ्रौर उनके मन में यह विश्वास जम पाता कि राज्य सचम्च लोक-कल्याएा की भावना से, गांधी की भावना से, चलाया जारहा है। १६४७ से १६५७ ई० तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक कटू सत्य है। नेता यों का काम है कि भारतीय महामानव में वे सामाजिक चेतना जगाएं-स्वयं त्याग एवं

प्रशासनीय सत्ता के प्रति निर्णिष्त भावना का उदाहरण प्रस्तुत करके एवं दृढ़तापूर्वक ऐसी सामाजिक-ग्राथिक व्यवस्था कायम करके जिसमें जनजन को यह विश्वास हो सके कि वह कभी बेकार न रह पाएगा, उसके जीवन-निर्वाह का साधन बना रहेगा।

यदि देश में सामाजिक चेतना उत्पन्न न हो पाई ग्रौर शीघ्रातिशीघ्र जनजन में निर्भयता ग्रौर ग्राधिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करनेवाली व्यवस्था नहीं बैठ पाई तो राष्ट्रीय जीवन में एक महासकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेताग्रों को इस बात का भान है। सबसे बड़ी ग्राशा ग्रौर शक्ति का स्रोत भारत का जन साधारण ही है। उसके चित्त में लोक के प्रति सद्भावना है। लोक-कल्याण की किसी भी राह पर चलने के लिए प्रसन्नता से वह उद्यत हो सकता है,—गांधी की तरह निस्वार्थ भाव से उसका विश्वास भर पाने की ग्रावश्यकता है।

## यूरोप के आधुनिक राजनैतिक इतिहास का अध्ययन

( १६४८-१८१४ ई० )

#### भूमिका

१६वीं शताब्दी के उदयकाल में मध्ययुग के अन्धेर को दूर करता हुआ रिनेसां आया, और फिर धार्मिक सुधार की लहर, जो अपनी प्रतिक्रिया पैदा करती हुई यूरोप के सामाजिक राजनैतिक जीवन में सन १६४८ ई० तक घुल मिलकर लुप्त होगई। सन् १६४८ ई० के बाद सन् १६५० ई० तक के यूरोप के राजनैतिक इतिहास का हम ६ विभागों में अध्ययन कर सकते हैं।

- १. १६४८-१७८६ ई० -- "राजाग्रों के दिव्य ग्रधिकार" (Divine Right of Kings) के विचार के ग्राधार पर निरंकुश राजतन्त्र का युग ।
- २. १७६०-१८१४ ई०—िनरंकुश राजतन्त्र की प्रतिक्रिया में फ्रांस की जनतन्त्रवादी राज्य-क्रान्ति (१७८६-१८४० ई०); फिर क्रांति से उदभूत सम्राट नेपोलियन की यूरोप में हलचल, विजय ग्रीर ग्रंत में पराजय।
- ३. १८१५-१८७० ई० --- नेपोलियन के बाद फांस की क्रांति की
  प्रतिक्रिया में राजतन्त्र को सुरक्षित
  फरने के लिये यूरोपीय राष्ट्रों की

वियेना कांग्रेस (१८१५ ई०)। फिर राजतन्त्र ग्रीर जनतन्त्र में द्वन्द्व; ग्रुनेक क्रांतियां ग्रीर ग्रन्त में जन-तन्त्र की प्रधानता।

४. १८७१-१६१६ ई० - यूरोप का इतिहास विश्व-राजनीति श्रीर विश्व-इतिहास मे परिएात हो जाता है। यूरोप का सम्प्राज्यवादी एवं श्रीपनि-वेशिक विस्तार; श्रमरीका, श्रफरीका, श्रास्ट्रेलिया इत्यादि देशों का इतिहास में पदार्पएा; यूरोप की धनजन शक्ति में श्रभूतपूर्व वृद्धि; शक्ति संतुलन के लिये यूरोपीय राष्ट्रो में राजनैतिक गुटों का निर्माए ; श्रन्त में संसार व्यापी प्रथम महायुद्ध जिसकी परिएाति वर्साई की संधि श्रीर 'राष्ट्संघ' में होती है।

५. १६२०-१६४५ ई० — प्रथम महायुद्ध के बाद वर्साई की संधि के विरुद्ध विजित राष्ट्रों में एकतन्त्रीय तानाशाही राज्यो का उत्थान; फलतः जनतन्त्र राज्यों से विरोध; भ्रन्त में संसार व्यापी द्वितीय महायुद्ध जिसकी परिएाति "संयुक्त राष्ट्रसंघ" में होती है।

६. १९४६-१९५६ ई०—िद्रितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद जनतन्त्रवादी ग्रौर एकतन्त्रीय भावनाग्रों में द्वन्द्व—पूंजीवादी ग्रौर समाजवादी देशों में परस्पर शीतयुद्ध की स्थिति ।

ाश्व इतिहास

# यूरोप-निरंकुश राजतन्त्र (१६४=-१७=६ई०) (वेस्टफेलिया की सन्धि से फ्रांस की राज्यक्रांति तक)

१७वी शताब्दी के मध्य तक (वेस्टफेलिया की संधि १६४८ ई० तक) युरोप में जिन दो शक्तियों का प्रभाव था -- रोम का पोप श्रौर पवित्र रोमन साम्राज्य-वे समाप्त हुई। धार्मिक सुधारवाद की लहर ने तो पोप की स्थित को साधारण बना दिया और जर्मनी के तीस वर्षीय धार्मिक युद्ध ने पवित्र साम्राज्य को प्रायः समाप्त कर दिया; वह केवल नाममात्र को रह गया। मध्य युग के इन भग्नावशेषों पर १७वीं व १ प्रवीं शताब्दी में उत्थान हुन्ना एक-तन्त्रीय राजाम्रों का। १७वीं शताब्दी मे युरोप में राज्य सम्बन्धी एक नथे विचार ने जोर पकड़ा। वह यह कि राजा ईश्वर की ग्रोर से नियुक्त होता है इसलिए जिस प्रकार ईश्वरीय ग्रादेश न मानना पाप है उसी प्रकार राजा के विरुद्ध भी श्राचरण करना पाप है। राजा इस पृथ्वीतल पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा केवल ईश्वर के सामने उत्तरदायी है प्रजा के सामने नहीं। यदि राजा भूल भी करेतो प्रजाको उसकी भूलों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिये। राजाग्रों का यह अधिकार "दिव्यं ग्रधिकार" कहलाता था । इस विचार की कल्पना पोप ग्रौर पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट के इस दावे के ग्राधार पर ही हुई कि पोप ग्रीर सम्राट इस संसार में ईश्वर के प्रतिनिधि है। पहिले तो पोप ग्रपने ग्रापको ईश्वर का प्रतिनिधि समभता था किन्तु जब सम्राट का उससे भगड़ा होने लगा तो सम्राट ही खुद यह दावा करने लगा कि राजकीय मामलों में केवल वही एक ईश्वर का प्रतिनिधि है। पोप ग्रौर सम्राट की शक्ति तो १७वीं सदी में समाप्त हो गई ग्रीर उनके बदले युरोपीय देशों के राजा स्वयं इस दिव्य ग्रधिकार का दावा करने लगे। उस काल मे इस म्रधिकार की पूष्टि करने के लिये मनेक बौद्धिक युक्तियों का भी प्रचार हुआ।

साथ ही साथ भिन्न भिन्न देशों के इन राजाओं में वंशगत (Dynastio) प्रश्नों को लेकर युरोपियन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक युद्ध हुए। ये राजा विशेषतः इसलिये लड़ते थे कि उनके राज्य का विस्तार हो भीर यूरोप में उनकी शान भीर रोबदोब मे वृद्धि हो। इन दोनों भावनात्रों का प्रतीक हम तत्कालीन फ्रांस के राजा लुई १४वें (१६६१-१७१५ ई०) को मान सकते है । इसलिये कोई कोई इतिहासकार यूरोप के इस काल को लुई १४ वें का युग कहकर पुकारते हैं। वस्तूतः लुई १४ वें के राजकाल में भ्रथवा उत्तरार्घ सतरहवीं श्रीर पूर्वीर्ध भ्रठारहवी शताब्दी में यूरोप में फ्रांस का केशल राजनैतिक महत्व ही नहीं रहा किन्तु बौद्धिक व मानसिक क्षेत्र में भी फांस उस युग में यूरोप का नेता रहा। इस काल में यूरोप के राष्ट्रों विशेषतः होलैंड, इङ्गलैंड ग्रीर फांस में श्रपने अपने उपनिवेश एशिया श्रीर श्रमेरिका में बढ़ाने के प्रक्त को लेकर भी कई संघर्ष हुए। यह याद होगा कि सन् १५८८ ई० मे इङ्गलैंड के हाथों ग्ररमडा नामक स्पेन के जहाजी बेड़े की हार के बाद स्पेन की सामुद्रिक शक्ति श्रीर सामुद्रिक व्यापार का तो महत्व प्रायः समाप्त हो चुका था।

इक्लंड में राजाओं का एकतन्त्री शासन ट्यूडर वंश के हेनरी सप्तम के राज्य काल से प्रारम्भ होता है। ट्यूडर वंश के राजा हेनरी प्रष्टम और फिर रानी एलिजाबेथ के राज्यकात में इगलेंड की उत्ति और समृद्धि भी खूब हुई और उनका एकतंत्रीय शासन भी सफलता पूर्वक चला। ट्यूडर वंश के बाद इङ्गलेंड में स्टुम्रार्ट वंश के राजाओं का राज्य शुरू हुम्रा और उन्होंने राजाओं के दिव्य अधिकार के सिद्धांत को मानकर लोगों के कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात करना शुरू किया। प्रजा इसे सहन नहीं कर सकी। फलतः राजा और प्रजा में अधिकारों के लिये भगड़े प्रारम्भ हुए। सन् १६४२ से १६४८ तक गृह युद्ध हुम्रा जिसमें राजा और उसके सहायक एक भ्रोर थे एवं पालियामेंट और उसकी फीजें दूसरी भोर। इस गृह युद्ध का अन्त जो कि इंगलेंड

की 'महान् कान्ति' कहलाती है सन् १६४८ में हुन्ना जब राजा चार्ल्स प्रथम को तो फांसी दी गई ग्रौर इङ्गलैंड में कुछ वर्षों के लिये प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। प्रजातंत्र का नेता कोमवेल था। जबतक वह रहा तबतक तो प्रजातंत्र सफल रहा किंतु उसकी मृत्यु के बाद कोई सफल नेता नहीं निकल सका, देश की हालत खराब हो गई। ग्रतः सबने यही सोचा कि चार्ल्स प्रथम के उत्तराधिकारियों को ही राज्य सीप दिया जाये। सन् १६६० में राजतन्त्र की पुनर्स्थापना हुई किन्तु राजास्रों ने फिर दिव्य ग्रधिकार के सिद्धान्त पर ग्रपनी शक्ति ग्रीर ग्रपने ग्रधिकारों को बढ़ाना प्रारम्भ किया। फलतः फिर १६८८ ई० इङ्गलेड में राज्य-ऋति हई-जो "शानदार क्रांति" (Glorious Revolution) के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों ने अपने अधिकारों की घोषणा की-लोगों की शक्ति के सामने तत्कालीन राजा जेम्स द्वितीय को राजगही का त्याग करना पड़ा। प्रजा के घोषित ग्रधिकारों को मान्यता देकर ही नया राजा विलियम शासनारूढ हो सका। इस प्रकार इगलेड में राजाग्रों के एकतंत्रीय शासन का अन्त हुआ और वहां के इतिहास में वैधानिक राजतंत्र का युग प्रारम्भ हुम्रा।

फान्स में एकतन्त्रीय शासन का सबसे अधिक दबदबा लुई १४वें (१६६१-१७१६) के राज्यकाल में हुआ। राजाओं के दिव्य अधिकार का वह प्रतीक था। बड़ा ठाठदार और वैभवपूर्ण दरबार उसने स्थापित किया। उस जमाने में यूरोप के अन्य सभी राजा प्रत्येक काम में मानों लुई ही की नकल करते थे। लुई को कई कुशल मन्त्रियों का सहयोग प्राप्त था। उसके मन्त्री कोलबर्ट ने निर्यात् व्यापार की वृद्धि की, और अपने गृह उद्योगों को विशेषाधिकार देकर आयात व्यापार की तादाद में कमी की जिससे देश के धन में वृद्धि होती रही। आंतरिक और विदेशी मामलों में उसकी यही नीति रहती थी कि फांस में राजा सर्वश्वितमान हो और यूरोप में फान्स सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो। इसी उद्देश्य से राजा लुई को अनेक युद्ध लड़ने एड़े जिनमें स्पेन के

उत्तराधिकार के लिये लड़े गये युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। स्पेन के राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जिसका कोई पुत्र नहीं था, वंशगत सम्बन्धों के ग्राधार पर स्पेन की राजगही के कई ग्रधिकारी खडे हो गये, जैसे बवेरिया का राजकूमार फर्डीनेंड, सम्राट लिम्रोपार्ड (म्रास्ट्रिया-पवित्र रोमन साम्राज्य) एवं स्पेन के स्वर्गीय राजा की बहिन मेरिया थेरेसा जिसका विवाह फान्स के राजा लुई १४वे से हो चुका था। इस ख्याल से कि इन उत्तराधिकारियों के भगड़ों की वजह से यूरोप में कही सर्वत्र युद्ध न फैल जाए, इन उत्तराधिकारियों में सन्धि करवा दी गई जिसके अनुसार स्पेन का साम्राज्य (जिसके आधीन स्पेन, बेलजियम एवं इटली के उत्तरीय प्रदेश थे) इन उत्तराविकारियों में बांट दिया गया किन्तू फिर भी इन उत्तराधिकारियों में कुछ भगड़े चलते रहे, एवं फ्रांस का राजा लुई स्वयं यह चाहता रहा कि चूं कि उसकी स्त्री मेरिया थेरेसा स्पेन के भुतपूर्व राजा की बहिन थी इस लिए स्पेन का राज्य उसे मिलना चाहिए। वह चाहता था कि स्पेन श्रीर फान्स मिलकर एक शक्तिशाली राज्य बन जायें। इसी प्रकार श्रास्ट्या का सम्राट भी यही चाहता था कि भ्रास्ट्रिया व स्पेन मिलकर एक शक्ति-शाली राज्य बन जायें। लूई की इस वृत्ति को देखकर इङ्गलेंड, होलैड एवं रोमन साम्राज्य के सम्राट ने मिलकर फ्रान्स के विरुद्ध एक गृट्ट बनाया ग्रौर स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर ग्राखिर युद्ध शुरू हो ही गये। सन् १७०१ से सन् १७१३ तक वे युद्ध चलते रहे; श्चन्त में सन् १७१३ में यूट्रेक्ट की सन्धि से युद्ध की समाप्ति हुई। इस सन्धि का यूरोप की राजनीति में विशेष महत्व है। इस संधि के अनुसार (१) लुई का पोता स्पेन का उत्तराधिकारी माना गया, इस शर्त पर कि फ्रान्स व स्पेन दोनों राज्य कभी मिल कर एक नहीं बनेगे। (२) इटली में स्पेन के माधीन प्रदेश एवं नीदरलैण्ड का बेलजियम प्रदेश मास्ट्या के शासक अर्थात् पवित्र साम्राट को देदिये गये। (३) प्रशाको एक स्वंतन्त्र राज्य मान लिया गया (४) इङ्गलंड को जिन्नाल्टर श्रीर मिनेरिया जो स्पेन के आधीन थे दिये गये; और अटलांटिक महासागर में न्यूफाउण्डलेंड द्वीप भी जो फांस के आधीन था इङ्गलेंड को दिया गया। इस प्रकार फांस की प्रगति जो कि १७वी शताब्दी में यूरोप का एकमात्र शिक्तशाली राष्ट्र बनने की स्रोर उन्मुख था सर्वदा के लिये समाप्त हो गई। नए राष्ट्रों का महत्व बढ़ने लगा विशेषतया इङ्गलेंड का जिसकी स्रोपनिवेशिक और व्यापारिक शिक्त जिल्लाल्टर और न्यूफाउण्डलेंड के मिलने से बढ़ गई थी। लुई १४वे के बाद फांस में उतने विशाल व्यक्तित्व एवं प्रभुत्व वाला कोई राजा नहीं हुस्रा और अन्त में राजास्रों का वह "दिव्य अधिकार" जिसकी पराकाष्टा लुई में पहुंच चुकी थी फांस की राज्य कान्ति में उड़ता हुस्रा दिखलाई दिया।

#### रूस

यरोप के इसी एकतंत्रीय राज्यकाल में रूस में वहां के प्रसिद्ध राजा पीटर महान् (१६८२-१७२५ ई०) का उत्थान हुआ। उस समय रूस प्रायः म्रर्ध सभ्य सा देश था। पिच्छमी यूरोप में यथा इङ्कलैंड, फांस, व जर्मनी में सामाजिक, व्यवसायिक एव राजनैतिक स्रौर बौद्धिक उन्नति होचुकी थी। विंतु रूस ग्रभी इस प्रगति से ग्रनभिज्ञ था। पीटर (१६८२-१७२५) महान् ने इस स्थिति को समभ्रा, उसने पिच्छिमी यरोप की यात्रा की ग्रीर पाश्चात्य सम्यता ग्रीर प्रगति का ग्रध्ययन किया एवं ग्रपने देश को कड़े हाथों से व्यवस्थित एवं उन्नत करने का दृढ़ संकल्प किया । वह रूस का राज्य विस्तार करने में, पच्छिमी युरोप की तरह सम्यता की प्रगति करने मे, राज्य को सुव्यवस्थित श्रीर शक्तिशाली बनाने में एव एक सुदृढ़ राष्ट्रीय सेना की रचना करने में सफल हम्रा। पीटर ने यह सब स्वतंत्र सरदारों की शक्ति को दबाकर भीर भपना व्यक्तिगत एकतत्रीय शासन स्थापित करके ही किया। पीटर महान को ही ग्राधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। पीटर के बाद उसी तरह एक सम्राज्ञी हुई जिसका नाम केथेराइन द्वितीय (१७६२-६६) था। उसने पीटर महान् की नीति का श्रनुसरण किया, तुर्क लोगों से

काला सागर के उत्तर में कीमिया प्रदेश छीना। इस प्रकार काला सागर के सामुद्रिक रास्ते पर भ्रपना प्रभुत्व बढ़ाया। पीटर महान् के ही राज्यकाल से रूस की भ्राधनिक सशक्त राष्ट्रों में गएाना होने लगी।

प्रशा (Prussia):-इसी काल में पवित्र रोमन साम्राज्य के एक ग्रंग प्रशा राज्य का पथक रूप से उत्थान हुन्ना। इस उत्थान का श्रेय वहां के शासक फ्रोडरिक द्वितीय महान् (१७४०-४६) को है। इस समय ग्रास्ट्रिया का शासक पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। तत्कालीन सम्राट की मृत्य पर श्रास्ट्या के उत्तराधिकार के लिये साम्राज्य के भिन्न भिन्न राज्यों के शासकों में युद्ध हुए । इन युद्धों में फोडरिक ने साम्राज्य का एक प्रमुख भाग सिलेशिया जीतकर प्रशा राज्य में मिला लिया। इस समय श्रास्ट्या श्रौर प्रशा के इस झगडे को लेकर कि क्यों प्रशा ने सिलेशिया प्रान्त ग्रपने राज्य में मिला लिया एवं इङ्गलैंड व फ्रान्स के बीच ग्रीपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को लेकर एक युद्ध छिड़ गया जो कि "सप्तवर्षीय" (१७५६-१७६३) युद्ध कहलाता है। एक पक्ष में भ्रास्ट्रिया व फ्रान्स हुए भ्रौर दूसरे पक्ष में इङ्गलैंड भ्रौर प्रशा। कई घटनाय्रों के बाद युद्ध का ग्रन्त हुग्रा ग्रीर उसके दो महत्वपूर्ण परिगाम निकले। १. प्रशा का उत्थान। "पवित्र साम्राज्य" के दो प्रमुख राज्यों में यथा ग्रास्ट्रिया ग्रीर प्रशा में नेतृत्व के लिये जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसमें भ्रास्ट्या पिछड गया भ्रीर प्रशाका महत्व बढ़ गया। इसी से ग्राधिनक जर्मन राज्य की नींव पड़ी। तभी से प्रशा एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। २. इङ्गलैंड ग्रीर फान्स की प्रतिस्पर्धा में फांस पिछड़ गया। अमेरिका में कनाडा, नोवास्कोटिया एव पच्छिमी द्वीप समृह के कई द्वीप जो फ्रान्स के श्राधीन थे इङ्गलैंड के हाथ लगे, एवं भारत में भी फ्रांसीसी महत्ता समाप्त हुई एवं ग्रंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में सन् १६४८ से १७७६ ई० तक लगभग सवा सौ वर्षों तक, प्रायः निरंकुश एकतन्त्रीय राजाम्रों का शासन रहा—राजाश्रों ने पूर्ण स्वेच्छा से भिन्न भिन्न देशों पर शासन किया। यह नहीं कि उन्होंने प्रजा का श्रहित किया हो बल्कि उन्होंने श्रपने अपने देशों का श्रपने अपने ढङ्ग से उत्थान किया श्रीर उनकों सशक्त बनाया। इन राजाश्रों में अपने अपने देश की महत्ता बढ़ाने के लिये परस्पर जो व्यवहार रहा वह यही था कि किसी न किसी प्रकार सत्य या भूठ से, ईमानदारी या बेईमानी से उनकी शक्ति की, उनके व्यापार की, उनके राज्य की अभिवृद्धि श्रीर उन्नति हो। उनका परस्पर का सम्बन्ध अनैतिकता से भरा हुश्रा था। यूरोप के राजनैतिक इतिहास में यह परम्परा श्राज तक भी चली आती है।

यद्यपि स्वेच्छाचारी एवं एकतन्त्रीय शासकों ने राष्ट्रीय दृष्टि से प्रपने देशों का उत्थान ही किया हो किन्तु जहां तक जन साधारण के स्वत्वों का प्रश्न था, उनकी ग्रार्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का प्रश्न था, उनके जीवन के दुख दर्द का प्रश्न था वहां तक ये सब राजा ग्रीर उनके राज्य उदासीन थे। किन्तु यूरोप में नई चेतना का विकास होरहा था, ग्रनेक प्रतिभाशाली विचारकों ग्रीर दार्शनिकों का उद्भव हुग्रा था जैसे फांस में वोल्टेयर (१६६४-१७७५ ई०), मोंटेस्क्यू (१६६८-१७५४) ग्रीर रूसो (१७१२-१७७५); इङ्गलैंड में जोहन लोक (१६३२-१७०४ ई०) इत्यादि। ये लोग निर्मूल धार्मिक विश्वासों, ग्रन्धी सामाजिक मान्यताग्रों की जगह विवेक ग्रीर बुद्धिवाद की स्थापना कर रहे थे। उनके क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे लोगों की चेतना में प्रसारित हो रहे। ये। इसी में क्रांति का मूल था।

#### फांस की क्रान्ति (१७८६-१८०४ ई०)

१७वीं शती के मध्य से लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक यूरोप के देशों में राजाओं का एकतंत्रीय स्वेच्छाचारी शासन रहा। उनके शासन काल में देशों में व्यापार एवं व्यवसाय की एवं सैनिक शिवत और राष्ट्रीय धन की चाहे श्रिभवृद्धि हुई हो किन्तु जनसाधारएा के जीवन में कोई भी विशेष श्राधिक या राजनैतिक या सांस्कृतिक उन्नति नहीं हुई। उस समय प्रायः सर्वत्र यूरोप के समाज में आर्थिक दृष्टि से विशेषतः दो वर्ग

के लोग थे। एक वर्गथा धनी भूपित सरदार ग्रीर पादरी लोगों का। भूपित या जमीनदार लोग बड़ी बड़ी कृषि भूमि के स्वामी थे। पादरी लोग भी भूपित या सरदारों के समान बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी थे ग्रीर गिर्जाग्रों में जो कुछ भेंट ग्रीर चढ़ावा ग्राता था उसके भी वे भोक्ता थे। ये भूपित एवं पादरी लोग राज्य की ग्रोर से सब प्रकार के करों से मक्त थे। दूसरी श्रोर निम्न वर्ग के लोग थे। ये ही जनसाधारण लोग थे जिनकी संख्या उपरोक्त उच्च वर्ग के लोगों की अपेक्षा अत्याधिक थी। वास्तव में जनसंख्या का मुल भाग ये ही निम्न वर्ग के लोग थे। इन लोगों के पास खेती करने को भ्रपनी जमोन बिल्कुल नहीं थी। सरदारों एवं पादरी लोगों की जागीरो में ये लोग मजदूरी करते थे। ये लोग दास तो नहीं थे किन्तु इनकी म्रार्थिक स्थिति दास लोगों की स्थिति से भ्रच्छी नहीं थी। इस निम्न वर्ग में ही हस्त-कला कौशल भ्रीर हस्त उद्योग करने वाले व्यक्ति भी थे। केन्द्रीय शासन की स्रोर से जितने भी कर लगे हए थे उन सब का भार इस जन-साधारण वर्ग पर ही पडता था। राजकीय समस्त शक्ति राजा में, भुपति सरदारों में ही निहित थी, क्योंकि भ्रब तक सामन्तवादी प्रथा प्रचलित थी। जन-साधारण की कुछ भी हस्ती या सत्ता नहीं थी, स्यात् वे ये माने हुए थे कि जन्म से ही ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है। इन सब के ऊपर युरोप के प्रायः समस्त देशों में राजाग्रों की स्वेच्छाचारिता चलती थी। उनकी भाजाया इच्छा सर्वोपरि थी। उसके विरुद्ध कोई भी नहीं जासकता था। १८वीं शती के प्रारम्भ-काल में जब ऐसी राजनैतिक एवं सामाजिक अवस्था थी उसी समय एक प्रकार का मध्य वर्ग उत्पन्न होने लगा था। ये लोग विशेषकर व्यापारी या शिक्षित कर्मचारी थे। इन लोगों के मस्तिष्कों में तत्कालीन दार्शनिकों के, मोंटेनक्य, वोल्टेयर ग्रीर रूसो के विचार ग्रीर भाव क्रांति पैदा कर रहे थे। मध्य वर्ग का यह शिक्षित समुदाय सोचने लगा था कि किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को दूसरे के ऊपर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। प्रकृति ने न तो

किसी श्रेगी भ्रथवा वर्ग को शासन करने के लिये उत्पन्न किया है भ्रीर न किसी वर्ग को शासित होने को। सब मनुष्य समान है, स्वतन्त्र है। यदि मानव जंजीरों से, सामाजिक, मानसिक, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुम्राहै तो ये जंजीरें तोड़ फेंककर उसे मुक्त होना चाहिये। शिक्षित मध्य वर्गीय नवयुवकों के द्वारा ऐसे विचार जनजन में समा गये थे। एक नई चेतना उनमें जागृत हो रही थी श्रौर श्रन्दर ही अन्दर एक धाग सूलग रही थी, बस किसी ग्रवसर की प्रतीक्षा थी, वह ग्रवसर श्राया नहीं कि श्राग भभक उठी-श्राग्न की लपटे चारों श्रोर फैल गईं। केवल फ्रांस में ही नही बल्कि सारे यूरोप में। सन् १७७४ ई० में बोरबोन वंशीय लुई १६वां फ्रांस की राजगही पर बैठा। बोरबोन वंशीय फ्रांस के राजा जिनमें प्रसिद्ध लुई १४वां भी एक था, बहुत खर्चीले थे; ठाठ-बाठ शान-शौकत में खूब पैसा अपव्यय करते थे, राज्य श्रीर प्रभाव बढ़ाने की महात्वाकांक्षा के फलस्वरूप युद्धों में भी बेहद खर्च होता था। ग्रतएव जब लुई १६वें ने राज्य संभाला तब राज्य-कोष खाली था। राजा को धन की म्रावश्यकता हुई। धन मांगने के लिये राजा ने सामन्तों श्रीर पादिरयों की एक बैठक बलाई किन्तू उन स्वार्थी लोगों ने कुछ भी दाद नहीं दी। विवश हो राजाने राज्य की म्राधिक स्थित पर परामर्श के लिये एवं रुपया मांगने के लिये एक जातीय सभा (State General) बलाई जिसमें सामन्त श्रीर पादरी लोगों के म्रलावा जन-साधारण के प्रतिनिधि भी शामिल थे। साधारण जनता इस शर्त पर अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार हुई थी कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या सामन्तों भीर पादिरयों से दुगुनी हो। जातीय सभा में किसी बात पर बिचार होने के पूर्व सबसे पहिले तो यह भगड़ा उठा कि किसी दात का निर्णय करने के लिये प्रतिनिधियों के वोट किस तरह लिये जायें। सामन्त ग्रीर पादरी यह चाहते थे कि हर एक श्रेगी प्थक प्थक मत दे, किन्तू जनता के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि मत व्यक्तिगत प्रतिनिधि का लिया जाए और उसके आधार पर ही प्रश्नों का निर्णय हो। यह बात स्पष्ट थी कि यदि मत श्रेगीगत लिये गये तो शक्ति सामन्तों श्रीर पादिग्यों तथा उच्च वर्ग के ही हाथ में रहेगी। किन्तु यदि मत व्यक्तिगत लिये गये तो सत्ता श्रीर शक्ति उच्च वर्ग के हाथ से निकल कर उस साधारए जनता के हाथ में आ जायेगी, जिस पर राजा श्रौर उच्च वर्ग श्रब तक मनमाना राज्य करते श्राये थे श्रौर जिसको श्रव तक वे मनमाने ढङ्क से दबाते हए श्रायेथे। जनता की इस मांग का सामन्तों ने तीव्र विरोध किया-बस इसी बात पर भगडा प्रारम्भ होता है स्रोर यहीं से कान्ति की शुरुस्रात होती है। सन १७८६ ई० की यह बात है। जनता के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि है, राष्ट्र की ग्रोर से उन्हें ग्रधिकार है कि वे राज्य का एक विधान तैयार करें.-ग्रौर उसी विधान के श्रनुसार जिसका वे निर्माण करे, भविष्य में राज्य का संचालन हो। जनता के प्रतिनिधियों में उच्च वर्ग के कूछ समभदार लोग भी भ्रामिले थे-वस्तुतः जातीय सभा (स्टेट्स जनरल) ग्रब एक जातीय संविधान सभा के रूप में परिवर्तित हो गई थी श्रौर इसके सदस्य जनता के प्रतिनिधि इस बात पर डट गये थे कि वे राज्य का विधान बनाकर ही उठेंगे। जिस उद्देश्य से राजा ने सभा बुलाई थी वह तो सब हवा हो चुका था। राजा श्रीर उसके सलाहकार यह बात सहन नहीं कर सके। राजा ने सभा को बंद कर डालने की श्राज्ञा दी। सभा-भवन से तो लोग बाहर निकल भ्राये किन्तू एकत्रित सभा पहिले तो एक टैनिस कोर्ट पर, फिर एक गिरजा में होने लगी। गिरजा के बाहर जनता एकत्रित थी। राजा ने सेना ब्ला भेजी; इसने जनता के दिमाग में जो पहिले से ही ऋदु था और भी गरमी पैदा कर दी-पेरिस की जनता ने विद्रोह का भंडा खड़ा किया ग्रीर उनके भुंड के भुंड ग्रपने ग्रपने दिलों में भभकती ग्राग लेकर पेरिस के उस विशाल किलानमा जेलखाने (Bastille) की मोर चल पड़े जो राजाग्रों की कूरता, नृशंसता ग्रीर स्वेच्छाचारिता का काला प्रतीक खडा था। राजा की सेनाधों से भय छुर टक्कर हुई। जनता की शक्ति के सामने वे नहीं ठहर सके; जनता ने उस बेस्टिल को, उस काले प्रतीक को उखाड़ फेंका,—उसे मिट्टी में मिला दिया। १४ जुलाई १७६६ को यह घटना हुई। यह दिन 'स्वतन्त्रता ग्रौर समता की भावना' का विजय दिन था। तभी जनता की प्रतिनिधि जाति सभा ने सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा की कि सभी मनुष्य समान ग्रौर स्वतन्त्र हैं—कानून जनता की इच्छा का प्रकाशन है ग्रतः वह सबके लिये समान होता है, कानून के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। राजनैतिक अधिकार या शासन सत्ता सम्पूर्ण जनता में निहित है, न कि किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में। इस घोषणा ने हजारों वर्षों की सामाजिक, राजनैतिक मान्यताग्रों को बदल डाला। नये समाज की रचना का सूत्रपात हुग्रा—केवल फांस में हो नहीं, किन्तु समस्त यूरोप मे,—केवल यूरोप में हो नहीं, किन्तु समस्त विश्व में।

स्वतंत्रता, समानता श्रौर प्रजातन्त्र के नये विचारों का उत्यान श्रौर प्रगति देखकर यूरोपीय देशों के श्रन्य राजा जैसे इङ्गलेंड, श्रास्ट्रेलिया, जर्मनी, होलेंड, पोलेंड, पुर्तगाल, पित्र रोमन साम्राज्य इत्यादि के राजा चौकन्ने हुए श्रौर उन्होंने नई चेतना की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का संकल्प किया। फ़ान्स का राजा लुई भी इन राजाओं के साथ मिलने का षड्यन्त्र करने लगा। फांस की जनता को इसका पता लगा। उसके कोध का पारावार नहीं रहा। जनता ने सन् १७६२ में प्रजातन्त्र की घोषणा की एवं तुरन्त बादशाह लुई को सूली पर चढ़ा दिया श्रौर जहां कहीं भी पेरिस में, फांस में, राजाओं श्रौर राजशाही के पोषक में कोई भी लोग, सामन्त या पादरी मिले, उन सबका निर्विरोध वध कर दिया गया। राज्य वंश को समूल नष्ट करने के लिए स्वयं लुई की रानी को भी गुईलोटिन ( फांसी ) की भेंट कर दिया गया। इसी गुईलोटिन पर फांस के हजारों व्यक्तियों का जिन पर राजा श्रों के पोषक होने का सन्देह था खून बहाया गया। सामन्तवाद, मजहबी पाखण्डवाद समूल नष्ट कर दिये गये। जन सत्तात्मक विचारों का प्रचार करने के लिये फान्स के

ग्रासपास देशों में हलचल पैदा की गई। दूसरे देशों के साथ युद्ध ठन गये। दूसरे देश फान्स ग्रौर फान्स के जनतन्त्र को बिल्कुल कुचल डालना चाहते थे—जिससे राजाग्रों की सत्ता हर जगह बनी रहे, किन्तु फान्स के जनतन्त्र की सेनायें स्वतन्त्रता के भाव से प्रेरित होकर उत्साह से लड़ती थीं। दूसरे देश फान्स को कुचल नहीं सके बिल्क नई चेतना उन देशों में फैल गई ग्रौर उन्हें जनतन्त्रवादी फान्स की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इन युद्धों में कोसिका द्वीप के एक सिपाही ने जिसका नाम नेपोलियन था ग्रौर जो फान्स की जनतन्त्रवादी सेना में भर्ती हो गया था, बड़ी वीरता ग्रौर युद्ध कौशल का परिचय दिया था। ग्रतः फान्स की सेना में सेना नायक के पद तक पहुंच गया था, ग्रौर उसीके नेतृत्व में कान्तिकारी फान्स ने यूरोप के देशों पर विजय प्राप्त की थी।

किन्तु धीरे धीरे प्रजातन्त्रवाद का जोश ठण्डा हो रहा था। वे नेता लोग जो कान्ति का संचालन कर रहे थे, यथा डाल्टन, रोब्सपीयर एवं ग्रन्य, विचार भेद से कई दलों में विभक्त हो गये थे। उनके पारस्परिक विरोध ने जनता में ग्रीर भी शिथिलता पैदा कर दी थी। जाति-विधानसभा ने यह परिस्थित देखकर ऐसा उचित समझा कि शासन का भार कुछ इने गिने कुशल व्यक्तियों को सौप दिया जाये। ग्रतएव उसने पांच सदस्यों की एक समिति (Directory) बनाई ग्रीर उसी को व्यवस्था भार सौप दिया। फान्स धीरे धीरे ग्रपने विजित देश खोने लगा था, ग्रतः नेपोलियन को, जो इस समय इटली ग्रीर मिश्र में फांस की विजय पताका फहरा रहा था, फांस लौटना पड़ा। वह फांस में ग्रत्याधिक लोकप्रिय हो चुका था। व्यवस्था-समिति का वह एक सदस्य बना, किन्तु सुग्रवसर देखकर उसने व्यवस्था-समिति को ही तिरस्कृत कर दिया ग्रीर स्वयं फांस का ग्रिधनायक बन बैठा। फान्स ने—जो नेपोलियन से प्रभावित था—इस स्थिति को मंजूर कर लिया। यह घटना सन् १७६६ ई० में हुई। सन् १७६६ से १८०४ ई० तक फांस में नाम मात्र वैधानिक ढङ्ग

से किन्तु वस्तुतः एकतन्त्रवादी ढङ्ग से नेपोलियन राज्य करता रहा— श्रीर फिर १८०४ ई० में सब विधि-विधान को हटाकर उसने भ्राप को फ्रांस का "सम्राट" घोषित कर दिया। इस प्रकार चाहे ऋन्ति—समता, स्वतंत्रता एवं जनतन्त्र के लिए ऋांति—एक प्रकार से समाप्त होती है किन्तु चेतना जो जागृत हो चुकी थी वह बार बार दबाई जाने पर भी बार बार उभरी। फ्रांस में समता और स्वतन्त्रता की चेतना के विकास का ग्रध्ययन घटनाओं की निम्न लिखित रूपरेखा से हो सकता है।

- (१७८६-१७६६ ई०) फ्रांस की क्रान्ति; स्वतन्त्रता, समता की घोषगा; राजा, सामन्त श्रीर पादरी वर्ग का उच्छेदन श्रीर जन-तन्त्र की स्थापना।
- (१७६६-१८५ ई०)—नेपोलियन का उत्थान, फ्रान्स में जनतन्त्र की समाप्ति एवं नेपोलियन की राज्य-शाही।
- ३. (१८१४-१८३० ई०) सन् १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रान्स में प्राचीन राज्य वंश के राजा की स्थापना ग्रीर उन राजाग्रों की एक-तन्त्रवादी राज्यशाही । ग्रन्त में १८३० में जनता द्वारा एक बार फिर कान्ति ।
- ४. (१८३०-१८४८ ई०) वैधानिक राजशाही (Constitutional monarchy) की स्थापना; उदार सामाजिक भावनाओं की विजय; १८४८ ई० में फिर एक राज्य-क्रांति श्रीर दूसरी बार प्रजातन्त्र (Republic) की स्थापना।
- ५. (१८४८–१८५२ ई०) द्वितीय प्रजातन्त्र काल। १८५२ ई० में नेपोलियन के भतीजे नेपोलियन द्वितीय द्वारा प्रजातन्त्र का उच्छेदन श्रीर स्वयं ग्रपने ग्रापको सम्राट घोषित कर देना।
- ६. (१८५२-१८७० ई०) नेपोलियन द्वितीय की राज्यशाही। फिर श्रन्त में १८७० में राज्य कान्ति ग्रीर ग्रनेक भगड़ों के बाद तीसरी बार प्रजातन्त्र की स्थापना ।
- ७. १८७० ई० से म्राजतक स्थायी प्रजातन्त्र (Republic)।

यह है फ्रान्स की राज्य कान्ति के उत्थान, पतन भ्रौर फिर उत्थान का इतिहास।

फ्रांस की क्रांति-एक सिंहावलोकन-फांस की क्रांति यूरोप में राजाग्रों के निरंकुश एकतत्रवादी युग के बाद हुई, ऐसा होना स्वाभाविक था। इस ऋांति का प्रभाव भीर इसकी हलचल फांस तक ही सीमित नहीं थी। यह घटना तो हई १८वीं शताब्दी में (सन् १७८६ ई॰ में), किंतू उसने जो हलचल पदा की वह संसार में श्रब भी विद्यमान है। मानव का परम्परागत, संस्कारगत यह भाग्यवादी विश्वास शताब्दियों से बना हुआ या कि मानव मानव में जो विषमता है (ग्रर्थात् जैसे कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई उच्च वर्गीय है तो कोई निम्न वर्गीय, कोई राजा है कोई रंक) इसका कारए ईश्वरेच्छा है, या जैसा भारत में विश्वास किया जाता है इसका कारण कर्मवाद है। ऐसा समभा जाता था कि यह विषमता जन्मजात है, प्राकृतिक है। मानव के उस विश्वास को फ्रांसीमी क्रांति ने एक बेरहम ठोकर लगाई भ्रौर उस सब सामाजिक. राजनैतिक व्यवस्था को उलट पलट करदिया। यह घोषणा की गई कि मानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र है, राजसत्ता समस्त जन में निहित है, किसी एक की बपौती नहीं। कांति का यह उद्देश्य तब पूरा हासिल नहीं किया जासका, किंतु मानव ने एक नये प्रकाश, एक नये ध्येय के अवश्य दर्शन कर लिये थे और तब से मानव आज तक उसी की ओर प्रगितमान है। स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व की इस भावना के विरुद्ध सत्ताधारी स्वार्थी जन, चाहे वे पूंजीपति हों, राजकीय भ्रधिकारी हों, धर्म पूरोहित हों,-ग्रपना मोर्चा बनाते रहते हैं, एवं इस ध्येय की प्राप्ति में ग्रड्चनें पैदा करते रहते हैं, इस भावना के प्रवाह को रोकने के बिये पहाड़ खड़ा करदेते है, किन्त्र यह भावना विष्लवकारी तुफान के रूप में फिर प्रकट होती है और प्रतिक्रियावादी पहाड़ों को चूर चूर कर देती हैं। यह भावना जिसका सूत्रपात फांस की कान्ति में हुग्रा था, फांस की कांति के बाद यूरोप के कई देशों में १८३० में, फिर १८४८

में, फिर १८७० में, श्रीर फिर रूस में सन् १६१७ में, श्रीर फिर चीन में सन् १६४६ में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई है, श्रीर मानव ने प्रत्येक बार समानता और स्वतन्त्रता के ध्येय की ओर एंक एक कदम भ्रागे बढ़ाया है। मानव इतिहास में इस प्रकार की हलचलों की पूनरावृत्ति तब तक होती रहेगी जब तक सर्वत्र मानव समाज में समानता ग्रौर स्वतन्त्रता कायम नही होजाती । ऐसा नहीं कि यह ध्येय केवल आदर्श मात्र रहा हो ग्रीर इस दिशा की ग्रीर मानव ने ग्रब तक कुछ भी प्रगति नहीं की हो। फांस की ऋाति के समय से आज तक लगभग डेढ़ सी वर्षों में मानव ने उपरोक्त ध्येय की श्रोर प्रगति करली है-संसार में राजशाही प्रायः खत्म होचुकी है, कानून की दृष्टि में सब जन बराबर हैं, धन की विषमता कम होती हुई जारही है, यह विषमता है भी तो ऐसी स्थित नहीं कि कोई भी धनी किसी नौकर या निर्धन के व्यक्तित्व का ग्रनादर करसके या उससे कोई भी अनुचित कार्य करवा सके, प्रत्येक जन को यह श्रधिकार प्राप्त है कि वह शासन में, समाज में उच्च से उच्च स्थान श्चर्यात श्रधिक से श्रधिक जिम्मेदारी का पद प्राप्त करसके,-जाति, धर्म, भ्रथवा सामाजिक वर्ग भेद न तो कोई विशेष सहायता दे सकते न कोई विशेष ग्रडचनें पदा कर सकते। अपेक्षाकृत पहिले से अधिक ग्राज सब लोगों को सुविधायें प्राप्त है कि वे अपनी योग्यता का अधिकाधिक विकास कर सकें। श्राज समस्त मानव समता श्रीर स्वतंत्रता के श्राधारों पर एक नई दुनिया बनाने में संलग्न है।

#### नेपोलियन की हलचल (१७६६-१८१४ ई०)

कोरसिका द्वीप का एक सिपाही फांस की राज्य-कान्ति के समय फान्स में पहुंचा और फान्स की प्रजातन्त्र सेना में भर्ती हो गया। अपनी वीरता, साहस भ्रीर योग्यता से प्रजातन्त्रीय फांस की विजय पताका उसने इदली श्रीर दूर मिश्र तक फहराई। ग्रतः वह फान्स की सेना का सेनानायक बना। उसका उत्थान् होता गया और सन् १७६६ में फान्स राज्य की समस्त सत्ता उसने अपने हाथ में ले ली, और वह समस्त

यूरोप में एक मात्र फांस की सत्ता स्थापित करने के लिए ग्रग्रसर हुन्ना। सन् १७६६ से १८०४ ई० तक उसने विधानानुसार फांस का शासन किया। फ्रान्स में भ्रनेक सुधार किये। सडके भ्रीर नहरें बनवाई, स्मारक भ्रीर नये भवन बनवाये, शिक्षणालय श्रीर विश्व-विद्यालय स्थापित किये। स्वयं फ्रांस के दीवानी कानुन (Civil Code) की बड़ी लगन ग्रीर समभदारी से संहिता तैयार की जो ग्राज तक भी प्रचलित है। कान्ति के 'समता' के विचार को प्रोत्साहन दिया, मानव मानव के बीच के भेद को मिटाने का प्रयत्न किया ग्रीर कानून के सामने न्याय ग्रीर समता की स्थापना की। किन्तु क्रान्ति की "स्वतन्त्रता" की भावना से वह विशेष प्रभावित नही था। वह स्वयं निरंक्श एकतन्त्रीयता की भ्रोर भ्रयसर था। इतिहास के प्राचीन सम्राटों-जैसे सीजर, सिकन्दर, शार्लमन, के चित्र उसके सामने ग्राने लगे थे ग्रौर उसको भी स्यात यह महत्वाकांक्षा होने लगी थी कि वह भी एक महान् सम्राट स्रीर विजेता बने। सन् १८०४ ई० में राज्य के सब विधि विधान को फेंक उसने अपने आपको सम्राट घोषित किया और यूरोप की विजय यात्रा के लिये निकल पड़ा। सन् १८०४ से १८१५ ई० तक यूरोप का इतिहास, एक मन्ष्य के जीवन का इतिहास-नेपोलियन के जीवन का इतिहास है। समरांगए। में वह श्रद्धितीय तेजी से बढ़ता था, कुछ ही काल में उसने इटली, जर्मनी, म्रास्ट्या, प्रशिया, स्पेन, भौर रूस को पदाकान्त कर डाला। इङ्गलैंड को भी उसने पराजित करना चाहा किन्तु बीच मे समुद्र (English Channel) पड़ता था-वह सोचता था कि बस एक बार यह खाई पार हो जाय तो इङ्गलैंड ही क्या वह सारी दुनिया का स्वामी बन सकता है। किन्तु इङ्गलैंड की सामुद्रिक शक्ति बड़ी विकसित थी-सन् १८०४ में ट्राफालगर के युद्ध में इङ्गलैंड के सामुद्रिक बेड़े के कप्तान नेलसन ने उसको परास्त किया-ग्रीर वह इङ्गलिश चेनल पार नहीं कर सका। किन्तु शेव यूरोप फान्स की बढ़ती हुई शक्ति से त्रासित हो गया । कुछ वर्षों तक नेपोलियन ने युद्ध क्षेत्र में यह नहीं जाना कि पराजय किसे कहते हैं। पित्र रोमन साम्राज्य के पिन्छमी प्रान्तों को जीतकर उसने एक पृथक राइन संघ (Rhine-Confideration) बनाया। इससे सैकड़ों वर्षों से चले म्राते हुए पित्र रोमन साम्राज्य का मन्त हो गया। म्रास्ट्रिया का राजा जो पित्र साम्राज्य का सम्राट होता था भ्रव केवल म्रास्ट्रिया का राजा रहगया। जिन जिन देशों पर यथा इटली, पिन्छमी-जर्मन इत्यादि पर नेपोलियन ने शासन किया वहां भी उसने समानता भीर राष्ट्रोयता की भावना का प्रसार किया।

किन्तु युरोप के राष्ट्र जो फ्रान्स की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकते थे, इस प्रयत्न मे लगे रहते थे कि नेपोलियन की शक्ति को किसी प्रकार रोक देना चाहिए। नेपोलियन से एक गल्ती हई; अपनी श्चन्धी महात्वाकांक्षा में वह दूर तक रूस में जा फॅसा ग्रीर इस उद्देश्य से कि वह इङ्गलैंड को भी परास्त करे उसने यूरोप के तमाम बन्दरगाहों को बन्द कर दिया जिससे कि कोई भी खाद्य सामान इङ्गलैंड न पहुंच सके । इससे स्वयं यूरोप के व्यापार को भी बहुत क्षति पहुची ग्रीर यूरोप में नेपोलियन की लोकप्रियता कम हो गई। जब वह रूस मे लड़ रहा था तब यूरोप के राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक संघ बनाया। श्रास्टिया और प्रशिया ने रूस की मदद की ग्रौर ग्रन्त में १८१३ ई० मे जर्मनी के वीनीपेग स्थान पर नेपोलियन की पहली करारी हार हुई। यूरोप छोड़कर उसे एल्बा द्वीप जाना पड़ा। वहां से सन् १८१५ ई० में एक बार फिर वह यूरोप मे प्रकट हुग्रा, फिर एक बार भ्रपनी शक्ति का परिचय दिया किन्तु इङ्गलेंड भ्रौर जर्मनी की सम्मिलित शक्ति ने सन् १८१५ मे वाटरल् की लड़ाई में फिर उसे पराजित किया। कैंदी बनाकर उसे सेण्ट हेलेना टापू भेज दिया गया जहां सन् १८२१ ई० में बावन वर्षकी उम्र में मर गया।

नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोप के पराजित देश स्वतन्त्र हो गये श्रीर फ्रांस निराधार हो गया तब यूरोप में राजकीय व्यवस्था बैठाने के लिए यूरोप के राष्ट्रों की वियेना में एक कांग्रेस हुई (१८१४ → १५) यूरोपीय राष्ट्रों के इस सम्मेलन ने यूरोप में एक नये नकशे का ही निर्माण कर डाला; -एवं यूरोप के इतिहास मे एक नये श्रव्याय की शुरुश्रात हई ।



( ५३ )

# यूरोप के आधुनिक राजनैतिक इतिहास का अध्ययन

( १८१४-१८७० ई० )

## वियेना की कांग्रेस (१=१५ ई०)

राजतंत्र के पुनः स्थापन के प्रयत्न :-नेपोलिया के यूरोपीय क्षेत्र में से हट जाने के बाद यूरोप के राष्ट्र यथा इङ्गलैंड, प्रशिया, म्रास्ट्रिया, रूस,

स्वीटजरलेंड, फ्रांस इत्यादि वियना में एकत्र हुए ग्रीर उन्होंने एक संधि द्वारा यरोप के राज्यों का जो नेपोलियन के समय मे क्षत-विक्षत हो गये थे, पूर्निर्माण किया अर्थात् राज्यों की सीमा पुनः निर्घारित की। यह काम करने में युरोप के राष्ट्र दो भावनाओं से परिचालित हुए। एक तो यह कि यूरोप में शक्ति-संतुलन बना रहे, ग्रर्थात् कोई भी राष्ट्र भ्रपेक्षाकृत इतना शक्तिशाली न हो जाये कि वह दूसरे राज्यों के लिए खतराबन जाये। १७ वीं शतीसे लेकर ग्राज तक यूरोप की राजनीति, यूरोप के युद्ध प्रायः इसी एक बात को लेकर चले हे कि यरोप में शक्ति संतुलन बना रहे। म्राध्निक यूरोप का इतिहास इस शक्ति संतुलन के सिद्धांत की पृष्ठभूमि में ही समक्ता जा सकता है। दूसरा सिद्धान्त जिससे वियेना की कांग्रेस परिचालित हुई वह यह था कि देशों के भिन्न भिन्न राज्य वंश (Dynasties) के स्वार्थी की श्रपेक्षान हो। युरोप के राज्यों की सीमाये निर्धारित करवाने मे मुख्य हाथ म्रास्टिया के परराष्ट्रमन्त्री मेटेरनिश का था जो एक बहुत प्रति-कियावादी व्यक्ति या और कान्ति की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत राजाम्रों की एक-तन्त्रीय सत्ता पुनः स्थापित हुई देखना चाहता था। वियेना काग्रेस के निर्णयानुसार जो नई सीमायें निर्धारित हुई वे इस प्रकार हैं।

- (१) फ्रांस की प्रायः वही सीमा रही जो ऋान्ति के पूर्व थी। वहां फ्रांस के पुराने राज्य वंश (बोरबोन) की पुनः स्थापना हुई, लुई १०० वें को फ्रांस का राजा बनाया गया।
- (२) बैलिजियम जो पहिले स्नास्ट्रिया साम्राज्य का भ्रंग था, उसे होलेंड में मिला दिया गया जिससे कि फान्स के उत्तर में फांस की शक्ति को रोके रखने के लिये एक शक्तिशाली राज्य बना रहे।
  - (३) नोर्वे डेनमार्क से छीनकर स्वीडन को दे दिया गया।
- (४) इटली जो नेपोलियन राज्य काल में प्रायः एक राज्य बन गया था वह फिर छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया जैसे वह

नेपोलियन के श्रागमन के पूर्व था। इटली के दो सबसे बड़े धनी प्रदेश लोम्बार्डी और वेनिस भ्रास्ट्रिया में शामिल कर दिये गये। पोप को पूर्व वत् भ्रलग एक छोटा सा प्रदेश दे दिया गया। जिनोभ्रा का राज्य सार्डिनिया को दिया गया, भीर टस्केनी भीर दो-तीन भीर छोटे-छोटे राज्यों मे भ्रास्ट्रिया राज्य वंश के व्यक्ति राजा बना दिये गये। इस प्रकार इटली विशेषतया ग्रास्ट्रिया साम्राज्य के प्रभूत्व में रखा गया।

(५) पित्र रोमन साम्राज्य तो १००४ ई० मे समाप्त हो ही चुका था, उसकी जगह जर्मनी को ३६ छोटे छोटे राज्यों का पृथक एक सघ बना दिया गया, जिसमे प्रशा श्रौर श्रास्ट्रिया राज्यों के भी भाग सिम्मिलित थे। इस संघ का राज्य-संचालन एक व्यवस्थापिका सभा (Diet) करती थी जिसमें संघ के प्रत्येक राज्य के राजा के प्रतिनिधि बैठते थे। इस सघ का अध्यक्ष आस्ट्रिया का राजा था, गो कि इसके नेतृत्व के लिये प्रशिया भी आकांक्षा रखता था। वस्तृतः इस संघ की आवश्यकता तो यह थी कि छोटे छोटे राज्य सब विलीन होकर केवल एक मुसंगठित जर्मन राज्य मे परिएात हो जायें, किन्तु छोटें छोटे राज्य संकुचित स्वार्थ-भावना वश अपनी अपनी हस्ती अलग बनाये रखने पर तुले हुए थे।

प्रशा को राइन नदी के दोनों ग्रोर कुछ प्रदेश मिले जिससे उसकी शिक्त में ग्रीर भी वृद्धि हुई। रूस को वह प्रदेश मिला जो कि वस्तृतः पोलेंण्ड का एक भाग था ग्रीर 'वारसा की डची' (Duchy of Warsaw) कहलाता था। इङ्गलेंड को ग्रीपिनविशिक प्रदेशों की दृष्टि से ग्रत्यधिक लाभ हुगा। स्पेन से उसको ट्रिनीडेड मिला, फांस से मारेशियस ग्रीर तम्बाकू ग्रीर होलेंड से ग्राशा ग्रन्तरीप ग्रीर लंका।

यूरोप के राज्यों की उपरोक्त व्यवस्था ग्रक्षणण बनाये रखने के लिये, - यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्रों का यथा ग्रास्ट्रिया, प्रशा रूस ग्रीर इक्नलैंड का सन् १८१५ में ही एक संघ बना, जो सन् १८२२ तक कायम रहकर इक्नलैंड के इससे पृथक हो जाने पर टूट गया। एक

दृष्टि से यह सन् १९१६ के राष्ट्रसंघ (League of Nations) का पूर्वाभास था। सन् १८१५ में ही आर्मस्ट्रिया के मन्त्री मेटरनिश के



नेतृत्व में तीन देशों का यथा रूस, म्रास्ट्रिया म्रीर प्रशा का एक "पवित्र संव" (Holy Alliance) बना, जिसका उद्घोषित उद्देश्य तो यह था कि बाइबल की शिक्षाम्रों के म्रनुसार ही इसके सदस्य राष्ट्रीय म्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार करेंगे किन्तु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यूरोप में साधारण जन की सब प्रगतिवादी 'समता' ग्रीर 'स्वतन्त्रता' की भावना को कुचले रखना ग्रीर राजाग्रों व ग्रिथिकारियों की सत्ता बनाये रखना । पित्रत्र संघ ने जहां जहां उदार शक्तियों ने सिर उठाने का प्रयत्न किया जैसे स्पेन में, जर्मनी में, इटली के प्रदेशों में, वहां वहां उनको ग्रपनी सम्मिलित गक्ति से कुचल डाला।

वियेना कांग्रेस की त्रुटियां:—यूरोप के राज्य की सीमाश्रों का जो नव निर्माण किया गया उसमें साधारण जन की प्रस्फुटित होती हुई राष्ट्रीय भावनाश्रों का कुछ भी खयाल नहीं रखा गया। जैसे बेलजियम को जो एक कैथोलिक प्रदेश था श्रीर जिसकी भाषा कैल्टिक थी प्रोटेस्टेन्ट धर्मी होलेण्ड से मिला दिया गया; एव इटली श्रीर जर्मनी देश जो राष्ट्रीय एकीकरण की श्रोर उन्मुख थे, उनकी इस गित को उनके छोटे छोटे टुकड़े करके रोक दिया गया। पिवत्र संघ स्थापित करके राजाश्रों की शक्ति को बनाये रखने का जो प्रयत्न था वह अप्राकृतिक था क्योंकि जन स्वाधीनता के बीज जो फांस की राज्य कान्ति ने बो दिये थे उनको दबाये रखना श्रसम्भव था।

अतः सन् १८१५ ई० में यूरोप में नव व्यवस्था स्थापित होते ही उसमें विच्छेदन भी प्रारम्भ होगया। इसके बाद का यूरोप का इतिहास उपरोक्त दो मुख्य श्रुटियों के निराकरण का इतिहास है; इसकी गित भी उपरोक्त दो शुट्यों के निराकरण में दो प्रकार की होती है:— १. जन स्वाधीनता और जन सत्ता के लिये ग्रांदोलन जिसके फलस्वरूप कई जन कान्तियां हुई—जैसे सन् १८३० में फांस में,—जिसके प्रभाव से बेलजियम, जर्मनी, इटली, इङ्गलैंड में भी क्रान्तियां हुई; १८४८ में फिर फांस में,—जिसकी प्रतिक्रिया और दूसरे प्रदेशों में भी हुई। श्रीर १८७० में फिर फांस में—जिसकी भी प्रतिक्रिया श्रीर देशों में हुई। २. स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान—जैसे बेलजियम, ग्रीस, इटली और जर्मनी। उपरोक्त दो प्रकार की हलचलें एक दूसरे से सर्वथा पृथक

नहीं थीं - उन सब की गित एक ही ग्रोर थी - जनता के सहयोग पर ग्राश्रित स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों की उद्भावना ग्रीर प्रगित । इस गित में तीन भावनायें निहित थीं: - समता, स्वतन्त्रता एवं जातीयता (राष्ट्रीयता)।

#### जन-स्वाधीनता श्रीर जनसत्ता के लिये क्रान्तियां (१८३० एवं १८४८)

सन् १७७६ में भ्रमरीका का स्वाधीनता संग्राम हुम्रा, वहाँ जन-सत्तात्मक शासन की स्थापना हुई ग्रीर उसी ग्रवसर पर ग्रमेरिकन विधान के मुल ग्राधार मानव के सार्वभौम स्थायी ग्रधिकारों की घोषएगा हई। फिर सन् १७८६ में फ्रान्स की कान्ति हुई, उसमें भी मानव समानता श्रीर स्वतन्त्रता की घोषणा की गई। मानवजाति के मनीषियों श्रीर महापूरुषों ने मानव की चेतना को जागत किया श्रीर उसे समता श्रीर स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया था। किन्तु इस नव जागृत चेतना को दबा देने के लिये भी स्वार्थमयी शक्तियां समाज मे काम कररही थीं। १८१५ ई० मे नेपोलियन के पतन के बाद इन प्रतिगामी शक्तियों ने जोर पकडा श्रीर श्रास्ट्रिया के विदेश मन्त्री मेटरनिश के नेत्तव में रूस, प्रशा, स्पेन इत्यादि के शासकों ने पहिले तो जनता की ग्राकांक्षाग्रों की परवाह किये बिना मनमाने ढङ्का से युरोप के राज्यों का संगठन किया श्रीर फिर श्रपने भ्रपने देश में जनता की भावनाओं को कूचले रखने के लिये दमन-चक्र चलाना प्रारंभ किया। किन्तु वह चिनगारी जो युरोप की जनता में लगचकी थी, बभाई न जासकी। फ्रान्स में नेपोलियन के बाद प्राचीन बोरबोन वंश के राजाम्रों का जो निरंक्श राज्य स्थापित कर दिया गया था उसके विरुद्ध सन् १८३० में देश भर में कांति की न्नाग फैल गई। वह आग केवल फान्स में ही नहीं किन्तू इटली, जर्मनी, पोलेंड, स्पेन, पूर्तगाल इत्यादि देशों में भी फैली। पोलेंड, को छोडकर प्रायः सब जगह राजाग्रों का स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हमा भ्रौर हर जगह राजाभ्रों को जन सत्तात्मक विधान (भ्रथात् वह व्यवस्था जिसमें शासनाधिकार जनतापर स्राश्रित हों, – शासन जनताकी सम्मतिसे होताहो) मंजूर करनेपड़े।

१८४८ की क्रान्ति-१६वीं शती के मध्य तक यूरोप में यांत्रिक ग्रीर ग्रीद्यौगिक कान्ति होचुकी थी, उसके फलस्वरूप पच्छिमी यूरोप के समाज मे एक नये वर्ग, एक नई भावना ने जन्म लेलिया था। वह नया वर्ग था श्रमिक वर्ग ग्रौर वह नई भावना थी "समाजवाद" की भावना। युरोप के मानव समाज मे यह एक मुलतः नई चीज थी। यान्त्रिक उत्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न नई ग्रार्थिक परिस्थितियों ने उपरोक्त नई भावना श्रीर नये वर्ग को जन्म दिया था। राजाश्रों का एकतन्त्री शासन तो निसन्देह १८३० की क्रान्ति में समाप्त हो चुका था ग्रौर वे जनता की सम्मति से याने व्यवस्था सभाग्रों की सम्मति से शासन चलाते थे। किन्तू उन व्यवस्था-सभाग्रों में प्रतिनिधित्व विशेषतया उच्च वर्ग का श्रर्थात् पूंजीपति एवं उच्च मध्यवर्गीय लोगों का होता था। निम्न वर्ग, किसान श्रीर मजदूर लोगों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व उसमें नहीं था। ग्रत. समाज का ग्राधिक ढांचा ग्रीर उसके कानून इस प्रकार बने हए थे जिसमे उच्च वर्ग के लोगों के स्वत्व ग्रीर स्वार्थ कायम रहें ग्रीर निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों के धन, शक्ति श्रीर ऐश्वर्य के साधन बनकर रहें। तत्कालीन फांस का राजा पूंजीपित एवं उच्च मध्य-वर्ग के प्रभाव में था; जनता की यह मांग थी कि मताधिकार निम्न-वर्ग के लोगों को भी प्राप्त हों, किंतु फांस का राजा यह बात मानने को तैयार नहीं था। मानव को जब यह भान होचुका था कि सब समान हैं, तब ऐसी स्थिति का कायम रहना जिसमें कुछ लोगों को तो विशेषाधिकार हों ग्रौर कुछ को नहीं, कठिन था। ग्रतः फिर एक बार क्रांति की ग्राग धधक उठी, उसने फ्रांस के राजा को ही खत्म करडाला, फ्रांस में राजशाही की जगह प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। इस क्रांति का प्रभाव भी सन् १८३० की क्रांति के समान यूरोप के ग्रन्य देशों में पहुंचा। इक्कलैंड में मताधिकार प्रसार के झांदोलन को नया वेग मिला स्रौर

यद्यपि वहां कोई खूनी कांति नहीं हुई किन्तु मताधिकार प्रसार का आंदोलन अवश्य सफल हुआ। १८३० में पुराने अनियमित बोरोज (जिले) को जो पुराने जमाने से निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चले आते थे किंतु जहां अब जनसंख्या बहुत कम होचुकी थी, हटा, नये निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये जिससे नये स्थापित नगरों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। १८६८ ई० में एक नये कानून से समस्त मजदूर वर्ग को मताधिकार दिया गया और फिर १८८४ ई० में समस्त किसान वर्ग को भी यह अधिकार मिला। इसके फलस्वरूप इङ्गलैंड में वयस्क पुरुषों का सार्वभौम मताधिकार स्थापित होगया। इस क्षांति की प्रतिक्रिया जर्मनी और इटली में भी हुई जहां स्वतन्त्रता और एकता के लिये चलते हुए आन्दोलनो को प्रोत्साहन मिला और जिनकी परिएएति इटली की स्थापना में हुई।

#### स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान

बैलिजियम— (१८३१) - १८१५ ई० में वियेना की कांग्रेस ने इसको हालेण्ड के साथ जोड़ दिया था— किन्तु बैलिजियमवासियों का धर्म श्रीर भाषा हालेण्ड वासियों से भिन्न थे। हालेण्ड श्रपनी भाषा, श्रपने धर्म, राजकीय एवं ग्राधिक स्वार्थों का प्रभुत्व बैलिजियम पर जमाने लगा बैलिजियमवासी इसको सहन नहीं कर सके श्रीर उन्होंने विद्रोह कर दिया। धन्त में यूरोप के श्रन्य बडे राज्यों के बीच बचाव से सन् १८३१ में बैलिजियम एक पृथक् राज्य घोषित कर दिया गया। विधान सम्मत राजशाही (Constitutional Monarchy) की वहां स्थापना हुई श्रीर देश की स्वाधीनता श्रीर उसकी तटस्थ स्थिति को मान्यता दी गई। यूरोप में प्रसारित होते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की यह प्रथम विजय थी।

शीस का स्वाधीनता युद्ध — ( १८२६ ):-ग्रीस जो मध्य युग में पूर्वीय रोमन साम्राज्य का ग्रंग था, सन् १४५३ ई० में बढ़ते हुए उस्मान तुर्की साम्राज्य का ग्रंग बना। तब से ग्रीक लोग कई सदियों तक उसी इस्लामी तुर्की साम्राज्य के गुलाम रहे भ्रौर उनसे भ्रातिकत । १६वीं सदी में फ्रांस की राज्य-क्रांति से उद्भृत हो कर यूरोप के सब देशों में स्वतन्त्रता की एक लहर फैनी भीर नेपोलियन के पतन के बाद प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की भावना। ग्रीक लोगों में भी चेतना जागृत हुई श्रीर उन्होंने श्रपनी स्वतन्त्रता के लिये तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सन् १८२१ में युद्ध शुरु कर दिया। इस छोटे से देश का तुर्की साम्राज्य के विरद्ध उठ खड़ा होना एक साहसमात्र था । किन्तू ग्रीक लोग स्वतन्त्रता की प्रेरणा से वीरता से लड़े, श्रन्य यूरोपीय देशों के भी स्वाधीनता प्रेमी अनेक साहसी युवक आ आकर ग्रीस के स्वाधीनता संग्राम में सहयोग देने लगे, ग्रीर ग्रीस सेना में भर्ती होकर तुर्कों के खिलाफ लड़ने लगे। इस प्रकार अनेक स्वयं सेवक जो ग्रीस की सेना में भर्ती हुए उनमें इङ्गलैंड का प्रसिद्ध महाकवि लोर्ड बायरन भी था। कई वर्षों तक यद्ध चलता रहा - प्रकेला ग्रीस विशाल तुर्की साम्राज्य के सामने नहीं ठहर सकता था। अन्त में इङ्गलैड, फान्स भ्रौर रूस ने बीच बचाव किया, टर्की की कई जगह हार हुई ग्रीर ग्राखिरकार १८२६ ई० में ग्रीस स्वतन्त्र हुन्ना। वहां राजतन्त्र सरकार कायम हुई बवेरिया का एक राजकुमार राजा हुआ।

इटली की स्त्रतन्त्रता त्र्योर एकीकरए (१८०१):— वियेना की कांग्रेस के बाद इटली की राजनैतिक दशा निम्न प्रकार थी। इटली छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। हम इन राज्यों को चार श्रेगियों में विभक्त कर सकते हैं:—

१. इटली का देशी राज्य—पीडमाण्ट श्रीर सार्डिनिया का राज्य। यहां इटली जाति के ही एक राजा विकटर इमेन्यू प्रल द्वितीय का शासन था। २. इटली के बीचोंबीच रोम के पोप का राज्य था। ३. विदेशी राज्य—उत्तर में लोम्बार्डी श्रीर विनेशिया तो सीधे श्रास्ट्रिया के शाधीन थे श्रीर टस्केनी, पालमा, मोदेना इत्यादि छोटे छोटे राज्य श्रास्ट्रिया

राज्य वंश के राजकुमारों के शासनाधीन थे। इस प्रकार इटली के एक प्रमुख भाग पर विदेशियों का शासन था, भ्रीर समस्त इटली, प्रायद्वीप पर उसका प्रभाव। ४. दक्षिए। में दो सिसली राज्य थे-जहां फ्रान्स के बोरबोन वंश के राजाभ्रों का भ्रधिकार था।

प्राचीन रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली में गोथ (ग्रार्य) लोगों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हए । मध्य यग में भी यही दशा रही, उस काल तक तो राष्ट्रीयता की भावना का जन्म ही न हो पाया था। सोलवीं शताब्दी में इटली के राजनैतिक विचारक मेकियाविली (१४६६-१५२७ ई०) ने राष्ट्रीयता का विचार लोगों को दिया श्रीर उसने यह स्वप्न देखा कि इटली के सब छोटे छोटे राज्य संगठित होकर एक प्रिस (राजा) के म्राधीन हो जायें। किन्तू उस यग में यह सम्भव नहीं था। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में समस्त इटली पर नेपोलियन का प्रभाव रहा भीर उसने भ्राधनिक युग में इटलीवासियों में एकता भीर स्वतन्त्रता की भावना पैदा की। नेपोलियन के पतन के बाद वियेना की कांग्रेस द्वारा इटली का कई राज्यों में विभक्तीकरण हुआ जिसका जिक स्रभी ऊपर किया जा चका है। किन्तू नेपोलियन काल में स्वतन्त्रता श्रौर एकता की जिस भावना का ग्राभास इटलीवासी पा चुके थे, उसे वे नहीं भले। इसी काल में इटली में वहां का प्रसिद्ध देशभक्त श्रीर लेखक जोसेफ मेजेनी (१८०५-७२ ई०) पैदा हुन्ना, जो मानो इटली की स्वतन्त्रता का देवदूत था। वह एक राष्ट्रीयनेता ही नहीं वरन् एक महामानव था जिसने व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष के लिए यह सबक सिखाया था "ग्रपने जीवन में किसी एक महान ग्रादर्श को समाहित करलो।" उसने अपने लेखों से और अपने शुद्ध स्वार्थ रहित त्यागमय जीवन से इटली के जन जन में स्वतन्त्रता के लिए एक तीव उत्कण्ठा पैदा कर दी। साथ ही साथ १८३० ग्रीर १८४८ की राज्य क्रान्तियों ने इटली बासियों में भीर भी उत्साह भर दिया। वे भ्रास्ट्रिया से एवं मास्ट्रिया के राजकुमारों के छोटें छोटे राज्यों के एकतन्त्रीय शासन से मुक्त होने के लिये अग्रसर हो गये। विदेशियों के विरुद्ध अनेक षडयन्त्र श्रीर हिंसात्मक कार्यवाहियां की । किन्तू वे सफल नहीं हो पाये। सार्डिनिया के इटली जातीय राजा विकटर इमेन्युग्रल का महा मन्त्री उस समय काउण्ट केवर ( Count Cavour ) था। उसने इस तथ्य को पहचाना कि बिना बाहर की सहायता के केवल षडयन्त्रों से इटली को मुक्त नहीं किया जा सकता, श्रतः उसने बड़ी सोच समझ के बाद एक क्ट-नीति-पूर्ण कदम उठाया। उस समय फांस रूस के लिये कीमिया की लड़ाई में फंसा हुन्ना था। उसने तूरन्त सार्डिनियां की फौजे फांस की मदद के लिए भेज दीं। इससे फांस का शक्तिशाली राष्ट्र प्रसन्न हमा। काउन्ट केवर सामरिक तैयारियां करता रहा भ्रौर भ्रपनी फीजे बढ़ाता रहा श्रीर इसी टोह में रहा कि श्रास्ट्या से किसी भी प्रकार भगडा मोल ले लिया जाय। श्रास्ट्या ने जो विकटर इमेन्यश्रल की सामरिक तैयारियां देख रहा था, उसको एक धमकी दी कि वह भ्रपनी फौंजों का निशस्त्रीकरण कर दे। इसी बात को लेकर यद्ध छिड़ गया। फांस इटली की मदद को स्राया। १८५६ में स्रास्ट्यिन लोगों की हार हुई। लोम्बार्डी प्रान्त इटली के हाथ लगा। इटली की मुक्ति ग्रीर एकीकरण की तरफ यह पहला कदम था। इस ग्रीर ग्रन्य घटनायें इस प्रकार हुई:---

- १. १८५६ में उपरोक्त लोम्बार्डी प्रान्त इटली जातीय राज्य सार्डिनयां में मिला लिया गया।
- २. १८६० में टस्कनी, पालमा, मोदेना म्रादि छोटे छोटे राज्यों में विद्रोह हुम्रा; वहां के राजाम्रों को हटा दिया गया ग्रीर वे सब राज्य उपरोक्त जातीय राज्य में मिला दिये गये।
- ३. इसी वर्ष दक्षिए के दो सिसली राज्यों में जहां फांस के बोरबोन वंश के राजाश्रों का राज्य था, विद्रोह हुआ। इटली के स्वतन्त्रता संग्राम के वीर योद्धा गैरीबाल्डी ने इस विद्रोह का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया।

ग्रीर इन दोनों राज्यों को हराकर सार्डिनिया के जातीय राज्य में मिला दिया।

- ४. १८६६ ई० में ग्रास्ट्रिया श्रीर प्रशा में युद्ध छिड़ गया। सार्डि-नियां के राजा विकटर इमेन्यूग्रल ने प्रशा की मदद की, युद्ध में ग्रास्ट्रिया की हार हुई श्रीर सार्डिनियां ने प्रशा की जो मदद की थी उसके बदले में वेनिस (वेनेशिया) का राज्य उसको प्राप्त हुग्रा।
- प्र. १८७० ई० में स्वयं विकटर इमेन्यूग्रल ने रोम पर चढ़ाई कर दी ग्रौर यह ग्रन्तिम राज्य भी इटली राज्य में मिला लिया गया।



इस प्रकार १८७० ई० में इटली की मुक्ति हुई ग्रीर शताब्दियों के बाद इटली एक राज्य बना। यह काम देश भक्त मेजेनी की प्रेरणा से, गैरीबाल्डी की तलवार से, मन्त्री केवर की कूटनीति से भौर राजा विकटर इमेन्यूग्रल की सहज बुद्धि से सम्पूर्ण हुग्रा।

जनता की सम्मित से विधान-सम्मत राजतन्त्र की स्थापना हुई। पालियामेण्ट की सम्मित से राजा राज्य करने लगे। पहिला राजा विकटर इमेन्यू अल ही बना। मुक्त होने के बाद इटली कुछ ही वर्षों में यूरोप का एक शिक्तशाली अगुआ राष्ट्र बन गया।

#### ४. जर्मनी का एकीकरण

मध्य युग में वह प्रदेश जो ग्राधुनिक जर्मनी है पवित्र रोमन साम्राज्य के रूप में स्थित था। उसकी यह स्थिति कई सदियों तक बनी रही। यह पवित्र साम्राज्य एक केन्द्रीय सुसंगठित राज्य नहीं था। इसमें सैकड़ों छोटे छोटे राज्य थे, जिनके शासक कहीं तो सामन्ती सरदार (Dukes) होते थे और कही के शासकों को राजा की उपाधि भी होती थी। एक जर्मन राष्ट्रीय भावना का सर्वथा ग्रभाव था यद्यपि युरोप में फ्रान्स, स्पेन, पूर्तगाल, इञ्जलंड श्रीर रूस पृथक पृथक राष्ट्रीय राज्य बहत पहिले ही बन चुके थे। इस पवित्र साम्राज्य पर १६ वीं शती के प्रारम्भ में फ्रान्स के नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार हुमा, उसने पवित्र साम्राज्य के नाम को खत्म किया, उस साम्राज्य के पच्छिमी राज्यों को मिलाकर सन् १८०६ में राइन संव का निर्माण किया। इस संघ से पृथक पूर्व में प्रशा श्रीर श्रास्ट्या के श्रलग राज्य कायम रहे। किन्तू १८१५ ई० में नेपोलियन के पतन के बाद, राइन संघ को तोडकर भ्रलग एक जर्मन संघ का निर्माण किया गया, जिसमें राइन संघ के छोटे छोटे राज्यो के ग्रतिरिक्त प्रशा ग्रीर ग्रास्ट्रिया राज्यों के भी कुछ भाग सम्मिलित किये गये। प्रशा के निवासी टय्टोनिक जाति के थे जो जर्मन भाषा बोलते थे; म्रास्ट्या राज्य के कुछ भागों के निवासी मधिकतर स्लैव जाति के थे जो स्लैव जाति की भाषायें बोलते थे। इस नये संघ के निर्माण होने के पहिले उक्त प्रदेशों में जितने भी उदार विचारवादी जर्मन भाषाभाषी थे उनकी यह उत्कट इच्छा थी कि छोटे छोटे सब राज्यों का एकीकरण होकर एक सशक्त केन्द्रीय जर्मन राज्य स्थापित हो किन्तु उनकी यह इच्छा सफल नहीं हो सकी; एककेन्द्रीय राज्य बनाने के बदले वियेना की कांग्रेस ने ग्रास्ट्रिया के नेतृत्व में एक शिथिल संघ बनाकर रख दिया।

इस संघ के नेतृत्व के लिये प्रशा भी अग्रसर था-आस्ट्रिया श्रीर प्रशा में इस बात पर प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई। वियेना की कांग्रेस के बाद उक्त जर्मन संघ के इतिहास में दो बडे ग्रान्दोलन प्रारम्भ हुए। एक का उद्देश्य था जर्मन एकता भीर दूसरे का उद्देश्य उदारवादी जनशासन। जर्मन भाषा भाषी अनेक नवयुवक और विद्यार्थी इस प्रेरणा में लोन हो गये कि छोटे छोटे स्वेच्छाचारी राजाभ्रों को हटाकर एक शक्ति शाली संगठित राज्य स्थापित किया जाये। सन् १८३० व ४८ की फ्रांस की कान्तियों का भी उन पर जबरदस्त ग्रसर पड़ा। सबसे पहिले तो इन छोटे छोटे राज्यों में व्यापारिक एकता स्थापित हई जिसका अर्थ था कि भन्तर्शातीय व्यापार बिना किसी पाबन्दी या महसूल के स्वतन्त्र रूप से हो । यह जर्मन एकता की भ्रोर प्रथम कदम था । एकताके भावको सर्वाधिक उत्तेजना देने वाला प्रशा थो इसलिये सभी लोग प्रशाको अपना नेता समभने लगे। जर्मन संघ को प्रशा के अधिनायकत्व में एक केन्द्रीय राज्य बनाने के प्रयत्न भी हए किन्तु भास्ट्रिया ने उन सबको विफल कर दिया। सन् १८६१ में प्रशा का राजा विलियम द्वितीय था। उसकी विसमार्क (१८१५-१८६ ई०) नामक एक कुशल भौर साहसी पुरुष मिला जो प्रज्ञा राज्य का प्रधान मन्त्री एवं परराष्ट मंत्री बनाया गया । बिसमार्क जर्मनी के महापूरुषों में से एक हैं। बिसमार्क का यह विश्वास था कि प्रशा का उद्देश्य जर्मन जाति की एकता है भीर वह एकता प्रशा के राजवंश द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है। बिसमार्क ने एक अद्भुत शक्तिशाली अनुशासनशील सेना का निर्माण किया। यह सेना यांत्रिक शस्त्रों द्वारा लैस थी। मशीनों द्वारा ग्राधुनिक ढङ्ग के शस्त्र पहिले कभी भी नहीं ढाले गये थे। बिसमार्क की संगठनकत्री कुशलता का केवल इसी बात से पता लगता है कि जबै १८७०-७१ ई० में फांस भीर प्रशा में युद्ध हो रहा था तब प्रशा की जो १५० रेल गाड़ियां जिनमें डेढ़ लाख सैनिक थे, फास की सीमा पर भेजी गई उनमें एक भी गाड़ी, एक मिनट की भी देरी से नहीं पहुंची। बिसमार्क ने ग्रास्ट्या को ग्रलग करने का एक ही रास्ता निकाला था और वह था "रक्त और लोह" (Blood and Iron) की नीति । वास्तव में वह स्वयं तत्कालीन यूरोप का एक लौह पूरुष था-जिसने बिखरी ईंटों में से एक नये राष्ट्र का निर्माण कर, उस राष्ट्र को भी फौलादी राष्ट्र बना दिया। जब से प्रशा में बिसमार्क के हाथ में शक्ति ग्राई तभी से मानों जर्मनी मचमुच एक संगठित राष्ट्र की श्रोर तेजी से श्रग्रसर हो गया। सर्व प्रथम बिसमार्क ने श्रास्ट्रिया से निपटना चाहा। १८६६ ई० में म्नास्ट्रिया से उसने युद्ध छेड़ दिया। थ्रास्ट्रिया की हार हुई-प्रे<mark>ग में</mark> संधि हुई-सन्धि के श्रनुसार <mark>श्रास्ट्रिया</mark> जर्मन संघ से पृथक् हुग्रा भौर उसने यह स्वीकार किया कि प्रशा जिस तरह से चाहे जर्मनी का निर्माण कर सकता है। बिसमार्क ने जर्मन संघ के उत्तरी राज्यों का सन् १८६७ में एक संघ बनाया जिसका श्रधिनायक प्रशा रहा; इसमें दक्षिए। के राज्य जो रोमन कैथोलिक थे भीर जिनको फांस का सहारा था शामिल नहीं हुए। अतः बिसमार्क को फांस से भी निपटना पड़ा। सन् १८७०-७१ ई० में महत्वपूर्ण जर्मन फांस युद्ध हुग्रा। सीडेन युद्ध क्षेत्र में फांस की हार हुई श्रीर फांस का राजा नेपोलियन द्वितीय कैंद कर लिया गया। श्राखिर युद्ध का निर्एंय फैं कफोर्ट की सिंघ में हुआ। जर्मनी में फांस का हस्तक्षेप समाप्त हुआ श्रीर उसे श्रपने प्रांत श्रव्सेस लोरेन जर्मनी को देने पड़े। जर्मनी का एकीकरण सम्पूर्ण हु ग्रा। होहनजोलनं राज्य वंश की भ्रष्यक्षता में एक राष्ट्र-संसद का निर्माण हुन्ना; श्रीर इस प्रकार विधान-सम्मत राजतन्त्र की वहां स्थापना हुई। शताब्दियों के बाद जर्मन जाति एक राष्ट्रीय राज्य के ग्रंतर्गत संगठित हई।

हंगरी का उत्थान — सन् १८०६ ई० में पितत्र रोमन साम्राज्य खत्म हुमा। उसकी जगह पच्छिम में तो मुख्यतया जर्मन लोगों का राइन संघ बना ग्रीर पूर्व में हैब्सवर्ग वंश के राजाग्रों का श्रास्ट्रिया साम्राज्य मलग । म्रास्ट्रियन साम्राज्य का विस्तार उत्तरी इटली में एवं जर्मनी के कुछ प्रान्तों तक था। १६वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की जो लहर चली उसके फलस्वरूप सन् १८५६-६० में तो इटली के प्रान्त उससे पृथक् हुए भीर सन् १८६६ में जर्मनी के प्रदेश। इन प्रदेशों के पृथक् होने के बाद भी ग्रास्ट्रिया साम्राज्य में कई जातियों के लोग रह गये थे। जैसे मगयर, स्लैव, जैक इत्यादि। श्रास्ट्रिया के सम्राट को यह महसूस हुन्ना कि राज्य को शक्तिशाली बनाये रखने के लिए उसमें भिन्न भिन्न जाति के जो लोग हैं उनको खुश रखना भ्रावश्यक है, विशेषतः उन मगयर लोगों को जो उस भाग में बसे हुए थे जो हंगरी कहलाता था। श्रत: सन १८६८ ई० में सम्राट ने अपने राज्य को दो भागो में विभक्त कर दिया, एक ग्रास्ट्रिया जिसकी राजधानी वियेना रही ग्रीर दूसरा हगरी जिसकी राजवानी बुडापैस्ट रक्खी गई। इस प्रकार एक नये राज्य का उद्भव हुआ। दोनो राष्ट्र विदेश नीति श्रीर दूसरे प्रश्नों को छोड़कर अपने आंतरिक मामलों में स्वतन्त्र रहे । आस्ट्रिया का सम्राट हगरी का राजा रहा। यह स्थिति सन् १९१९ ई० तक चलती रही, जब प्रथम महायुद्ध के बाद इन दोनों राज्यों में से तीन राज्यों का निर्माण किया गया यथा श्रास्ट्रिया, हगरी श्रीर तीसरा नया राज्य जेकोस्लोवेकिया।

यूरोप (१८१४-७०) सिंहावलोकन—देखा होगा कि जनतन्त्र भीर राष्ट्रोयता इन्हीं दो शिक्तयों ने १६ वीं सदी में यूरोप के इतिहास का निर्माण किया। जनतन्त्र की भावना ने राजशाही को खत्म किया भीर उसकी जगह वैधानिक राजतन्त्र या गणतन्त्र (Republic) राज्यों की स्थापना हुई। "राजाश्रों का दिव्याधिकार" का विचार एक हास्या-स्पद पुरानी कहानी रह गया।

तीव्र राष्ट्रीय भावना ने नये राष्ट्रों को, नये राज्यों को जन्म दिया, कई परतन्त्र राज्य मुक्त हुए, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, एक जाति का दूसरी जाति पर अधिकार हो, ऐसी स्थिति बना रहना प्रायः ग्रसंभव

हो गया। भ्रब देश देश में जातीय गौरव, तीव राष्ट्रीयता की भावना थी । इङ्गलैड, फांस, जर्मनी, इटली, होलैड, बेलजियम, रूस इत्यादि प्रत्येक ग्रब भ्रलग भ्रलग राज्य था, या भ्रलग भ्रलग जाति या भ्रलग भ्रलग राष्ट्र । यूरोप के जीवन में यह एक नई वस्तु थी जिसका मध्यय्ग तक कोई रूप नहीं था: तब तो छोटे छोटे सामन्तों या राजाभ्रों के ग्राधीन रहते हुए यरोप के लोग सब "ईसाई" थे ग्रीर सब जातीय भेदभाव के बिना एक पोप या एक पवित्र रोमन सम्राट के श्राधीन थे। उपरोक्त नवउद्भृत राष्ट्रीय भावना ने राजनीति में 'कृटनीति' (Diplomacy) को जन्म दिया था। यूरोप के राज्यो का यही प्रयास रहता था कि सच भुठ, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह हो अपने अपने राष्ट्र का अभ्यदय भ्रौर उत्थान हो, कोई दूसरा राष्ट्र इतना शिवतशाली न बन जाये कि वह किसी भी दूसरे राष्ट्र के लिये कुछ खतरा पैदा कर दे। दूसरे शब्दों में:--यही प्रयास रहता था कि यूरोप में शक्ति संतुलन (Balance of Power) बना रहे । इसी उद्देश्य से समय समय पर यूरोप में कहीं भी कुछ झगड़ा हो जाता था तो भट सब राष्ट्रों के दो गृट बन जाते थे। इस तरह समय समय पर नई संधिया होती रहती थी, टूटती रहती थीं। किन्तु एक विचक्षरा बात है कि राजनैतिक क्षेत्र में यह अनैतिकता श्रीर विषमता होते हुए भी यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं ग्रार्थिक विकास हो रहा था। समस्त जीवन, व्यक्ति का श्रीर समाज का, नई बुनियादों पर, नये ग्रादगी पर, नये रूपों में ढल रहा था। इस पृष्ठभूमि में से उठकर यूरोप ग्रव विश्व क्षेत्र में पदार्पण कर रहाथा, वस्तुतः पदार्पण कर चुकाथाश्रीर १८७० तक तो वह विश्व क्षेत्र में इतना प्रसारित हो चुका था कि हम मान सकते हैं कि तब से युरोप की हलचल केवल युरोप की हलचल नही रहती वह दुनिया की हलचल हो जाती है, यूरोप की राजनीति केवल यूरोप की राजनीति नहीं रहती वह दुनिया की राजनीति हो जाती है।

# यूरोप के आधुनिक सामाजिक इतिहास का अध्ययन

(१८-१६वीं शताब्दियां)

### विज्ञान और यांत्रिक क्रांति

जो मानव अपनी कहानी के प्रारम्भिक। युग में बाड़े में लौटती हुई अपनी भेड़ों की जांच ककरों के सहारे गिनकर किया करता था कि कोई भेड़ गुम तो नहीं गई है, जो फिर बिना किसी वस्तु के सहारे ५ तक को गिनती जानने लगा था, कल्पना कीजिये वही आदि मानव धीरे धीरे विकास करता हुआ इस स्थिति तक पहुचा कि वह अब केवल पांच नहीं किन्तु खगोल एवं ज्योतिप विज्ञान के अरबों खरबों की संख्या को अपनी कल्पना के दायरे में ला सकता था, वही मानव अब प्रकृति की गतिविधि का, प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करने लगा था कि वया यह सूर्य है, क्यों वे ग्रह सूर्य के चारों श्रोर घूमते हैं; कितनी गति से सूर्य का प्रकाश हमारे पास आकर पहुंचता है, कसे वनस्पति, जीव और मानव उद्भव श्रीर लुप्त होते हैं। मानव ने यह ज्ञान धीरे धीरे सम्पादन किया—ज्ञान सम्पादन की गति आधुनिक युग में कुछ तीव हुई।

पिछली दो शताब्दियों के महान् वैज्ञानिक ग्राविष्कारों ने मानव समाज में क्रान्ति उत्पन्न करदी ग्रौर इतिहास की धारा को बदल दिया। इन वैज्ञानिक ग्राविष्कारों के प्रकट होने के पहिले ऐसा मालूम होता था मानो इतिहास सहस्रों वर्षों से एक मंथर गति से चला ग्रारहा है। साधारए। जन का जीवन जैसा ग्राज से ६-७ हजार वर्ष पूर्व विद्व की म्रारम्भिक नगर सम्यताओं के काल में था वैसा ही मानो माज से लगभग २०० वर्ष पूर्व था। वही बैल या घोड़े की सहायता से खेत में हल चलाना, बैलगाड़ी म्रोर रथ में या घोड़े, ऊंट या खच्चर पर यात्रा करना, हाथ चरखे पर ऊन या कपास कातना म्रोर हाथ करघे पर कपड़े बुन लेना। युद्ध हो तो तलवार, भाला, कटारी म्रादि से लड़ लेना। वह बात हम मान सकते हैं कि भिन्नभिन्न महत्त्वपूर्ण म्राविष्कारों से ही मानव सम्यता म्रागे बढ़ी है, उसका विकास हुम्रा है। वैज्ञानिक म्राविष्कार, सम्यता म्रारे सामाजिक संगठन के रूपो में परस्पर निकट सम्बन्ध रहा है। प्राचीन काल से म्राज तक मानव क्या क्या म्राविष्कार कर पाया है मौर किस प्रकार उसने सम्यता में उन्नति की है—यह भी एक दिलचस्प कहानी है। यहां उस कहानी की रूपरेखा मात्र दी जा सकती है।

चारों श्रोर की भौतिक परिस्थियों की—वर्षा, श्रांधी, वर्फ, जंगनी जानवरों की—थपेड़ ला लाकर एवं दैहिक ग्रावश्यकता, भूल श्रौर प्यास श्रौर शारीरिक रक्षा भी श्रीनवायंता महसूस करके श्रादि मानव के दिमाग में कुछ ललबली सी पैदा होने लगी होगी श्रौर वह श्रासपास की चीज श्रौर परिस्थिति को समभने का प्रयास करने लगा होगा, तभी मानो उस मानवीय हलचल का जन्म हुआ जिसे हम विज्ञान कहते हैं। ऐसा ग्रनुमान है कि श्राज से लगभग एक लाख वर्ष पूर्व, प्राचीन प्रस्तर युग में, कहीं जंगल या गुफा में रहते हुए श्रादि मानव श्रग्न का श्राविष्कार कर चुका था। श्राज से लगभग ४०-५० हजार वर्ष पूर्व उसने पत्थर के लुरदरे श्रौजार श्रौर हथियारों का श्राविष्कार कर लिया था। उस समय वह किसी संगठित समाज का निर्माण नहीं कर पाया था। जंगली जानवरों की तरह टोलियों में वह मैदान, जगलों या गुफा श्रों में रहता था।

फिर नव-प्रस्तर युग में आज से लगभग १५-२० हजार वर्ग पहले उसने चन्न कभीर चिकने पत्थर का पता लगा लिया था एवं वह इन पत्थरों के ग्रीजार ग्रीर हिथायार बनाने लगा था। ग्रनुमानतः ग्राज से १०-१५ हजार वर्ष पूर्व उसने तीन क्रांतिकारी ग्राविष्कार किये, यथा धातु के ग्रीजार, खेतों में बीज बिखराकर ग्रन्न उपजाना, ग्रीर पशुपालन करना। शायद इसी समय उसने हल का ग्राविष्कार कर लिया था। लगभग इसी काल में उसने घास की टोकरियां, मिट्टी के बर्तन एवं नाव बनाना सीख लिया था। इन वैज्ञानिक ग्राविष्कारों के साथ ही साथ उसके कबीलों का संगठन ग्राधिक नियमित ग्रीर सुसंबद्ध होने लगा था।

कृषि ग्रीर पशुपालन के ग्राविष्कार के बाद मनुष्य छोटे छोटे गांव बसाकर रहने लगे ग्रीर संगठित सभ्यताग्रों का विकास होने लगा। ई० पू० ५०००-२००० वर्षों के काल में सुमेर, बेबीलोन, मिस्र, चीन भीर भारत (सिंधु घाटी) प्राचीन विज्ञान के केन्द्र रहे। इन प्रदेशों में उक्त काल में ईट, कुम्हार का चकला, बढ़ईगिरी, पहिएवाली गाड़ी, धन्षबारा, नहर, बाध, कपास ग्रीर ऊन के तार कातना ग्रीर कपड़े बुनना लेखन लिपि, सूर्य-घडी, जल घड़ी, काल गएाना के सिद्धांत, जवाहरात का ग्राविष्कार हुग्रा । भौतिक ग्रावश्यकताएं ग्रौर परिस्थितियों का दबाव ही शायद इन ग्राविष्कारों की जननी थी। ज्ञान की वृद्धि के लिए वस्त्रम्रों पर प्रयोग कर कर के नई बात का पता लगाना -- ऐसे भ्राधनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोएा एवं विज्ञान की प्रायोगिक रीति की चेतना शायद इन प्रदेश के लोगों में विकसित नहीं हो पाई थी। तथापि, जब मिस्र एवं बेबीलोन की सभ्यताएं पतनोनोन्मुख थीं तब भी चीन भ्रौर भारत में नए ज्ञान विज्ञान की खोज, चीनमें विशेष कर प्रायोगिक विज्ञान की हलचल, होती ही रही। भौतिक विज्ञान, रसायन, ज्योतिष गिएत, शरीर एवं ग्रीषिध विज्ञान के श्रनेक सिद्धांतों श्रीर तथ्यों को प्रकाश में लाया गया । पाश्चात्य (युरोपीय एवं श्रमेरिकन) विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तकों में प्राचीन भारत ग्रीर चीन की वैज्ञानिक प्रगति का उल्लेख सर्वथा नही मिलता । उनकी यह धारएग है कि उच्चस्तरीय भौतिक ज्ञान एवं उदात्त और गहन मानवीय अनुभृतियों श्रीर भावनाश्रों का उदय और विकास पश्चिम में ही विशेष हुन्ना, श्रीर कि पाश्चात्य सभ्यता पूर्वीय सभ्यता से उत्कृष्टतर है; इस धारणा का मूख्य कारण यही है कि वे लेखक पूर्वीय देशों (चीन, भारत) के प्राचीन साहित्य, से अनिभज्ञ रहे है। जो कुछ हो, ज्यों ज्यों पूर्वीय साहित्य प्रकाश में आता जा रहा है त्यों त्यों यह स्पष्ट होता जा रहा है कि चीन ग्रीर भारत में भौतिक, शारीरिक, इहलौकिक वस्तुज्ञान एवं मानवीय भावनाग्रों के विकास की परम्परा बराबर बनी रही है, यहां तक कि गिएत, ज्योतिष, वनस्पति, श्रौषधि, भौतिक, एवं रसायन शास्त्रों के प्रारंभिक ज्ञान का ब्राविष्कर्ता भारत को माना जा सकता है, एवं कई प्रकार के यंत्रों और भ्रावश्यक वस्तुभ्रों का मल निर्माता चीन को। इन बातों की ऐतिहासिक साक्षी मिलती है कि ई० पू० पांचवी-छठी शताब्दी में ग्रीर ग्रन्मानतः इसके पूर्व भी, भारतीय एवं पश्चिमी दुनिया (ग्रीस) के विद्वानों में सम्पर्क था--परस्पर ज्ञान विज्ञान का श्रादान-प्रदान होता रहता था। ऐसे उल्लेख मिलते है जिनसे ज्ञात होता है कि भारतीय विद्वान ग्रीस में ग्रीक भाषा सीखकर सोकेटीज एवं ग्रन्य दार्शनिकों से वार्तालाप भौर वाद-विवाद किया करते थे।

भारत, चीन, सीरिया, बेबीलोन, ईरान, मध्य एशिया, ग्रीस, रोम (ग्राधुनिक रेल तार न होते हुए भी) एक दूसरे से सम्बद्ध थे। जल-थल के रास्ते यात्री, ब्यापारी, ज्ञान के भूखें विद्वान, साहमी ग्रन्वेषक एक दूसरे देश में जाते रहते थे। इन सब देशों की ज्ञान विज्ञान की धाराएं परस्पर टकराती रहती थीं, मानों उक्त सब देशों की हलचलों ने मिलजुल कर ही उस प्राचीन दुनियां के मानव की सम्यता ग्रीर संस्कृति का विकास किया हो—बिल्कुल तो वे एक दूसरे से ग्रज्ञात ग्रीर ग्रलग कभी नहीं रहे। वास्तु ज्ञान में ग्रभिरुचि, उसमें ग्रन्वेषएा, ग्रभिवृद्धि ग्रीर विकास की परम्परा, हां भारत में तो प्रायः नवीं दसवीं शताब्दी में ग्रीर चीन में १५वीं शताब्दी में प्रायः समाप्त हो गई। १५वीं शताब्दी के बाद तो मानों वास्तु विज्ञान में पश्चिम ही पश्चिम की देन रही।

जो हो, पूर्व में ग्राविष्कृत वस्तुग्रों की, वहां के ज्ञान की याती मिली ग्रीस को । फिर भी ऐसा माना जाता है कि जहां तक अध्ययन का प्रश्न है, प्रयोगात्मक विज्ञान के विधिवत ग्रध्ययन की नींव ग्रीक दार्शनिक म्नरस्तु (३८५-३२२ ई० पू०) ने डाली। ई० पू० तीसरी शताब्दी में ग्रीस के प्रसिद्ध गरिगतज्ञ युक्लीड ने रेखा गरिगत में ग्राकंमडीज ने भौतिक विज्ञान में, हीरो श्रीर फीलोने गिएत-विज्ञान में, ईरोटोस्थीनीज ने भुगोल में ग्रीर हिप्पारकस ने नक्षत्र-विज्ञान में महत्वपूर्ण नई जानकारियां हासिल कीं। ग्रीक सम्यता की भ्रवनित श्रौर पतन के साथ साथ वहां की वैज्ञानिक परम्परा समाप्त हो गई, किन्तू, जो कुछ उपलब्धियां ग्रीस ने प्राप्त की थी वे सीरिया. ईरान भीर भारत के विद्वानों ने ग्रपना ली थी, ग्रतः जब यूरोप (प्राचीन ग्रोस) में विज्ञान की परम्परा प्रायः समाप्त हो चुकी थी--रोमन सम्यता काल में भी इसका विकास नहीं हुआ था, बर्बर युगमे तो इसका नाम तक नहीं था -- तब दुनिया के पूर्तीय देशो मे यथा, भारत, ईरान, चीन, में उसका प्रचलन बना रहा, उसका विकास भी हुआ। भारत में आयुर्वेद शास्त्र ने वैज्ञानिक आधार पर खुव प्रगति की, बीज गिगति ग्रीर दशमल गिन्न का ग्राविष्कार किया इत्यादि । चीत में ई० पू० की पहली शताब्दी में भाषा की ब्लोक छपाई का, ई० सन् की दूसरी शताब्दी में कागज, पाँचवीं शताब्दी में दिकसूचक यंत्र एव छठी शताब्दी मे गन पाउडर का स्राविष्कार हम्रा--इत्यादि ।

७वीं-प्वी शताब्दियों में इस्लाम के उत्थान के साथ साथ ग्ररब के विद्वानों ने उक्त ज्ञान को अपनाया, उसकी परम्परा कायम रक्खी, श्रीर इन्हीं ग्ररबी विद्वानों के माध्यम से एक बार फिर वह ज्ञान मध्य युग में यूरोप में पहुवा। (इसीलिए यूरोपीय विद्वानों ने गल्ती से गिएत एवं रसायन शास्त्र के अनेक ऐसे तथ्यों का ग्राविष्कर्त्ता जिनका ज्ञान पहिले से ही भारत को आ ग्ररब विद्वानों को मानलिया, जबिक वस्तुतः ग्ररब लोगों ने वह ज्ञान भारत के सम्पकं से सीखा था)। यद्यपि मध्य-पुग में वैज्ञानिक दृष्टिकोएा तो लुप्तप्रायः था किन्तु .फिर भी वैज्ञानिक कौशल, टैकनीक, संबंधी श्रवश्य कुछ काम हुन्ना । यूरोप में मध्ययग में निम्न श्राविष्कार हए:--

मध्ययुग—१. घोड़ों के लोहे की नाल लगाने का म्राविष्कार हुग्रा। (इसके पहिले रोमन लोग चमड़े की नाल लगाते थे इसिलये न तो वे म्राधिक बोका ढो सकते थे ग्रीर न पक्की सड़कों पर ग्रधिक काम में लाये जासकते थे—भारी बोका मानव द्वारा ढोया जाता था)। २. पतवार का ग्राविष्कार (इसके पहिले रोमन जहाज डांडों के सहारे खेये जाते थे)। ३. १५८८ ई० में इङ्गलेंड में जहाजों के चलाने में मानव शिक्त की जगह वायु-शिक्त का प्रयोग हुग्रा। यह प्रयोग सबसे पहिले स्पेन के जहाजी बेड़े में हुग्रा। इसके पूर्व प्रायः मानव मजदूर डांडों से जहाज चलाते थे। ४. यांत्रिक घड़ी का ग्राविष्कार ग्रंथकार युग में निश्चित रूप से एक ईसाई मठ में हुग्रा। ५. यूरोप के इतिहास में रोमन साम्राज्य के ग्रन्तिम वर्षों में मोसेली नदी के किनारे बनाई गई पहली पनचक्की का नाम ग्राता है। हवा चक्की भी ग्रंथकार युग के ग्राविष्कारों में है। १२वीं सदी ग्राते ग्राते हम यूरोप के विभिन्न स्थानों में हवाचक्की का इस्तेमाल देखते है। रोमन काल में चिक्कयां गुलामों या गदहों द्वारा चलाई जाती थीं।

म्राविष्कारों का यह तांता महत्वपूर्ण था। इसमें से प्रत्येक ने मनुष्य को गाड़ियां खेचने, डांड खेने या चिक्कियां चलाने जैसे कठिन परिश्रम-साध्य कार्यों से मुक्त किया। म्रावैज्ञानिक युग में होनेवाले ये म्राविष्कार बड़े राजनैतिक महत्व के थे। इन्होंने मानव को म्रदक्ष श्रम-शिक्त का स्रोत बनने से मुक्त कर दिया। वास्तव में 'मगनाकार्टी', हेबियस कोर्पस कानून या जिन दूसरे कानूनों की बात हम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी म्रपेक्षा मानव को स्वतन्त्र करने में उपर्यु कत म्राविष्कारों की देन प्रधिक थी। सन् १२८५ ई० में म्रांखों के चश्मे का म्राविष्कार म्रालक्सेंदर—द-स्पीना ने किया। सन् १३७० ई० के लगभग काग्रज, बारूद, चुम्बक

श्रीर मुद्रश की कलायें चीन से यूरोप में मंगोल लोगों द्वारा लाई गईं। १५वीं शताब्दी के पूर्वार्घ में कई मुद्रशालय यूरोप में खुल गये। इङ्गलंड में सर्व-प्रथम छापाखाना सन् १४५५ ई० में खुला। पुनर्जागृति काल में विज्ञान की नीव फिर पड़ी श्रीर तभी से चमत्कारिक श्राविष्कार होने लगे।

पुनर्जागृति काल से आजतक (१६५०) व्यावहारिक-विज्ञान श्रौर विज्ञान संबंधी विचारों में जो कुछ भी विकास हुन्रा उसमें विकास के चार युग (काल खण्ड) हम स्पष्ट देख सकते है। १. (१५वीं-१६वीं शताब्दियाँ), इस युग में वैज्ञानिक हलचल विशेषकर इटली में रही; लेम्रोनार्दो दा विची, वीसिलियस एवं कोपरनिकस इस युग के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे। इन्होने यंत्रविद्या, शरीर-विज्ञान श्रीर नक्षत्र-विज्ञान संबंधी कई नई बातों का पता लगाया। कोपरनिकस के पहिले पश्चिम के लोग बाइबल एवं प्राचीन ग्रीक-विज्ञान के ग्राधार पर यह माने हुए थे कि श्रंपनी सुष्टि का केन्द्र तो है पृथ्वी; सूर्य श्रीर ग्रह इस पृथ्वी के चारों ग्रोर घुमते रहते हैं। किन्तु कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि हमारी सुष्टि के केन्द्र में पृथ्वी नहीं किन्तु सूर्य है; पृथ्वी श्रीर श्रन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घुमते रहते हैं। २. (१७वीं-१८वीं शताब्दियां), इस काल में वैज्ञानिक हलचल विशेषतया होलैण्ड, बैलजियम, फ्रांस ग्रीर ब्रिटेन में रही । जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने में विशेष महत्त्वपूर्ण काम ब्रिटेन के दार्शनिक लोर्ड बेकन और फांस के दार्शनिक डीकार्ट ने किया। डच वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम दूर्बीन बनाई एवं महानतम वैज्ञानिक न्युटन ने इस विश्व का गणित की तरह सिद्ध एवं यंत्रवत परिचालित एक मोडल प्रस्तुत किया । ३. (१६वीं शताब्दी), इस काल में भाप भीर विद्यत शक्ति एवं तत्संयंथी यंत्रों का भ्राविष्कार हम्रा, जिनने जीवन के रहन सहन, परिवाहन भीर संदेशवाहन के सब पूराने तरीकों को ही बदल दिया। ४. इस काल को हम १६वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से प्रारंभ हुआ मान सकते है। यह हमारा ही युग है।

इस युग में विज्ञान ने इतनी तेजी से उन्नति की यथा, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, ग्ररणु एवं उद्जन बम इत्यादि, एवं सैद्धान्तिक क्षेत्र में न्यूटन से श्रागे बढ़कर ग्राइन्स्टीन की उपलब्धियां—िक मानो विज्ञान ग्राज हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय जीवन के ग्रंग प्रत्यंग में घुस चुका है।

म्राधुनिक युग के कुछ महत्वपूर्ण म्राविष्कारों का वर्णन नीचे दिया जाता है:—

भाप एख्रिन श्रीर रेल-सन् १७६५ ई० में इङ्गलैंड में जैम्सवाट ने श्रपना सर्व प्रथम भाप का एन्जिन बनाया। यह एन्जिन कोयले और लोहे की खदानों में से पानी बाहर फेंकने के काम आता था। इसी भाप के एन्जिन में ग्रीर सुधार हुए ग्रीर सन् १७०५ ई० में यह कपडें की मील चलाने के काम में आने लगा। अभी तक ऐसा एन्जिन नहीं बना था जो गाडियों को दूरी तक खेंचने के काम में म्राजा। यह काम इक्कलैंड में ही जार्ज स्टीफनसन ने पूरा किया। सन् १८१४ में उसने कोयले की खानों से कोयला ढोने वाली छोटी गाडियां खेंचने के लिये एक एन्जिन तैयार किया। इस एन्जिन में श्रीर सुधार किया गया। सन् १८२५ ई० में जार्ज स्टेफनसन की ही देखरेख में दुनिया की सबसे पहिले रेलवे लाइन इङ्गलंड में स्टोकटन ग्रीर डालिंगटन नामक दो जगहों के बीच बनाई गई। यह मालगाड़ी थी। उसी ने फिर लिवरपूल श्रीर मेनचेस्टर दो शहरों के बीच सबसे पहिली पेसेंजर रेलगाड़ी तैयार की जिसके सर्व प्रथम एंजिन का नाम राकेट था। यह एंजिन, "राकेट", गाड़ियों को खेंचता हुन्ना ३५ मील फी घंटा की चाल से चलता था। इतनी तेजी से चलने वाली कोई भी वस्तु मानव ने पहिले कभी नहीं देखी । यह रफ्तार दुनिया में एक ग्राइचर्यजनक घटना थी, ग्रौर सर्वाधिक ग्रादचर्यजनक बात यह कि बिना किसी जीव शक्ति के वह एंजिन चलता था। १६ वीं शताब्दी के मध्य तक इङ्गलैंड भर में रेलों का एक जाल साफैल गया। यूरोप में सर्व प्रथम रेलवे बेलजियम में एक मंग्रेज इन्जिनियर द्वारा बनाई गई, वहां भी १६वीं शताब्दी के मध्य तक कई रेलवे लाइनें खुल गईं।

भाप के जहाज—स्टीम एंजिन के म्राविष्कार के पहिले जहाज डाँड, पतवारों या पाल (Sails) से चलते थे। ऐसी जहाजों का युग समाप्त हुम्रा और उनकी जगह म्रगनबोट (Steamer) चलने लगे। जहाज में सर्व प्रथम भाप के एजिन का प्रयोग सन् १८०७ ई० में म्रमेरिका के एक इन्जिनियर फिलटन ने किया। यह स्टीमर शुरू शुरू में गहरी निदयों में ही चलते थे। पहला स्टीमर जिसने समुद्र में यात्रा की उसका नाम फोनिक्स (Phoenix) था। इसने म्रमेरिका में न्यूयाक से फिलाडेलिफया तक यात्रा की थी। सन् १८०६ ई० में पहली स्टीमर में म्रटलान्टिक महासागर पार किया। इनमें सुधार होते गये और जहां पाल के जहाजों को म्रटलान्टिक महासागर पार करने में कई महीने तक लग जाया करते थे वहां १६वीं सदी के म्रांत होने तक ऐसे स्टीमर चलने लगे जो म्रटलान्टिक महासागर को ५-६ दिन में ही पार करजाते थे।

कताई श्रीर बुनाई की मशीनों का श्राविष्कार—सन् १७६४ ई० में हारगंवज नामक लंकाशायर के एक जुलाहे ने स्पिनिंग जेनी (कई तकलों का एक चर्ला) का ग्राविष्कार किया। इससे साधारण चर्ले की अपेक्षा कई गृना सूत कत सकता था। सन् १७६६ ई० में ग्राकंराइट ने; ग्रीर सन् १७७५ ई० में कोम्पटन ने कताई की ग्रधिक विकसित मशीनों का ग्राविष्कार किया। इसी समय कार्टवाइट ने कराधा मशीन (कपड़ा बुनने की मशीन) का ग्राविष्कार किया। ये मशीने पहिले तो घोड़ों द्वारा ग्रीर फिर जल शक्ति द्वारा चलाई गई। इसी समय भाप एंजिन का भी ग्रविष्कार हो चुका था। सन् १७७५ ई० में भाप शक्ति से चलने वाली दुनिया की सर्व प्रथम कपड़े की मील की स्थापना नोटिंघम (इक्ललेंड) शहर में हुई; मेनचेस्टर में सर्व प्रथम कपड़े की मील की स्थापना सन् १७८६ ई० में हुई, उसी साल जिस साल फान्स की राज्य कांति हुई थी। फिर तो इक्ललेंड में धड़ाधड़ कपड़े की बड़ी बड़ी मीलें

खुल गईं ग्रीर मेनचेस्टर नगर कपड़े के व्यवसाय का बहुत बड़ा केन्द्र बन गया। कुछ समय पश्चात ऊनी कपड़ा भी मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। पिच्छमी दुनिया में चर्खे ग्रीर कर्घे प्राय: खत्म हुए ग्रीर उनकी जगह लाखों ग्रादमी मशीन द्वारा उत्पादित वस्त्र-व्यवसाय में लग गये।

खान श्रीर धानु कार्य—बड़ी बड़ी लोहे की मशीनें, रेल्वे एंजिन तथा स्टीमर कभी भी संभव नहीं होते यदि खानों में से धातु निकालने, उस धातु को शुद्ध करने तथा उसको मन चाहा मजबूत बनाने के कार्य में, उसको गलाने श्रीर ढालने के काम में तरक्की नहीं होती। सन् १८५८ ई० में इङ्गलंड में एक इन्जिनियर लोहे का फौलाद (Steel) बनाने में सफल हुश्रा, श्रीर १८६१ ई० में धातुश्रों को गलाने के लिये (Electric Furnace) बिजली की भट्टी का श्राविष्कार हुश्रा।

बिजली तार तथा टेलीफोन—१६वी शताब्दी के उत्तारार्घ में इङ्गलंड के वैज्ञानिक फराडे ने (Faraday) बिजली संवधी कई तथ्यों का उद्घाटन किया। सन् १८३१ ई० में उसने डाइनमो का भी म्राविष्कार किया। बिजली के कई तथ्यों के म्रविष्कार के फलस्वरूप तार भीर टेलीफोन का भी म्राविष्कार हुम्रा। सन् १८३५ ई० में सब से पहली तार की लाइन लगी। सन् १८५१ ई० में फान्स म्रोर इङ्गलंड के बीच सर्व प्रथम केवल (समुद्र पार तार भेजने की व्यवस्था) लगाया गया। सन् १८७६ ई० में म्रापस में बातचीत करने वाले टेलीफोन का सर्व प्रथम प्रयोग हुम्रा। फिर तो धीरे धीरे सब जगह जहां जहां रेल्वे लाइन बनी तार, टंलीफोन भी साथ साथ लगने लगे।

उपरोक्त बिजली के तथ्यों के उद्घाटन के बाद सन् १८७८ ई० में सर्व प्रथम बिजली की रोशनी का प्रचलन हुम्रा, इसी वर्ष ग्रमेरिकन वैज्ञानिक एडीसन ने विद्युत लेम्प का ग्राविष्कार किया था श्रीर तदुपरान्त तो बिजली शक्ति का प्रयोग भाप शक्ति की तरह मशीनें श्रीर रेलगाड़ी इत्यादि चलाने में भी होने लगा।

मोटर, एवं हवाईजहाज—ग्रभी तक तो चालक शक्ति केवल भाप श्रीर विद्युत के रूप में ही उपलब्ध थी किंतु लगभग १८८० ई० में पेट्रोल की खोज हुई जो एक ऐसा तेल था जो एक्सप्लोड होने पर (फट जाने पर) भाप भीर बिजली की तरह एक चालक शिक्त पैदा करता था। इस बात की खोज होजाने पर पेट्रोल तेल के द्वारा सड़कों पर मोटरें चलने लगीं। सर्व प्रथम वायुयान का निर्माण १८६७ ई० में प्रोफेसर लेंगवे ने किया। फिर सन् १६०३ में भ्रमेरिका के राइट बन्धुग्रों ने सर्व-प्रथम हवाई-जहाज में उड़ान किये। ऐसी हवाई-जहाज जिसमे कुछ भ्रादमी बैठकर यात्रा करसकते थे सन् १६०६ में बनी। हवाई जहाजों में विशेष तरककी प्रथम महायुद्ध काल में हुई जब जर्मनी के जेपिलन ने गोलाबारी करने के लिये जेपिलन नामक एक बड़ी हवाई-जहाज बनाई। उसके बाद वायुयान का प्रचलन बढ़गया यहां तक कि सन् १६४० के भ्राते भ्राते हवाई यात्रा एक साधारणसी वस्तु होगई। १६३८ ई० में एक हवाई-जहाज ने संसार का चक तीन दिन १६ घंटे में लगाया। १६०३ में राइट बन्धुग्रों की हवाई-उड़ान की चाल ३० मील प्रति घंटा के हिसाब से थी। १६४० के भ्राते भ्राते हवाई-जाहज की चाल ४७० मील प्रति घंटा तक होगई।

सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि — सन् १८७६ ई० में ध्विन रेकार्ड करने के लिये अमेरिकन विज्ञानवेत्ता एडीसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इन्हीं विज्ञानवेत्ता ने १८६३ ई० में चलचित्र फिल्म का आविष्कार किया, फिर १८६४ में फांसीसी वैज्ञानिक लूमेर ने फिल्म-प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। इस प्रकार धीरे धीरे सिनेमा चलचित्रों का आविष्कार हुआ।

सन् १८६५ ई० में इटली के विज्ञानवेत्ता मार्कोनी ने वायरलेस श्रीर रेडियो का श्राविष्कार किया। १२ दिसम्बर सन् १६०२ के दिन रेडियो द्वारा प्रथम सम्वाद भेजा गया। श्राज सन् १६५० में रेडियो घर घर व्याप्त है।

सन् १६२६ ई० में इङ्गलैंड के विज्ञानवेत्ता बेग्नर्ड ने टेलीविजन का (ग्नर्थात् वह व्यवस्था जिसके द्वारा रेडियो की तरह दूर तक केवल ध्वनि ही नहीं भेजी जाती थी किन्तु बोलने या गाने वाले के चित्र एवं ग्रन्य दृश्यों के चित्र भी भेजे जासकते थे) ग्राविष्कार किया।

विज्ञान के विकास की कहानी निम्न तालिका में दर्शायी जाती है। इस तालिका मे विशेष वैज्ञानिक खोजों ग्रीर उपलब्धियों के नाम. उनके पता लगने का काल, ग्राविष्कारकों के नाम (जहां तक विदित हो सके है), इत्यादि दिये जाते हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होगा कि वैज्ञानिक हलचल के विशेष युग सामाजिक-ग्राधिक परिवर्तनों के समानान्तर चलते रहते है, श्रीर तदनुरूप ही सामाजिक श्रादर्श श्रीर भावनाएं बदलती रहती है। जैसे खेती, हल, कांस्य के श्रीजार, ईंट, बांध, नहर द्वारा सिंचन, कुम्हार का चकला, बढ़ईगिरी, गाड़ी एवं कपड़ा बुनने की किया के म्राविष्कार के उपरान्त ही सूसंगठित मानव-समाज ग्रौर सम्यता का प्रादर्भाव हो पाता है। मध्ययुग मे विज्ञान की प्रक्रिया मंद रहती है एवं सामाजिक संगठन भी धर्मभी हता के ब्राधार पर कृषिभावना-प्रधान-म्रात्म निर्भर गांव-सामंतशाही ढंग का चलता रहता है; रिनेसां के बाद विज्ञान की हलचल कुछ तीव होती है, उसके ग्राविष्कार ग्रीर विचार समाज को छते है, सामती सामाजिक संगठन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, एक नया ही वर्ग धीरे 'धीरे उत्पन्न होता है; पहिले व्यापारियों का पूजीपति वर्ग और फिर १६वीं सदी में (विशेषतया पिच्छमी युरोप में जो वैज्ञानिक हलचल का केन्द्र रहता है) पूंजी श्रीर विज्ञान द्वारा म्राविष्कृत मशीनों का गठ-बंधन होता है, उत्पादन के साधनों ग्रीर ढंग में परिवर्तन होता है ग्रीर तदन्रूप एक विशेष व्यक्ति-वादी संस्कृति, भ्रीर पूंजीवादी सामाजिक संगठन का विकास होता है। बीसवीं सदी में विज्ञान के नए विचार ग्रीर ग्राविष्कार विज्ञान, प्रकृति ग्रौर मानव को कुछ घुलामिला देते हैं, एवं धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा-प्रधान व्यक्तिवादी, संस्कृति श्रौर पूंजीवादी श्रार्थिक-सामाजिक संगठन का विकास सहकारिता के भाव पर ग्राधारित संस्कृति ग्रीर समाजवादी म्रार्थिक-सामाजिक संगठन की म्रोर होता है।

# वैज्ञानिक आविष्कारों की कहानी

|              |     | भ्राविष्कारक |        |                                    | तत्कालीन         |
|--------------|-----|--------------|--------|------------------------------------|------------------|
| र्यं         | नाम | काल          | देश    | भाविष्कार                          | सामाजिक<br>संगठन |
|              |     |              |        | जहाज; धनुषवासा; नहर;               |                  |
|              |     |              |        | बांध; जवाहरात; ऊनी सूती            |                  |
|              |     |              |        | कपड़े; गरिएत; लेखन विधि;           |                  |
| an a magazan |     |              |        | सूर्य एवं जल घड़ी; काल-            |                  |
|              |     |              |        | ग्साना; नक्षत्र-विज्ञान ।          |                  |
| प्राचीन चीनी |     |              | भारत   | गिर्गत; ज्योतिष (नक्षत्र-          |                  |
| भारतीय       |     |              | ्वं.   | विज्ञान); भौतिक-शास्त्र;           | या वर्गया        |
| एवं.         |     |              | चीन    | रसायन शास्त्र ; बनस्पति-शास्त्र ;  | वर्षा विभेद      |
| यीक          |     |              |        | प्राश्यास्त्र; भूगर्भ-शास्त्र; के  | 꿑                |
| सम्यताभ्रो   |     |              |        | प्रारम्भिक मूल तत्त्वों का ज्ञान । | भाघारित          |
| <del> </del> |     |              | मृलतः  | शन्यांक मीर स्थान मत्य             | समाज ।           |
| यम           |     |              | भारत   | की दशमलब विधि।                     |                  |
|              |     |              | हिं है | म्रंकगिरात की द मृल                |                  |
|              |     |              | r<br>o | विधियां—धन, ऋरा, गुर्गा            |                  |
|              |     |              |        | भाग, वर्गमूल, घनमूल, ऐकिक          |                  |
|              |     |              |        | नियम भिन्न ।                       |                  |
|              |     |              |        | बोजगिएत, भायुर्वेद                 |                  |

|    |           | म्राविष्कारक                                             |      | 4                                                                                      | तत्कालीम         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| यम | नाम       | काल                                                      | देश  | भ्राविष्कार                                                                            | सामाजिक<br>संगठन |
|    | 'लगध'     | ر<br>راج<br>م<br>م<br>م                                  | भारत | ग्रंथ : 'वेदांग ज्योतिष'<br>'सूर्य सिद्धान्त'<br>'रोमक सिद्धान्त'<br>'पोलिश सिद्धान्त' |                  |
|    | चरक       | ई० सन् प्रथम<br>शताब्दी                                  | भारत | ग्रंथ : 'चरक संहिता'                                                                   |                  |
|    | स्था      | (चरक के<br>कुछ समय<br>पश्चात्)                           | भारत | ग्रय : ''मुश्रुत सहिता''<br>( शरयकमे , चीराफाड़ी,<br>की विस्तृत ब्याक्या )             |                  |
|    | नागाजुँन  | ०३०४३                                                    | भारत | ( महान रसायन शास्त्रज )                                                                |                  |
|    | श्चायभट्ट | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | भारत | (गरिएतज्ञ, ज्योतिषाचार्य;<br>बीज गरिएत की प्राचीनतम<br>पुस्तक का रचियता)               |                  |

|       |                         | श्राविष्कारक       |      |                                                                                          | तत्कालीन         |
|-------|-------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| त्रैम | नाम                     | काल                | देश  | म्नाविष्कार                                                                              | सामाजिक<br>संगठन |
| 11    | ۵.                      | पांचवीं<br>शताब्दी | भारत | ग्य: "सूर्य सिद्धान्त" (त्रिभुज<br>का क्षेत्रफल निकालने की                               | 11               |
|       |                         |                    |      | विष्ध; ज्या (Sine) काटिज्या<br>( Cosine ) की विवेचना ।)                                  |                  |
|       | विराहमिहिर              | ४वों शताब्दी       | 2    | ग्रंथ : "बृहत्संहिता" (एक प्रकार<br>का विश्वकोष–धातुशास्त्र,<br>रन्त विद्याः भवन निर्माग |                  |
|       |                         |                    |      | कला, वनस्पति शास्त्र)                                                                    |                  |
|       |                         |                    |      | ''बृहत्जातक'', ''लघु-<br>जातक'' (भौतिक शास्त्र)                                          |                  |
|       | भास्कराचार्य<br>(प्रथम) | ४ २२ ई             | *    | गरिएतज्ञ                                                                                 |                  |
|       | वास्मद                  | छठी शताब्दी        | "    | "ग्रस्टांग संग्रह्" (चरक<br>ग्रीर सुभुत का सार)                                          |                  |

|     |                        | म्राविष्कारक            |            |                                                                                  | तत्कालीन        |
|-----|------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| यंग | नाम                    | काल                     | देश        | श्राविष्कार                                                                      | सामाजिक<br>सगठन |
| "   | ब्रह्मगुप्त            | ४६८ ई०<br>(जन्म)        | भारत       | ज्योतषि ग्रंथ : 'त्रह्मस्फुट<br>सिद्धान्त''                                      |                 |
|     |                        |                         |            | बीजगस्पित एव रेखागस्पित<br>की कई नई स्थापनाएँ                                    |                 |
|     | बोधायन एवं<br>कात्यायन | ۵.                      |            | ''शत्व सूत्र ग्रंथ'' (कोरा,<br>वर्ग,त्रिकोरा, समीकरराका ज्ञान)                   |                 |
|     | ۵.                     | छठी-सातवी<br>शताब्दी    | 2          | पशु चिक्तिसा ग्रंथ⊸<br>पालकत्य का 'हस्यायुवेंद'<br>सास्त्रिकोच का 'सस्य सास्त्र' |                 |
|     |                        |                         |            | साराहान भी न्यन्याह्न का<br>'ग्रह्व-वैद्यक्<br>नकल का 'ग्रह्व-विद्यक्            | 2               |
|     | पाईथागोरस              | ४ प्र ५-४००<br>३५० पुरु | ग्रीस<br>" | रेखागीएत की पाईथा-<br>गोरस नामक प्रसिद्ध स्थापना                                 | *               |

|              | E.                           | श्राविष्कारक         |       |                                                       | तत्कालीन         |
|--------------|------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>प्र</b> ग | नाम                          | काल                  | ব্য   | श्राविष्कार                                           | सामाजिक<br>संगठन |
|              | हिप्पोक्रीटीज                | ٥.                   | ग्रीस | मोपध-विज्ञान के प्रसिद्ध                              |                  |
|              |                              |                      |       | सत्यायक, उनम नाम त अतिक<br>शास्त्र भ्रमुमानतः ४५०-३५० |                  |
|              |                              |                      |       | इ० पुरु म निमित्त ।                                   |                  |
|              |                              |                      |       |                                                       |                  |
|              | हीरोफीलस                     | ३०० ई० पु०           | :     | नाड़ी शास्त्रज्ञ                                      | 2                |
|              | यूक्लीड                      | ३०० ई० पु            | ť     | रेलागिएात की स्थापनाएँ                                |                  |
|              | भार्शमीडीज                   | २ न ७-२ १२<br>ई० पु० | 2     | भौतिक-विज्ञान की<br>स्थापनाएँ                         |                  |
|              | ईरासिसट्राटस                 | २५० ई० पु०           | 5     | शरीर-विज्ञान में जानकारी                              |                  |
|              | ईराटोस्थनीज २७४-१६४<br>ई० प० | १३४-४०२              | 2     | भूगोल में नई जानकारी                                  |                  |
|              |                              |                      |       |                                                       |                  |

| • •          | `                |                              |                          | 4114 40                                         | וויואירו              |                                  |                         |                   |
|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| तत्कालीन     | सामाजिक<br>संगठन |                              |                          |                                                 |                       | a                                |                         |                   |
|              | आविष्कार         | नक्षत्र-विज्ञान में नई बातें | गति-विज्ञात (डाईनेमिक्स) | नक्षत्र-वैज्ञानिक, भूगोल-<br>शास्त्री, गरिएतज्ञ | प्रसिद्ध ग्रीक डाक्टर | भाषा की ठप्पे (ब्लोक) से<br>छपाई | कागज                    | दिग्सूचक यंत्र    |
|              | देश              | ग्रीस                        | =                        | ग्रोक<br>मिस्त्री                               | ग्रीस                 | चीन<br>"                         | :                       |                   |
| म्राविष्कारक | भाव              | १६२-१२०<br>ई० ५०             | १०० ई० सन्               | ह७ १६८<br>ई० सन्                                | १३०-२००<br>ई० सन्     | ई० पू० पहली<br>शताब्दी           | ई० सन् दूसरो<br>शताब्दी | पांचवी<br>शताब्दी |
| in.          | नाम              | हिप्पारकस                    | हीरो                     | टोलमी                                           | गेलन                  | ×                                |                         |                   |
|              | थ न              | =                            |                          |                                                 |                       |                                  |                         |                   |

|             |              | आविष्कारक             |       |                                                                                                           | तत्कालीन                      |
|-------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| र्युन       | नाम          | काल                   | देश   | श्राविष्कार                                                                                               | सामाजिक<br>संगठन              |
| 11          | <i>د</i> .   | ह्यठी<br>शताब्दी      | चीन   | बारूद (गन पाउडर)                                                                                          | n n                           |
|             | ٥.           | ७वीं श.               | â     | घोडे का पट्टा, खड़ताल,<br>जहाज का रडर (इससे जहाज<br>महासागरों में जाने लगे)                               |                               |
| मध्य<br>युग | ۵.           | (~.                   | श्र(ब | प्रथर के चर्म (Lenses);<br>भारतीय गरिशत के श्रकों में<br>सुधार; बीजगरिशत एवं त्रिकोरा-<br>मंति का विकास । | सामंतवाद<br>की ग्रोर<br>भुकाव |
|             | ज्<br>ज्     | प्तवीं सदी            | 2     | रसायन-बास्त्र की भ्रधिक<br>वैज्ञानिक भ्राधार पर स्थापना<br>(इत्र निकालना, सोडा, फिटकरी<br>का उत्पादन )    |                               |
|             | म्रल-फरग़नी, | मल-फरग़नी, मृ. ८५० ई० | 3     | (नक्षत्र-विज्ञान कोष)                                                                                     |                               |

|        |            | म्राविष्कारक           |         | (                                                                                                                             | तत्कालीन                      |  |
|--------|------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| र्यं र | नाम        | काल                    | देश     | श्चाविष्कार                                                                                                                   | सामाजिक<br>संगठन              |  |
|        | म्रल-राजी  | द६४-६२४                | भरब     | (दवाई एवं इलाज के ग्रंथ)                                                                                                      |                               |  |
|        | म्रल-मसूदी | ୭%३- <b>०</b> ०३       |         | भूगोल (रूस, भारत एवं<br>मध्य-ग्रफ्रीका का बद्धि-सम्मत                                                                         |                               |  |
|        | इब्नसीना   | ନ୍ଦ- ୧୦୬ଓ              | 2       | भौगोलिक वर्षांन)<br>बीमारियों के इलाज ग्रौर<br>दवाइयों में कई नई जानकारियाँ                                                   |                               |  |
| 2      | ۵.         | १०० <b>०</b><br>(लयभग) | ः भूरोप | शराब ( Alcohol ),<br>पवन-चक्की, जल-चक्की।<br>इनका श्राविष्कार मध्य-युग से<br>पूर्व, किन्तु सामान्य प्रयोग मध्य-<br>युग मे ही। | सामंतवादी<br>सामाजिक<br>संगठन |  |
|        | ۵.         | 650                    | 2       | यांत्रिक घड़ी                                                                                                                 |                               |  |
|        | ۸.         | (लगभग)                 | इटली    | ऐनक का प्रयोग                                                                                                                 |                               |  |
|        |            |                        |         |                                                                                                                               |                               |  |

|                |                   | म्नाविष्कारक        |         |                                                                                                                             | तत्कालीन              |
|----------------|-------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| त्म<br>प्रम    | नाम               | काल                 | देश     | म्राविष्कार                                                                                                                 | सामाजिक<br>संगठन      |
| :              | ٥.                | १३५०<br>(लगभग)      | मूरोप   | बन्दुक और तोप का प्रयोग                                                                                                     | "                     |
|                | गटनवर्ग           | ०४४१                | जर्मनी  | मुद्रसा-टाइप                                                                                                                |                       |
| रिनेसां<br>युग | कोपनिकस           | - E タングン            | पोलैण्ड | सौर मडल सिद्धान्त (सूर्य<br>केन्द्र में, ग्रह उसके चारों ग्रोर<br>घूरिंगत); ग्राधुनिक नक्षत्र-<br>विज्ञान का महान संस्थापक। | व्यापारिक<br>प् जीवाद |
|                | ,<br>अस्र<br>अस्र | । ७०<br>১<br>১<br>১ | इटली    | पूर्व मान्यता के विरुद्ध<br>कोपनिकस द्वारा उद्घाटित<br>वैज्ञानिक सत्य को सत्य मानने<br>के लिए शहीद                          |                       |
|                | लिपरशे            | \$ ६० द             | होलैण्ड | टैलिस्कोप (दूर्बीन)                                                                                                         |                       |

|            |         | श्राविष्कारक                              |                |                                                                                                                                                                                                                            | तत्कालीन         |
|------------|---------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| त्रम       | नाम     | काल                                       | देश            | माविष्कार                                                                                                                                                                                                                  | सामाजिक<br>संगठन |
|            | कैपलर   | -30%3                                     | जर्मनी         | कोपर्निकस के सौर-मडली                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>6</b> . |         | ው.<br>ሙ<br>ያ                              |                | सिद्धान्त के सहायक रूप इस<br>बात का प्रतिपादन कि ग्रह सूर्य<br>के चारों ग्रोर अपनी अपनी<br>निश्चित गति से अण्डाकार राह<br>में घूमते हैं।                                                                                   |                  |
| 2          | गेलिलयो | - C > 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | इटनी           | मूर्य, ग्रहों एवं नक्षत्रों का<br>श्रष्टययन क <sup>7</sup> ने के लिए टेलिस्कोप<br>का सर्वे प्रथम प्रयोग; नक्षत्र<br>एवं ग्रहो की गतियों का गिरात<br>के श्राधार पर वर्णन; भौतिक<br>दास्त्र का प्रायोगिक विधि का<br>सस्थापक। | 2                |
|            | हारवे   | १६२ द                                     | ह्यां लेड<br>अ | शरीर में रुघिर प्रवाह का<br>सिद्धान्त एवं हुदय का कार्य                                                                                                                                                                    |                  |

|                 |                       | श्चाविष्कारक            |                |                                                                                                                                                                            | तत्कालीन        |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>तै</b> ग     | नाम                   | काल                     | देश            | म्नाविष्कार                                                                                                                                                                | सामाजिक<br>सगठन |
|                 | टौरोचैली              | **<br>**                | इटली           | बैरोमीटर                                                                                                                                                                   |                 |
|                 | H <del>e</del><br>hus | 0.4<br>0.2<br>0.4.      | इ.गल oड        | श्वनुवीक्षरा-यंत्र (माईको-<br>स्कोप) द्वारा शरीर में जीव<br>कोषों ( Cells ) के श्रस्तित्व<br>का सर्वेत्रथम पता लगाना ।                                                     |                 |
| 2               | लीयुवेन हुक           | ಸ<br>೨<br>೪<br>&        | होत्रव         | भ्रमुनीक्षरा-यंत्र द्वारा<br>कीटासुभ्रो एवं बीज कोपो<br>(Spermatazoa) के<br>मस्तित्व का पता लगाना।                                                                         | 2               |
| श्राधीतक<br>युग | , यु                  | - १<br>१<br>१<br>१<br>१ | ह्माले पड<br>ह | गुरत्वाकर्षे एका सिद्धान्त<br>(१६८७); एवं यह सिद्धान्त<br>कि सृष्टिका परिचालन गिषात<br>के कुछ सामान्य नियमों के<br>अनुसार यंत्रवत अपने आप<br>होता रहता है। महान वैज्ञानिक। |                 |

| मुग नाम काल देश ग्राविक्कार फ्रैकलिन १७५२ ग्रमेरिका विद्युत्कागुरा; लाइ क्रैबेंडिश १७६६ इंगलैण्ड उद्जन गैस (ह प्रोस्टले १७७४ ,, ग्राविक्षां मेंस (ह प्रोस्टले १७६६ ,,, स्टीम ऍजिन मेंटगोलिफयर १७६२ ,,, स्टीम ऍजिन विद्युत्कारा विद्युत्कार विद्युत्कार (ब्रह्म विद्युत्कार विद्युत्वार विद्य |          | 굒           | भ्राविष्कारक            |           | •                                                                             | तत्कालीन                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| १७६६ इंगलैण्ड<br>१७७४ "."<br>१७६६ "."<br>१७६२ मांस गु<br>१७६३ "." सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>F</b> | नाम         | काल                     | देश       | ग्नाविष्कार                                                                   | सामाजिक<br>संगठन             |
| १७६६ इंगलैण्ड<br>१७७४ ".<br>१७६६ ".<br>१७६३ फांस गुब्बा<br>१७८३ भांस तुब्बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | फ्रै कलिन   | १ ७ ४ २                 | श्रमेरिका | विद्युत् का गुराः; लाइटनिगरोड                                                 |                              |
| १७७४ ". " १७६६ ". " सुख्वा सुख्वा १७८३ ". सिद्धा सुख्वा सुख्या स |          | कैवंडिश     | 3398                    | इंगलैण्ड  | उद्जन गैस (हाईड्रोजन)                                                         |                              |
| १७६६ ", गुब्बा<br>१७८३ फांस गुब्बा<br>१७८३ ", सिद्धा<br>१७८५ इंगलैण्ड क्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | प्रीस्टले   | <b>২</b> গ্র            | ı,        | श्रोक्सीजन गैस                                                                |                              |
| र १७८३ फ्रांस गुब्बा<br>१७८३ ", सिद्धा<br>तुला<br>१७८५ इंगलैण्ड क्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | बॉट         | એ<br>જ<br><b>જ</b>      | ====      | स्टीम ऍजिन                                                                    | भौद्योगिक                    |
| १७६३ ,, सिद्धा<br>तुला<br>१७५५ इंगलैण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | मोंटगोलफियर | ส<br>บ<br>อ<br><b>๙</b> | फ्रांस    | गर्महवासे चलने वाला<br>गुब्बारा                                               | ५ जावाद<br>की भ्रोर<br>विकास |
| १७५५ इंगलैण्ड पावरत्नुम (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | लैवाइजियर   | हू<br>१<br>१            | 5         | म्राग्नदाह (जलने) का<br>सिद्धान्त, रासायनिक भ्रन्वेप्ण में<br>तुला का प्रयोग। |                              |
| / . L., L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | श्राकराइट   | * 50 8                  | इंगलैण्ड  | पावरत्नुम ( शक्तिचालित<br>कर्घा )                                             |                              |

|   |        | म्राविष्कारक           |           |                                                | तत्कालीन         |
|---|--------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|
|   | नाम    | काल                    | देश       | श्राविष्कार                                    | सामाजिक<br>संगठन |
|   | फिब    | ೨<br>೧೯೮೩<br>೧೯೮೩      | श्रमेरिका | स्टीम बोट ( भाप ऐजिन<br>से चलनेवाली नाव )      |                  |
|   | जैनर   | ક્ર<br>કુઝ<br><b>~</b> | इंगलैं पड | चेचक का टीका                                   |                  |
|   | थोमसन  | १७६                    | ŗ         | ताप का यांत्रिक सिद्धान्त                      |                  |
|   | बील्टा | ره<br>د<br>د<br>د      | इटली      | बिजली की बैटरी                                 |                  |
|   | डाल्टन | er<br>0<br>U           | इंगलैण्ड  | भ्रणु-सिद्धान्तः, रासायनिक<br>संगठन के नियम    |                  |
|   | फुल्टन | <b>%</b><br>ম ৩ ভ      | श्रमेरिका | भाप ऍजिन से चलनेवाली<br>पानी की जहाज           |                  |
|   | -      | 840E                   | <b>:</b>  | प्रथम स्टीमर ने श्रदलांटिक<br>महासागर पार किया |                  |
| _ |        | _                      | _         |                                                |                  |

|       | - A             | श्चाविष्कारक                              |           |                                                                                     | तत्कालीन         |
|-------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| त्रैग | नाम             | काल                                       | देश       | भाविष्कार                                                                           | सामाजिक<br>सगठन  |
|       | स्टीफनसन        | % 2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | इंगलैण्ड  | रेल का ऐजिन                                                                         | मोद्योगिक        |
|       | लाऐनक           | १ = १ ६                                   | फांस      | <b>स्ट्रेथीस्को</b> प                                                               | ण<br>ह<br>र<br>र |
|       | ×               | १ ६ २ ४                                   | ×         | फोटोग्राफी                                                                          |                  |
| . =   | l               | १ व २ ४                                   | इंगल एड   | सर्वप्रथम रेलगाड़ी, स्टोक-<br>टन से डालिंगटन (इङ्गलैण्ड<br>में )—इञ्जीनीयर स्टीफनसन | <b>a</b>         |
|       | वाक्र           | १ ५ २७                                    | ۸.        | दियासलाई                                                                            |                  |
|       | फैराङे          | ۶<br>د<br>د<br>د<br>د<br>د                | इंगलै पड  | विद्युती-चुम्बह प्रवाह <i>;</i><br>डायनमो मशीन                                      |                  |
|       | सेम्प्रमल कोल्ट | १८३४                                      | श्रमेरिका | पिस्तोल ( रिवोलवर )                                                                 |                  |
|       | मोर्स           | % पश्च                                    |           | तार ( संदेशवाहन )                                                                   |                  |

| तत्कालीन     | सामाजीक<br>संगठन |                                                                       |                                                                       | "          |                                                    |                                  |                    |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|              | म्राविष्कार      | जीव-पदार्थ (प्रास्मियों का<br>शरीर) कोषों ( Cells ) से<br>निर्मित है। | रबर में गंधक मिलाकर<br>टायर या श्रन्य ऐसी ही बस्तु<br>बनाने की विधि । | बाईसिकल    | चेतना शून्य करनेवाली<br>स्रौषध का सर्वप्रथम प्रयोग | मुद्रस्मालय के लिए रोटरी<br>मशीन | कपड़ा सीने की मशीन |
|              | देश              | बर्मनी                                                                | म्रमेरिका                                                             | स्कोटलैण्ड | ۵.                                                 | श्रमेरिका                        | ٥.                 |
| म्राविष्कारक | भाव              | 3 2 2 2 3                                                             | * 5 %                                                                 | % द % ०    | ۶<br>۵<br>۲                                        | \$ 2 <b>%</b>                    | ₹<br>\$            |
|              | नाम              | र्वान                                                                 | गुडयीम्रर                                                             | मैकमिलन    | लोंग                                               | fic                              | होबर               |
|              | र्दंग            |                                                                       |                                                                       |            | *                                                  |                                  |                    |

|     | p.          | भ्राविष्कारक    |                   |                                                           | तत्कालीन         |
|-----|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| युम | नाम         | काल             | देश               | म्राविष्कार                                               | सामाजिक<br>संगठन |
|     | होल्सहोल्टज | <b>%</b><br>१४% | जर्मनी            | शक्ति स्थिरता का सिद्धांत                                 |                  |
|     | फील्ड       | १ ५ ५ ५         | म्रमेरिका         | समुद्रमें तार द्वारा (केबल)<br>संदेश वाहन                 | :                |
|     | डाविन       | %<br>प्र<br>१८  | इंग <b>ले</b> ण्ड | विकासवाद एवं प्राकृतिक<br>निर्वाचन का सिद्धान्त           |                  |
|     | बनसेन       | ० ४ ४ %         | जर्मनी            | स्पेक्ट्रोस्कोप (रंगावलीक्ष)                              |                  |
| •   | गैटलिंग     | \$ 2 \$<br>\$   | श्रमेरिका         | मशीनगन                                                    |                  |
|     | मोबेल       | % यह            | स्वीडन            | डिनेमाइट                                                  |                  |
|     | मृङ्ख       | १ ५ १           | श्रास्ट्रिया      | वंशानुकम के सिद्धान्त                                     | 2                |
|     | पै स्तूर    | ns.             | फांम              | यह सिद्धान्त कि भ्रनेक रोगों<br>के कारसा कीटासाु होते है। |                  |

| तत्कालीन     | सामाजिक<br>मंगठन | 11                                            |                    |                          | ű                                       |           |             | •                                 |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
|              | श्राविष्कार      | कीटासामुक्त शल्य कर्म<br>(ऐन्टी सेपटिक सरजरी) | श्रौद्योगिक डायनमो | टाइपराइटर                | प्रकाश का विद्युत-चुम्बकीय<br>सिद्धान्त | टैलीफोन   | फोनोग्राफ   | सर्वप्रथम बिजली की<br>रोधनी लगना। |
|              | देश              | इंगलैग्ड                                      | बेलजियम            | श्रमेरिका                | इंगलैंग्ड                               | श्रमेरिका | ÷           | ×                                 |
| श्राविष्कारक | काल              | 9358<br>\$                                    | <b>০</b> গু ৯      | e<br>১<br>১              | m`<br>១<br>เง                           | ু হু ১    | જ<br>જ<br>જ | <b>১</b> ম ও ম                    |
| 番            | नाम              | लिस्टर                                        | ग्रंम              | शोल्स, सोल<br>एवं ग्लिडन | म <b>क्</b> सवं ल                       | 'ব<br>তা  | ऐडिसन       | ×                                 |
|              | युग              | и                                             |                    |                          |                                         |           |             |                                   |

|      | EF*      | श्राविष्कारक |            |                                         | तत्कालीन         |
|------|----------|--------------|------------|-----------------------------------------|------------------|
| युग  | नाम      | भाव          | देश        | ग्नाविष्कार                             | सामाजिक<br>संगठन |
| 1 11 | ×        | %<br>2220    | ×          | पेट्रोल की खोज                          |                  |
|      | पैस्तु र | น<br>น<br>*  | फांस       | पागल कुत्ते द्वारा काटे<br>जाने पर इलाज |                  |
|      | कीव      | १ १ १ १      | जर्मनी     | टी. बी. के कीटास्पुद्रों की<br>खोज      |                  |
|      | वाटरमैन  | s<br>s       | श्रमेरिका  | काउन्टेन पैन                            |                  |
|      | ۸.       | % यय%        | जर्मनी     | सर्वप्रथम मोटरगाड़ी                     |                  |
|      | स्टैनले  | र<br>४<br>४  | ٥.         | विद्युत परिवर्तक ( ट्रांस-<br>फोरमर )   |                  |
|      | डनलप     | n<br>n<br>n  | स्कोटलैण्ड | टॉयर (मोटर का)                          |                  |
|      | वीजमैन   | १८६२         | जर्मनी     | वंशानुकम में पित्रय-द्रवय               |                  |
|      |          |              | -          | (defin plasm) * Hagin                   |                  |

|       |             | ग्राविष्कारक |           |                                                   | तत्कालीन         |
|-------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|
| र्तुग | नाम         | काल          | देश       | म्नाविष्कार                                       | सामाजिक<br>संगठन |
|       | ऐडिसन       | स<br>थ<br>थ  | श्रमेरिका | चलचित्र (सिनेमा ),<br>शिकागो में प्रथम तमाज्ञा    |                  |
|       | गेंटजन      | १ ५ ६ ४      | 60        | क्ष-रहिम (X-Ray)                                  |                  |
|       | बैक्ररल     | જ<br>હ<br>જ  | फांस      | यूरेनियम में तेजोड्करए।<br>किया।                  |                  |
|       | मार्कोनी    | र<br>र<br>र  | इटली      | बेतार का तार                                      |                  |
|       | प्रो॰ थोमसन | ೨<br>೪<br>%  | इंगलैण्ड  | विद्युदर्शा का पता लगाना<br>एवं उसका पृथक्कीरर्शा |                  |
|       | ह्यान       | % यह         | जर्मनी    | तैल-ऐजिम                                          |                  |
|       | एँडिसन      | ू<br>१<br>१  | श्रमेरिका | टॉकिंग फिक्समें ( बोलते<br>चित्र )                |                  |
|       |             |              | _         |                                                   |                  |

|          | 저                 | ग्राविष्कारक  |                     | ,                                     | तत्कालीन         |
|----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| ू<br>तम् | नाम               | काल           | देश                 | माबिप्कार                             | सामाजिक<br>संगठन |
| ,,       | क्यगे<br>(दम्पति) | رم<br>م<br>م  | फ्रांस              | रेडियम का पता निकाचना                 | 11               |
|          | त्यांक            | ०<br><i>थ</i> | जर्मनी              | क्वांटम सिद्धान्त ( ऊर्जा-<br>णुवाद ) |                  |
|          | होत्र             | 003           | श्रमेरिका           | पनडुब्दी (सबमैरीन)                    |                  |
|          | ह्यू गोत्रोस      | & o a d       | होलैण्ड             | परिवर्तनवाद (म्यूटेशन)                |                  |
|          | माइकलसन           | ۶° ۵° ۵       | जर्मन-<br>श्रमेरिकन | प्रकाश का प्रवेग (गरि)                |                  |
|          | 1                 | \$ 0 3<br>\$  |                     | रेडियो द्वारा प्रथम संवाद<br>ग्रहरा   |                  |
|          | राइट बंधु         | \$ 603<br>\$  | भ्रमेरिका           | हवाई जहाज                             |                  |

|       | hr                                      | स्राविष्यारक                           |                |                                                                                                                    | तत्कालीन         |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ग्रंग | नाम                                     | काल                                    | दुव            | म्राविष्कार                                                                                                        | सामाजिक<br>संगठन |
| 11    | गाल्टन                                  | >0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | इगलैण्ड        | नस्ल मुधार विज्ञान<br>( यूजेनिक्स ) का संस्थापन                                                                    | u                |
|       | म्राईस्टाइन<br>( महानतम-<br>वैज्ञानिक ) | ≈<br>ω<br>&                            | जम्<br>सम्मिनी | सापेक्षवाद का सिद्धान्त;<br>पदार्थ एवं शक्ति एक दूसरे मे<br>परिवर्तनशोल–सूत्र E≕mc²                                |                  |
|       | फायड                                    | र<br>१०<br>१                           | श्रास्ट्रिया   | मनोवैज्ञानिक विश्लेषसा                                                                                             |                  |
|       | मोर्गत                                  | ચ<br>જ<br>&                            | ग्रमेरिका      | वंशानुकम की यांत्रिक<br>प्रक्रिया एवं पिश्यसूत्र (कोमों-<br>सोम) में पित्र्येक (जीन्स) की<br>स्थिति का पता लगाना । |                  |
|       | ब्रीक्वेट                               | 3032                                   | ۵.             | हैलीकोटर                                                                                                           |                  |
| •     | पैवलोव                                  | 0<br>8<br>8<br>8                       | क्स            | मिद्धान्त कि मानसिक वेग<br>शरोर की यांत्रिक कियाओं पर<br>श्राधारित है।                                             |                  |

|     |           | श्राविष्कारक                          |          |                                                                                      | तत्कालीन                 |  |
|-----|-----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| युग | नाम       | काल                                   | क्य      | झाविष्कार                                                                            | सामाजि <b>क</b><br>संगठन |  |
|     | रदरकोर्ड  | 8688                                  | इंगलैण्ड | यह सिद्धात कि अणु तो                                                                 | 16                       |  |
|     |           | -                                     |          | मुख्यतः दिक् ( ठिष्ठि०० ) हुः<br>भाषवा परमाणु केन्द्रक (न्यूक-<br>लीयस) का सिद्धान्त |                          |  |
|     | नील्सबोर  | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | डैनमार्क | विद्युदणु सिद्धान्त-परमाणु<br>केन्द्रक के चारों भ्रोर विद्युदणु<br>घूमते रहते हैं    |                          |  |
|     | स्विनष्टन | \$ E \$ \$                            | ×        | युद्ध-देक                                                                            | समाजवाद<br>की म्रोर      |  |
|     | द ब्रोगली | १६२४                                  | फांस     | विद्युद्धा का तरंग-स्वभाव<br>का सिद्धान्त                                            | प्रगति                   |  |
|     | ब्रिश्चर  | १६२४                                  | हंगलैपड  | टैलीविजन                                                                             |                          |  |
|     | प्लांक    | \$<br>\$<br>\$                        | जर्मनी   | क्वांटम मैकेनिक्स (ऊर्जाग़ु-<br>यांत्रिकी)                                           |                          |  |

|    | in.                   | श्चाविष्कारक |                                |                                                                                                      | तत्कालीन         |
|----|-----------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ,च | नाम                   | काल          | द्भ                            | भाविष्कार                                                                                            | सामाजिक<br>संगठन |
| и  | शैडविक                | १६३१         | जमंनी                          | न्यूट्रन का पता लगाना                                                                                | u u              |
|    | कोकः पिट              | <b>8</b> 833 | e.                             | भ्रणु का विषाटन<br>( Splitting of atom )-                                                            |                  |
|    | लोरेंस                | ८६३४         | भ्रमेरिका                      | साईक्लोट्रोन                                                                                         |                  |
|    | ई० फरमाई              | or<br>m<br>w | इट ती,<br>उपरान्त<br>भ्रमेरिका | इलैक्ट्रोन द्वारा यूरेनियम<br>पर प्रहार                                                              |                  |
|    | जूसियट<br>क्यूरी      | જ<br>ક<br>સ  | फांस                           | कृत्रिम रेडियोस्टोपस का<br>निर्मारा                                                                  |                  |
|    | हैन एवं<br>स्ट्रेसमैन | ચ<br>*       | बर्मनी                         | पू-२३५ का विपाटन<br>(यूरेनियम के नाभिकरण-केन्द्रक<br>के विखंडन (Fission)<br>से मणु शक्ति का निर्मार् |                  |

|     |       | भ्राविष्कारक     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                 | तत्कालीन         |
|-----|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| वैम | नाम   | काल              | देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाविष्कार                                                                                         | सामाजिक<br>संगठन |
|     | फरमाई | 888              | इटली,<br>स्रमेरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परमाणु रिएक्टर ( झणु-<br>भट्टी )                                                                  | 11               |
|     | ٥.    | <b>\$ E 8 X</b>  | भ्रमेरिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रणुबम                                                                                           |                  |
|     | 1     | %<br>%<br>%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृत्रिम पैनीसिलीन; एवं<br>स्ट्रेपटोमाईसीन                                                         |                  |
|     | l     | 9<br>8<br>8<br>8 | स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अन्तर्महाद्वीपीय विष्वंसक<br>सस्त्र                                                               |                  |
|     | 1     | ୭ x २ x          | भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विद्युदणुषोंने भी एक हजार<br>गुणा शिक्तशाली आधारभूत<br>कर्णाK-Messons (के-मैसन्स)<br>का पता लगाना |                  |
|     |       |                  | and the second s |                                                                                                   |                  |

# श्रौद्योगिक क्रांति (१७४०-१८४०)

१ न्वीं सदी के उत्तरार्द्ध और १६वीं सदी के पूर्वाद्धं में, यूरोप में विशेषकर इङ्गलैंड फ़ांस, और जर्मनी में वैज्ञानिक भ्राविष्कारों के फलस्वरूप एक जबरदस्त यात्रिक काति हुई। जिन वैज्ञानिक भ्राविष्कारों ने यह काति पैदा की उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। वैज्ञानिक भ्रीर दंजीनियर लोग इस बात की चिता किये बिना कि उनके भ्राविष्कारों से राजनैतिक, सामाजिक, भ्राथिक, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा भ्रपने भ्राविष्कार किये चले जा रहे थे। यँत्रों की मदद से भ्रब मानव पहिले की अपेक्षा दस गुना, सौ गुना भ्रधिक तेज रफ्तार से चल सकता था, हवा में उड़ सकता था, हजारों मील दूर बैठा हुआ दूमरे भ्रादमी से बातचीत कर सकता था। यंत्र की सहायता से ऐसे भागी काम जो पहिले हजारों भ्रादमी भी एक साथ भ्रपनी शिक्त लगाकर नहीं कर सकते थे भ्रब वह श्रकेला कर सकता था। क्या यह काति श्रद्भत नहीं थी?

इस यांत्रिक कांति के साथ साथ पिच्छमी देशों में श्रौद्योगिक कांति हो रही थी। नये नये यांत्रिक श्राविष्कारों का प्रभाव सामाजिक श्रौर श्रायिक जीवन पर पड़ा हो। श्रनेक शताब्दियों से एक ढङ्ग से चले श्राते हुए पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन में बुनियादी परिवर्तन पैदा हुए। इस कांति के पूर्व ब्यवसाय की इकाई कुटुम्ब थी। गांव में बसा हुग्रा घर ही उस इकाई का कारखाना था। श्र्यात् लोहार को जो कुछ बनाना होता था, खाती को जो कुछ बनाना होता था, कुम्हार को जो कुछ बनाना होता था, जुलाहे को जो कुछ बनाना होता था—यह मब काम वह श्रपने घर पर बैठा बैठा कर लेता था श्रौर सारे कुटुम्ब वाले उममें मदद कर देते थे। श्रम का कोई विशेष विभाजन नहीं था, दुनिया के प्रायः सभी देशों में यही हाल था। श्रौद्योगिक क्रांति के बाद पूजीपित तो हो गया व्यवसाय या उद्योग का मालिक, काम करने का स्थान घर न होकर मिल या कारखाना श्रौर वहां काम करने वाले पैदा होगए, पूजीपित पर आश्रित, वेतन भोगी मजदूर। जुलाहे के घर की जगह

श्रब कपड़े की मिल बनगई, लोहार के घर की जगह बड़े बड़े लोहे श्रीर इस्पात के कारलाने ग्रीर कुम्हार के घर की जगह पोटरी के कारलाने। प्रायः १६वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षी तक इङ्गलैंड, फांस ग्रीर जर्मनी में गृह एवं हस्त उद्योग यांत्रिक-फैक्टरी प्रिणाली में परिवर्तित हो चुके थे। उन दिनों लंकाशायर दुनिया की श्रौद्योगिक चहल पहल का मानो एक केन्द्र सा बन गया था। अमेरिका मे प्रायः १८३० ई० तक ऊनी सूती कपड़े बनाने के लिए सब हस्त उद्योग बंद हो चुके थे श्रौर उनके स्थान पर वस्तुग्रों का यंत्र से उत्पादन करनेवाले कारखाने खुलगए थे। गांवों से सैंकडों गरीब लोग अपना घर छोड़ छोडकर कमाई के लिये कारखानों की भ्रोर जाने लगे । बड़े बड़े कारखाने खुल गये जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे, मजदूरों के रहने के लिये कारखानों के स्रासपास ही सस्ते घर बन जाते थे-उनमें सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। ये घर, गलियां सब नर्क की गन्दगी से भी बुरी होती थी-मानव रहवास के बिल्कुल अयोग्य। श्रौद्योगिक नगरों में जनसंख्या में भी खब वृद्धि हो गई थी, उसकी वजह से भी कई नई समस्याये उत्पन्न होगई। कई नई नई तरह की बीमारियां पैदा होने लगी, लोगों का स्वास्थ्य शिरने लगा।

एक स्रोर तो कारखानों की कमाई से, कारखानों के मालिक पूंजी-पतियों के हाथों में स्रतुल सम्पति एकत्र हो रही थी स्रौर दूसरी स्रोर यह प्रयत्न हो रहा था कि मजदूरों से ग्रधिकाधिक काम लेकर उनको कम से कम वेतन दिया जाए-बस इतना कि खाकर काम करने के लिये जिन्दा रह सकें। जनता में स्रभी शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था और न यह मानवीय भावना ही कि मानव के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य होता है। स्रत: नि:संकोच छोटे छोटे बच्चों से, स्त्रियों से भी, कारखानों में १२-१२, १४-१४ घण्टे काम लिया जाता था। जहां जहां भी यान्त्रिक उद्योग का विकास हुसा वहां वहां ऐसी ही स्रवस्थायें पैदा होती गईं। राज्य की स्रोर से कोई दखल नहीं दिया गया, क्योंकि यह देखा गया कि जहां व्यवसायिक ऋांति के पूर्व राज्य सत्ता का ग्राधार भूमि थी ग्रब वह श्राधार व्यवसायिक समृद्धि थी। श्रौद्योगिक क्रांति के पूर्व इङ्कलंड, फ्रांस, जर्मनी भ्रादि सब कृषि प्रधान थे, कुछ हस्त कला-कौशल वाले कारीगरों, व्यापारियों को छोडकर प्रायः समस्त लोग ग्रन्य सब देशों की तरह कृषि काम में ही लगे रहते थे। खाद्य के मामले में सब स्वावलम्बो थे किन्तू श्रीद्योगिक काति के बाद इङ्गलैंड श्रीर जर्मनी में विशेषकर, श्रीर फास में भी ५० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या नगरों में बस गई ग्रीर यांत्रिक उद्योगों में लग गई; जनसख्या में भी बडी तीव्रना से वृद्धि होने लगी,-ग्रतः इन देशों को खाद्यान्न के लिये दूसरे देशो से स्रायात पर निर्भर होना पड़ा। जिन देशो में ग्रौद्योगिक विकास हुग्रा उनको ग्रन्न भीर कच्चा माल जैसे कपास, तेल इत्यादि मंगाने के लिये भीर यन्त्रों द्वारा बहुतायत से उत्पादित वस्तुग्रों को बेचने के लिये दूसरे देशों की जरूरत पड़ी । ग्रतः उपनिवेश ग्रीर साम्राज्यवाद का प्रसार होने लगा । भिन्न भिन्न देशों में इस प्रकार ग्रायिक, राजनैतिक, सम्बन्धों में वृद्धि हई । फलस्वरूप ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रायिक संगठन, बैक इत्यादि स्थापित हुए, जिनमें एक दूसरे देश के लेनदेन के हिसाब साफ होते रहें। इस प्रकार देशों की ग्रार्थिक-व्यवस्था ही मूलत: बदल गई। मानव समाज में एक नया तत्व पैदा हो रहा था — वह तत्व था, विज्ञाल क्षेत्र में कार्यों, व्यवसायों, हलचलों इत्यादि का कुशल केन्द्रोय संगठन, अर्थात् समाज के भिन्न भिन्न ग्रग, दुनिया के भिन्न भिन्न देश एक सुयोजित संगठन में गठित होकर एक केन्द्रीय संस्था द्वारा परिचालित हो । समाज ग्रीर द्निया में एक नई संगठन-कर्त्री प्रतिभा का उदय हो रहा था। ग्रीद्योगिक क्रांति के पूर्व तो व्यक्ति का काम, कारोबार, लेनदेन, व्यवसाय, शिक्षा-दीक्षा इत्यादि सब, व्यक्ति या कुछ पड़ोसियों तक या उसके गाव तक ही सीमित था-कह सकते हैं कि ऐमे संगठन में सरलता थी. व्यक्ति के लिये ग्रपने काम में स्वतन्त्रता थी। श्रीयागिक क्रांति के पश्चात समाज भीर दनिया में जीवन-संगठन का दूसरा ही रूप भाने लगा । भव व्यक्ति का काम बहुत बड़े कारखाने के विशाल काम का ग्रंश मात्र था, उसका लेनदेन ग्रंब प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष रूप से ग्रंपने पड़ोसी से ही सम्बन्धित नहीं था किन्तु दूर दूर दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से सम्बन्धित था, ग्रन्य देशों में क्या ग्रायिक हलचल होती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता था। वह ग्रंब विशाल ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संगठित कारोबार, ग्रंथ-योजना का एक ग्रंश मात्र था। किन्तु संगठन में सरलता नहीं, पेचीदापन होता है; व्यक्ति स्वतन्त्रता बहुत सीमित होती है। किन्तु मानव समाज की प्रगति इसी दिशा की ग्रोर होने लगी:—सरलता से पेचीदापन की ग्रोर, सीमित व्यक्तिगत संगठन से विशाल सामूहिक ग्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ग्रोर; किन्तु कम सुविधा से ग्रंधिक सुविधा की ग्रोर, संकुचित दृष्टिकोण से विशाल दृष्टिकोण की ग्रोर, स्थानीय सम्पर्कता से सर्वदेशीय सम्पर्कता की ग्रोर।

समाज संगठन के स्राधारभूत तत्व बदले स्रतः इस परिवर्तन ने नई समस्याये, नये विचार उत्पन्न किये।

यूरोप में १६वीं शताब्दी में पुनर्जागृति (रिनेसां) काल से नया जीवन, नये विचार, नई भावनाये पैदा होने लगीं, सामाजिक, मानसिक, धार्मिक रूढ़ियों से वह मुक्त होने लगां। प्रकृति, व्यक्ति ग्रौर समाज, शरीर, मन श्रौर जीवन-इन सबका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्पेक्ष भाव से होने लगा। मुक्त वैज्ञानिक निरीक्षण श्रौर अध्ययन की परम्परा श्रव भी चल रही है, श्रौर चलती रहेगी। इस परम्परा में मानव ने कई क्षेत्रों में स्वतन्त्रता की श्रोर विकास किया। मानसिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता की गति रूढ़धमं श्रौर रूढ़ दार्शनिक विवेचन से विज्ञान की ग्रोर हुई; राजनैतिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता की गति राजतन्त्र की श्रोर से जनतन्त्र की श्रोर हुई; आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता की गित सामन्तवाद से पूंजीवाद की श्रोर, एवं पूंजीवाद से समाजवाद-साम्यवाद की श्रोर। शिक्षा क्षेत्र में भी इस मान्यता की ग्रोर विकास हुग्रा कि बच्चे का स्वतन्त्र विकास हो।

यह घ्यान रखना चाहिए कि मानव एक इकाई है, उसके भिन्न भिन्न क्षेत्र भ्रन्योन्याश्रित है, एक दूसरे को सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता; मानसिक, सामाजिक, ग्राथिक, राजनैतिक, साहित्यिक इत्यादि क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित है।

इन क्षेत्रों में विकास की गति हमेशा सम नहीं रहती; किया प्रतिकियायें होती रहती है जैसे राजतन्त्र (एकतन्त्र) फिर जनतन्त्र फिर एकतन्त्र; व्यक्तिवाद फिर समाजवाद ग्रौर फिर व्यक्तिवाद की ग्रोर भुकाव इत्यादि, इत्यादि । किया, प्रतिकिया होकर समन्वयात्मक विचारों ग्रौर स्थापनाग्रों का उद्भव भी होता रहता है । इस प्रकार व्यक्ति, समाज ग्रौर मानव गतिमान बने रहते हैं । ऐसा प्रनीत होता है कि सत्य केवल एक है ग्रौर वह यह कि "यह सब कुछ" गतिमान है, स्थिर नहीं ।

पुनरुत्थान काल से उपरोक्त क्षेत्रों में इस गित का भ्रध्ययन करना बाकी है।

# राजनैतिक चेत्र-जनतन्त्रवाद

जनतन्त्रवाद एक विशेष जीवन दृष्टि-कोए है, केवल एक राजनैतिक सिद्धान्त नहीं। इसके मूल में यह विचार तत्वतः मान लिया है कि प्रत्येक प्राणी में अपनी व्यक्तिगत कुछ जन्मजात शिवतयां है, कुछ प्रेरणायें और आकांक्षायें है; कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतिया जैसा प्रेमानन्द और सौन्दर्यानुभूति—करने की इच्छा है। व्यक्ति को इन शिक्तयों के विकास की, और इच्छाओं की पूर्ति की स्वतन्त्र मुविधायें मिलनी चाहिएं, अन्यया जीवन और चेतना जो इस मृष्टि में प्रकट हुई है निरर्थंक जाएंगी; सृष्टि का विकास हक जाएंगा। व्यक्ति ही समाज और प्रकृति का केन्द्र है। चेतना-पुञ्ज व्यक्ति के लिये ही समाज और प्रकृति की स्थिति है। जनतन्त्रवाद में तत्वतः ये विचार मान्य हैं, समाज में इस विचार के व्यवहारिक प्रयत्न का अर्थ यह हुआ कि समाज और राज्य सब व्यक्तियों को समान समभे, सबको पूर्ण स्वतन्त्रता दे। समाज और राज्य सब स्थित हो समान विचार के व्यवहारिक प्रयत्न का अर्थ यह हुआ कि समाज और राज्य सब व्यक्तियों को समान समभे, सबको पूर्ण स्वतन्त्रता दे। समाज और राज्य सा संगठन व्यक्ति स्वातन्त्र्य और समानता के आधार पर हो। मध्य युग में

राजाओं, पोप ग्रीर सामन्तों का राज्य था। उसमें व्यक्ति स्वतन्त्रता ग्रीर समानता का ग्रभाव था; इसके पश्चात् १६वीं १७वीं शताब्दी में सामन्तों ग्रौर पोप का ग्रधिकार तो खत्म हुग्रा श्रौर उनकी जगह एक राजा की, राजतन्त्र की स्थापना हुई। इस परिवर्तन में व्यक्ति की विशेषतः व्यापारी वर्ग को कुछ स्वतन्त्रता मिली किन्तू अनेक अशों तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित ही रही। फिर फ्रांस की १७८६ ई० की राज्य काति, ग्रौर यूरोप में १८३२ ग्रौर १८४८ ई० की राज्य की क्रांतियों में राजाग्रों के एकतन्त्र के विरोध मे प्रतिक्रियाये हुई ग्रौर धीरे धीरे समाज ग्रीर राज्य का जनतन्त्र की ग्रीर विकास हुग्रा। धीरे धीरे सब व्यक्तियों को स्त्री ग्रौर पुरुष दोनों को (इङ्गलैंड में यह स्थिति १६१८ तक प्राप्त हो चुकी थी, ग्रौर इसके पश्चात् ग्रन्य यूरोपीय देशों में भी, और ग्राज प्रायः सभी जनतन्त्र देशों में यह स्थिति है) यह समानाधिकार मिला कि समाज के कार्य-भार-संचालन के लिये, उसकी व्यवस्था श्रीर शांति के लिये वे जिन किन्हीं व्यक्तियों को चाहे श्रपना प्रतिनिधि चन ले. वे प्रतिनिधि समाज की सरकार हों, जो राजकीय भ्रीर सामाजिक कार्य का संचालन करें। ऐसी सरकार जनता की सरकार होगी, जनता की मर्जी पर उसका ग्रस्तित्व रहेगा ग्रीर जनता के ग्रादेशों के भ्रनसार वह काम करेगी। स्वतन्त्रता श्रीर समानता के सिद्धान्तों का यह व्यावहारिक रूप बना व्यवाहारिक रूप बदलता रह सकता है, परिस्थितियों के ग्रनुकुल उसका विकास होता रह सकता है, भिन्न भिन्न देशों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल इस व्यावहारिक रूप में भेद भी हो सकता है, किन्तु मुल बात यही है कि समाज में जितना ही ग्रधिक व्यक्ति स्वा-तन्त्र्य होगा ग्रौर समानता की प्रतिष्ठा होगी उतना ही ग्रधिक जनतन्त्र सफल होगा। १८वीं, १६वीं और २०वीं शताब्दियों में पहिले यूरोप भ्रौर भ्रमेरिका में भ्रौर फिर एशियाई देशों में जनतंत्रीय विचार फैलने लगे। इङ्गलैंड में जनतंत्र भावनाधों के मूल पोषक हुए-बैथम, स्ट्यार्टमिल, स्पेन्सर इत्यादि: भ्रमेरिका में थोमसमैन, भ्रबाहमलिकन, कवि वाल्ट व्हिटमैन इत्यादि; फांस में रूसो, वोल्टेयर, इत्यादि; एवं म्रन्य म्रनेक दार्शनिक म्रीर विचारक। किन्तु इस विचार क्षेत्र से परे म्रोद्योगिक क्रांतिवाले देशों ने एक विशेष प्रकार के ही जनतंत्र को जन्म दिया; वह था पूंजीवादी जनतंत्र।

# श्रौद्योगिक पूंजीवाद श्रौर पूंजीवादी जनतन्त्र

यूरोप में सन् १७५० से १०५० ई० तक जो यांत्रिक श्रौद्योगिक क्रांति हुई, उसी के फलस्वरूप यूरोपीय समाज में, विशेषकर इङ्गलेंड, फ्रांस, जर्मनी, हार्लंड इत्यादि पिश्चमी यूरोप के देशों में ग्राधिक क्षेत्र में श्रौद्योगिक पूंजीवाद एवं राजनैतिक क्षेत्र में जनतंत्र की स्थापना हुई। विकेन्द्रित उद्योग जिनका केन्द्र श्रलग श्रलग एक एक कुटुम्ब, एक एक घर था प्रायः खतम होगये प्रौर उनकी जगह नगरों में विशाल केन्द्रित उद्योग स्थापित होगये जहां हजारों ग्रादमी एक साथ काम करते थे। कारखानों के मालिकों के पास अतुल पूंजी एकत्र होती जाती थी क्योंकि कारखाने केवल व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से चलाये जाते थे ग्रौर उनको स्वतंत्रता थी कि वे काम करने वालों को चाहे जिन शतौं पर, चाहे जिस मजदूरी पर काम में लगाले, ग्रौर काम करने वाले इन मालिकों की शतौं पर काम करने लग जाते थे क्योंकि गरीबी ग्रौर बंकारी में उनके लिये ग्रौर कोई चारा नही था।

श्रौद्योगिक कांति के पूर्व यूरोप कृषि प्रधान देश था ग्रतः राज्य सत्ता ग्रौर शिवत का ग्राधार भूमि थी, किंतु ग्रौद्योगिक कांति के बाद जब श्रौद्योगिक व्यवसाय का खूब विकास होगया तो कृषि की महत्ता कम होगई ग्रौर राज्य सत्ता ग्रौर शिक्त का ग्राधार उद्योग या उद्योगपित बनगये। ग्रतः शासन में ग्रौद्योगिक पूंजी ग्रयित् पूंजीपितयों या उद्योगपितयों का प्रभुत्व रहा। राजाग्रों के एकतंत्रीय शासन के बाद जब जनतंत्र ग्राया तो उस जनतंत्रीय शासन में भी पूंजीपितयों का प्रभुत्व रहा, क्योंकि उनके बिना उद्योग व्यवसायों का, जो स्थापित हो चुके थे

श्रीर जिन पर राज्यों की खुशहाली निर्भर थी, चलना कठिन था। इस प्रकार राज्य सत्ता श्रीर पूंजीपितयों के मेल से यूरोपीय देशों में शक्ति-शाली केन्द्रीय राज्ट्रीय राज्यों का जन्म हुग्रा। वे प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य, जिनका पहिले विकास हुग्रा, इंगलैंड ग्रीर फ्रांस थे, ग्रीर बाद में जर्मनी भी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि युरोप में यात्रिक श्रीद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्तुओं के उत्पादन के ढंग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका था; मशीन की सहायता से एक मन्ष्य एक ही दिन में इतना कपड़ा या इतनी कोई अन्य वस्तु पैदा कर सकता था जितनी यान्त्रिक काति के पूर्व उतने काल में सैकड़ो भ्रादमी भी नहीं कर सकते थे, ग्रतः कारखानों के मालिकों के पास म्रतूल पूंजी एकत्र होगई। यह म्रौद्योगिक पूंजी थी। वह पूंजी सुस्त नहीं रह सकती थी। या तो यह अपने ही देश में नये उद्योग खोलने में लगे श्रीर जब अपने देश में पूंजी लगाने के लिये श्राधिक गुंजाइरान हो तो ग्रन्य कोई श्रविकसित देश मिलना ग्रावश्यक था जहां यह पूंजी लग सकती। इसके साथ हो साथ यंत्रों से जब बेशुमार चीज पदा होने लगी-देश की अपनी ग्रावश्यकतात्रों से भी बहुत ग्रधिक, तो उनको खरीदने के लिये भी तो कोई अन्य लोग चाहिये थे, एव उनको तैयार करने के लिये रई, तिलहन, ऊन, चमडा इत्यादि कच्चा माल भी तो चाहिये था। युरोपीय श्रौद्योगिक देशो की इस जरूरत को पूरा करने के लिये एशिया भ्रीर श्रफीका जैमे ग्रार्थिक दिष्ट से ग्रविकसित देश भ्रीर उन देशों की विशाल जनता पड़ी थी जो युरोप के पक्के तैयार माल को खरीदती भ्रौर उसे भ्रपने यहा का कच्चा माल देती। ग्रतः यूरोप के भौद्योगिक देश एशिया और भ्रफीका की स्रोर बढे, जहां वे स्रपना तैयार माल बेचें श्रीर सस्ते भाव से कच्चा माल लें। किन्तू यह संभव नहीं हो सकता था जब तक कि उन देशों पर यूरोपवालो का प्रभुत्व स्थापित न हो । श्रतः यूरोपीय देश एशिया श्रीर श्रकीका में श्रपना साम्राज्य फैलाने लगे, उनका भ्रार्थिक शोषएा करने के लिये । यह पूंजीवादी साम्राज्यवाद था। वे एशिया के कई देशों में एवं ग्रफीका में ग्रपने यांत्रिक उद्योग बल से भ्रौर यांत्रिक शस्त्रों से (जो एशिया भ्रौर भ्रफीका वालों के पास नही थे) ग्रपने उपनिवेश ग्रर्थात् साम्राज्य कायम करने में सफल हुए। युरोपीय देशों ने भ्रपने यहां तो प्रायः जनतांत्रिक शासन रक्खा किंतू इन देशों पर मन चाहा शोषए। करने के लिये निरंक्श एकतंत्रीय शासन कायम किया। १८वी सदी में इङ्गलैंड ने स्रफीका, भारत एवं एशिया के श्रन्य स्थानों में अनेक उपनिवेश श्रीर राज्य स्थापित किये, रूस भी साईबेरिया श्रौर मंचरिया की श्रोर बढा, फास ने भी श्रफीका श्रौर एशिया मे कई उपनिवेश एवं राज्य स्थापित किये, हालैंड, बेलजियम, पूर्तगाल आदि देश भी ऐसा करने में सफल हए। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की इस दौड़ में जर्मनी भी जो कि कई कारणों से पीछे रह गया था, भ्रब (२०वी सदी के प्रारभ में) ग्रग्रसर हुग्रा। वास्तव में १६वीं, २०वीं सदी में पश्चिमी युरोप के लोगों में यह एक भावना बन गई थी कि मानों वे गौर वर्ण की जाति के लोग एशिया भ्रौर भ्रफीका के पीत या काले लोगों को सभ्य बनाने के लिये एवं उन पर राज्य करने के लिये ही पैदा हए हैं। उपरोक्त आर्थिक शोष एके अतिरिक्त पूंजीवादी साम्राज्यवाद की यह रंगभेद की नीति दूसरी विशेषता थी।

तो इस प्रकार श्रौद्योगिक पूंजीवाद की श्रावश्यकताश्रों से प्रेरित होकर यूरोपीय देश श्रपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे — साम्राज्य वाद की उत्कट महत्वाकाक्षा उनमें घर कर चुकी थी। उस काल में यूरोप के जनतत्रवादी साम्राज्यवादी देश विशेषतया इङ्गलंड, फ्रांस श्रीर जर्मनी ही सबसे श्रिषक शिवतशाली थे, श्रीर दुनिया में उन्हीं का महत्व था, यद्यपि संयुक्त राज्य श्रमेरिका श्रीर पूर्व में जापान भी यूरोप की तरह यांत्रिक उद्योग श्रपना चुके थे। यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों के इस विस्तार श्रीर दौड में श्राखर कहीं तो श्राकर टक्कर होनी ही थी—वह टक्कर हुई। विश्व का विनाशकारी प्रथम महायुद्ध (१९१४—१८) ही साम्राज्यवादी देशों के बीच यह टक्कर थी, श्रीर इसी टक्कर

के उपरांत दुनिया के एक विशाल भू-भाग में व्यवहारतः समाजवाद-साम्यवाद की स्थापना हुई थी।

#### समाजवाद-साम्यवाद

समाजवाद: पूर्वोक्त भौद्योगिक क्रांति काल में बड़े बड़े व्यवसाय उद्योग, कारखाने खड़े हो रहे थे। उस क्रान्ति के श्रारम्भिक काल में, सन् १७७६ ई० में इङ्गलंड के एक महान् ग्रर्थ-शास्त्री ऐडम स्मिथ (Adam Smith) की पुस्तक (Wealth of Nations) (राष्ट्री का धन) प्रकाशित हुई जिसमें उसने श्रौद्योगिक क्षेत्र में "लैसे फेयर" सिद्धान्त का प्रतिपादन किया-जिसका ग्रर्थ था कि व्यवसायिक उत्पादन क्षेत्र में सब लोगो को तथा पूंजी लगाने वालों को, मजदूरों को, पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन पर ऊपर से राज्य या समाज की स्रोर से किसी प्रकार का नियंत्ररा, प्रतिबन्ध या नियमन नही होना चाहिए। ऐडम स्मिथ का खयाल था कि ऐसा होने से स्वाभाविक म्राधिक शक्तियां स्वतः ग्रपना काम करेगी, कितना उत्पादन होना चाहिए ग्रौर कितना नहीं इसकी व्यवस्था स्वय ग्रपने ग्राप ''मांग ग्रौर पूर्ति'' के नियमानुसार बैठती रहेगी, पूर्णजपितयों ग्रीर मजदूरों के भगडे खली प्रतियोगिता के सिद्धान्त पर भ्रपने भ्राप सुलभते रहेगे। लेसे फेयर के सिद्धान्तानुसार कुछ वर्षतो उद्योगो ने काफी तरक्की की, राष्ट्रो के धन में खूब वृद्धि हुई भ्रौर उद्योगो का खुब विकास भी हुग्रा किन्तु जैसा ऊपर श्रौद्योगिक क्राति के विवरण में कह आये है श्रब नई समस्याये, नये सामाजिक प्रश्न खडे हो गये थे श्रीर श्रीद्योगिक क्षेत्र में लैसेफेयर का सिद्धान्त पालन करते रहने से उन समस्याश्रों का हल नहीं हो सकता था। बिना किसी ऊपरी नियमन और नियन्त्रण के कारखानेदार क्यों कारीगरों के काम करने के घण्टे कम करने लगे, क्यों उनकी मजदूरी बढ़ाने लगे, क्यों उनके रहने के लिये ग्रच्छं स्वास्थप्रद घर बनाने लगे; लेकिन यह होना म्रावश्यक था। इसी म्रावश्यकता ने एक नये सामाजिक सिद्धान्त की उत्पन्न किया, वह सिद्धान्त था-समाजवाद।

सर्व प्रथम सन् १८३३ ई० के लगभग यूरोप में समाजवाद शब्द का प्रयोग हुआ। इस शब्द का प्रयोग इङ्गलैंड के एक बहुत बड़े मिल मालिक रोबर्ड ग्रोवन ( Robert Owen ) (१७७१-१८५८) के विचारों के सम्बन्ध में हुआ। यह व्यक्ति अपने मजदूरों की ग्रस्वस्थ श्रीर पतित हालत देखकर तिलमिला गया था श्रीर उसने मजदूरों की दशा सुधारने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने अपने मजदूरों के काम के घण्टे कम किये, छोटे बच्चों से काम लेना बन्द किया; मजदूरी के लिये स्वास्थ्यप्रद मकान, भोजन ग्रौर शिक्षा का प्रबन्ध किया, साथ ही साथ भ्रपने व्यवसाय में पैसा भी कमाता रहा, उसके सब व्यवसाय भ्रादर्श व्यवसाय थ । उसने ग्रपने साथी पूंजीपति ग्रौर मिल मालिकों को ग्रपने कारखानो मे अपनी ही तरह सुधार करने की सलाह दी, ऐसा करने के लिये उसने बहुत लेख लिखे ग्रीर भाषण दिये कितु दूसरे कारखानेदारो पर इसका काई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्त में जनता का ध्यान मजदूरों की दशा की ग्रोर ग्राकुष्ट करके उसने सरकारको बाध्य किया कि वह देश के ब्यवसायो में दखलन्दाजी करे। फलत १८१६ ई० में इङ्कलैंड मे सर्व प्रथम फैक्ट्री कानुन पास हुन्ना जो काम के घण्टों का नियन्त्रण करता था । लेसेफेयर का सिद्धात ग्रमान्य समभा गया-उसके विरुद्ध यह पहली कार्रवाई थी। यह प्राथमिक समाजवाद था। रोबर्ट ग्रोवन का यह समाज-वाद ऐसा ग्रान्दोलन था जिसमें मिल मालिक ही ग्रपनी ग्रोर से मजदूरो की दशा सुधारने का प्रयत्न करे। स्वय मजदूरों का यह ग्रान्दोलन नहीं था । इस समाजव'द से प्रचलित व्यवसायिक या श्राधिक संगठन में कोई बुनियादी परिवर्तन नही होता था। ग्रवश्य इसका कुछ प्रभाव इङ्गलैड, युरोप के कुछ देशों में पड़ा, किन्तु बहुत कम, ग्रतः मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नही हुग्रा। इसका प्रभाव ग्रमेरिका में विशेष पड़ा-ग्रतः वहां मजदूरो की हालत भी ग्रच्छी रही,ग्रौर वे सन्तुष्ट रहे।

साथ ही साथ मजदूर भी गतिशील होगये थे फलतः इङ्गलैंड में सन् १८२४ ई० में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार मजदूरों को यह हक प्राप्त हुग्रा कि वे ग्रपनी दशा सुधारने के लिये कारखानेदारों से अपनी मजदूरी इत्यादि के विषय में सामृहिक रूप से सौदा करने में स्वतन्त्र है। इसमे मजदूरो के संगठनो (Trades Unions) का खूब विकास हुआ और समाज में मजदूर सगठन एक 'शक्ति' हो गई जिसकी श्रवहेलना नहीं की जा सकती थी। किन्तू मजदूरों के ये श्रान्दोलन भी ऐसे भ्रान्दोलन थे जिनका ध्येय यही था कि प्रचलित शाथिक संगठन कायम रहते हुए उनको अधिकाधिक मजदूरी श्रौर सुविधाये मिल सके। उन्होंने कभी भी इस बात की कल्पना नहीं की कि प्रचलित ग्राधिक संगठन को ही समूल बदल दिया जाए, वे स्वय उत्पादन के साधनों के श्चर्यात पूजी के मालिक बन बैठे, श्रीर व्यवसाय को समस्त समाज की भलाई के लिये चलाये। यह कल्पना लेकर सर्व-प्रथम इस दूनिया में श्राया कार्ल-मार्क्स (१८१८-८३)। उस हे लेखो ग्रीर पुस्तको से, यथा "कम्युनिस्ट मैनीफैस्टा" (साम्यवादी घोषणा) (१८४८) जो एक दूसरे समाजवादी विचारक ऐगल्स की सहायता से लिखा गया, एव दूसरी विशाल पुस्तक "दास कैपीटल" (१८६७-१८८३) से स्राधुनिक समाज-वाद या वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद की स्थापना हुई।

जिस प्रकार जनतन्त्रवाद एक विशेष जीवन दृष्टिकोरा या जीवन दर्शन है केवल राजनैतिक सिद्धान्त नहीं, उसी प्रकार मार्क्सवाद भी एक विशेष जीवन दृष्टिकोरा या जीवन-दर्शन है, केवल एक ग्राधिक सिद्धांत नहीं। मार्क्सवाद का दर्शन इन्दात्मक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद कहलाता है।

इसके अनुसार व्यवित, समाज, या इतिहास की गित या प्रित्रयाओं में किसी अलौकिक, परा प्रकृति, देव, ईश्वर, आत्मा, पूर्व कर्म-फलवाद का दखल नहीं है—ऐसे परा प्रकृति तत्वों का अस्तित्व ही नहीं है । इतिहास और समाज के विकास की अपनी ही प्रित्रयाएं हैं—अपनी ही गित है। चेतनायुक्त मानव प्रकृति और समाज और इतिहास की गित-विधि और प्रित्रयाओं का अध्ययन करके, उनकी सही जानकारी

हासिल करके, स्वयं प्रपने जीवन श्रीर समाज का निर्माण कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास ग्रीर समाज विज्ञान का गहन ग्रध्ययन किया था श्रीर ग्रपने ग्रध्ययन के फलस्वरूप इतिहास ग्रीर सामाजिक सगठन के विषय में उसने ग्रपने कूछ परिगाम निकाले थ । वे ये कि मानव समाज में प्रायः प्रारम्भ से ही मुख्यतया दो वर्ग रहे है । एक उच्च शोषक वर्ग श्रीर दूसरा निम्न शोपित वर्ग श्रीर इन दोनो वर्गो में किसी न किसी रूप में द्वन्द चलता रहा है। जब जब ग्राधिक उत्पादन के तरीकों में किसी भी कारणवश परिवर्तन हुए है तब तब सामाजिक संगठन के रूप में भी परिवर्तन हम्रा है। मध्यय्ग के ग्रत होते होते व्यापार ग्रीर उद्योग धन्धो के प्रसार के साथ साथ सामन्तवाद का खत्म होना श्रीर पूंजीवाद की स्थापना होना अवश्यभावी था । १८-१६वी शताब्दियो मे यात्रिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के तरीकों में जो परिवर्तन हम्रा उसके साथ साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होना स्रावश्यक था। चारो स्रोर की परिस्थितियों का निरीक्षरा एवं ग्रध्ययन कर कार्लमार्क्स ने यह निष्कर्ण निवाला कि उत्पादन के नये यात्रिक तरीकों के फलस्वरूप म्रिधिकाधिक धन भौर पूंजी थोडे से पूंजीपितयों के हाथ में एकत्र होती जाएगी श्रीर इतिह।स मे प्रच्छन्न या प्रत्यक्ष रूप में चला श्राता हुग्रा वर्ग-द्वन्द ग्रधिक तीव्रतम होता जायगा । पूँजीपति वर्ग ग्रीर मजदूर या सर्वहारा (Proletariat) वर्ग में परस्पर युद्ध होगा, सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, उत्पादन के सब साधनों, सब भूमि श्रीर सब पूंजी पर सर्वहारा वर्ग, दूसरे शब्दों में, सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व या नियंत्ररा स्थापित होगा ग्रीर इस प्रकार व्यक्तिवादी पूंजीवाद की जगह दुनिया मे समाजवाद का प्रचलन होगा। समाजवाद प्रगति करता करता समाज मे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा कि समाज का प्रत्येक वर कित ग्रपनी शक्ति के अनुसार (जितनी भी हो, जैसी भी हो) काम करदे श्रीर श्रपनी श्रावश्यकता के अनुसार धन वस्तु श्रीर जीवन साधन समाज के सार्वजनिक भडार में से लेले। ऐसी स्थिति साम्यवादी स्थिति होगी।

मानव इतिहास में यह एक बिल्कुल नई कल्पना थी। मानव के श्रादिम काल में किसी प्रकार का समाजवाद या साम्यवाद या भूमि पर सारी जाति (Community) का स्वामित्व रहा हो किन्तू उसकी तुलना ग्राज के विकसित पेचीदे समाज में मार्क्सवादी विचार से नहीं की जा सकती। खैर, मन्दर्स ने उपरोक्त श्राधारभूत नई कल्पना, श्राधारभृत नये सामाजिक सगठन का ग्रादर्श तो मानव के सामने रख दिया किन्तु व्यवहार में उसका रूप कैसा होगा यह वह पूर्ण-रूपेगा नही बतला सका । यह काम पूरा करना बाकी रहा उसके अनुयायियों द्वारा। इसका व्यवहारिक रूप हमारे सामने रूस के उदाहरण से स्राता है। सन् १६१७ में लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी क्रान्ति हुई, सर्व-हारा वर्ग का राज्य स्थापित हुग्रा ग्रीर वहा के लोग समाजवादी निर्माण में लगे। ग्रब वहा सब कारखानो ग्रौर खदानो पर सरकार का ग्रधिकार है, कुछ, ग्रपवादों को छोडकर सब कृषि भूमि परभी सरकारका ग्रधिकार है, ग्रर्थात् उत्पादन के सब साधनों पर सरकार का ग्रधिकार है। कारखानो में, खदानों में, खेतो में मजदूर लोग काम करते है। सरकार उनके कामों के अनुसार उनको वेतन देती है। उत्पादन से जो कुछ ग्राय होती है वह सब की सब मजदूरों को नहीं दे दी जाती किन्तु उसका कुछ भाग समाज निर्माण ग्रीर रक्षा कार्य जैसे शिक्षा, सेना एव भ्रौर नये कारखाने खोलना इत्यादि के लिये, सरकार द्वारा बचा लिया जाता है, शेष भाग ही मजदूरों या कर्मचारियों में उनकी योग्यता श्रौर काम के परिगाम के अनुसार वेतन के रूप में दे दिया जाता है। राज्य में सब शिक्षक, डाक्टर, नर्स, कलाकार साहित्यकार, वैज्ञानिक, क्लर्क इत्यादि भी सरकार के कर्मचारी है ग्रीर उनको उनके कार्य के ग्रनुसार वेतन दिया जाता है। यह व्यवस्था समभने के लिये बस इतनी सी कल्पना काफी है कि पूंजीपित का स्थान सरकार ने ले लिया। वह काम जो पहिले पूंजीपति करता था ग्रब सरकार करती है किन्तु एक बुनियादी फर्क है-पूंजीपित अपनी उत्पादन की योजना मात्र इस एक ध्येय से

बनाता था कि किस प्रकार उसको ग्रधिकाधिक लाभ हो। उसके सामने समाज के हित, श्रहित का प्रश्न नहीं रहता था। समाजवादी सरकार श्रपने उत्पादन की योजना इस ध्येय से बनाती है कि किस प्रकार जन साधारण का ग्रधिकाधिक हित हो। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का ग्रस्तित्व तीन रूपों में होता है। एक रूप तो यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति धन का उत्पादक होता है। शिक्षण कार्य, साहित्य कार्य, कला कार्य भी एक प्रकार का उत्पादन कार्य समभा जाता है। दूसरा रूप यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भोक्ता होता है ग्रधीत् समाज में जो कुछ भी उत्पादन होता है उनका वह प्राप्त वेतन के साधन द्वारा उपभोग करता है। तीसरा रूप यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक की हैसियत से कुछ ग्राधारभूत ग्रधिकार मिले हुए होते हैं जैसे मतदान, रहने के लिये घर, कमाई के लिये काम का ग्रधिकार तथा शिक्षादि की सुविधाय ग्रादि।

यह ध्यान देने की बात है कि चूं कि पूंजीपित मालिक की जगह सरकार मालिक है चाहे वह सरकार जनता द्वारा मनोनीत जनता की ही सरकार हो, ग्रतः कारखानो, खेतों, खदानो की व्यवस्था प्रायः सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियो द्वारा ही होती है। ग्रतः ग्रन्ततोगत्वा ऐसी व्यवस्था की सफलता भी काम करनेवालो की समाज भावना ग्रीर नैतिकता पर निर्भर करती है। किन्तु समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति ग्रपने ग्रापको ग्रात्मसम्मानित महसूस करता है; उसके चित्त से यह हीन भाव चला जाता है कि वह किसी ग्रन्य पर ग्राश्रित है।

साम्यवाद, समाजवाद की उस स्थित का नाम है जिसमें धन, भूमि, मकान, उत्पादन के सभी साधन—पर व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त सर्वथा ग्रमान्य हो, जिसमें व्यक्ति को ग्रपनी ग्रावश्यकता के अनुसार सभी साधन श्रीर सुविधाएँ उपलब्ध हो, श्रीर वह शक्ति भर समाज की सेवा करता हो। साम्यवाद की चरम परिएाति वहां होती

है जहां 'राज्य' का नियंत्रग एव हस्तक्षेप न्यूनतम होजाता है, श्रीर भन्ततोगत्वा राज्य की सत्ता विघटित होजाती है ।

साम्यवादी दर्शन के साथ साथ मानव में वस्तुतः यह विश्वास श्रीर चेतना प्रतिष्ठित हुई है कि ग्रच्छा खाना-पीना, ग्रच्छा घर, शिक्षा, साहित्य-कला, ग्रच्छा स्वास्थ्य केवल उच्चकुलीय, उच्चवर्गीय, (पूर्व जन्म में ग्रच्छे कर्म करने वाले—या ईश्वर या खुदा के कृपा-पात्र) लोगों के ही भाग्य की वस्तु नही, इन पर केवल उन्हीका ग्रिधिकार नहीं, वरन् इन पर सभी का ग्रिधिकार है; ऐसा जीवन सभी के लिए है, निश्चय ही सभी का होकर रहेगा—इतिहास की प्रगति उसी ग्रोर है।

#### दार्शनिक त्तेत्र-ग्राध्यात्मकवाद, भौतिकवाद एवं विकासवाद

१८वीं-१६वी शताब्दियो में दार्शनिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न महान् दार्शनिकों की मान्यताएँ विशेषतया या तो विचारवाद ग्रर्थात् ग्राध्या-त्मिकवाद (Idealism) या भौतिकवाद की ग्रोर उन्मुख रहीं।

श्राध्यात्मिकवाद (Idealism)—इसके सृष्टि का एक मूल श्रादि या श्रन्तिम तत्व 'Ultimate reality) श्रात्मा या ईदवर या भाव (Idea) या कोई चेतन, श्राध्यात्मिक तत्व है। सृष्टि में जो कुछ भी श्राज हम देख रहे हैं यथा जल थल, वायु श्राकाश, वृक्ष जीव, प्राणी, मानव इत्यादि, ये सब श्रादि चेतन तत्व के भिन्न भिन्न श्रिभव्यक्त रूप हैं। वह एक चेतन तत्वं इन सबमें अदृश्य रूप में समाया हुआ है। सृष्टि की गति इसी श्रोर है कि सृष्टि या सृष्टि का मानव उस तत्व की पूर्णता को उसके श्रादर्श श्रीर श्रानन्द को प्राप्त करले। इस दर्शन की परम्परा प्राचीन काल से भारत में, भारत के ऋष्यों में भारत के शंकराचार्य से, प्राचीन ग्रीम के प्लेटो श्रीर श्ररस्तु में चली हुई श्राती है। श्राधुनिक काल में इसके मृख्य प्रतिष्टापक हुए श्रापरलेड में बिशप बर्कले जर्मनी में फिक्ट, कान्ट एवं हीगल श्रीर इङ्गलेड में ब्रेडले। इस श्राध्यात्म-

वादी अद्वैत का आधार मानव की रहस्यात्मक अनुभूतियां रही हैं—
प्रत्यक्ष अनुभूत प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं। कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जैसे
देक तें ज़िनकी यही मान्यता रही कि सृष्टि के आदि तत्व दो है, एक
नहीं। ये दो तत्व है—पुरुष और प्रकृति या शर्गर और मन या अचेतन
भूत पदार्थ और चेतन आध्यात्मतत्व। ये दार्शनिक द्वैतवादी कहलाते हें।
कितु अधिकतर विचारधारा अद्वैत की ओर ही उन्मुव है—या तो
भौतिकवादी अद्वैत या अध्यात्मवादी अद्वैन। ये दार्शनिक विचार-धारायें
एक बार प्राचीन युग में उद्भासित होकर मध्य युग सामन्तवादी काल
में लुप्त सी होगई थी कितु रिनेमा के बाद फिर से ये उद्भासित और
विकसित हुई। आज भी ये दार्शनिक विचार मानव को प्रभावित किये
हुए हे और उसको चितन में डुबोये हुए है।

भौतिकवाद:-इस दर्शन में मृष्टि का "ग्रादि एक मूल तत्व" (Ultimate reality) "द्रन्य पदार्थ" (Matter) है, जो एक स्थिर नही किन्तू गत्यात्मक वस्तू है। ग्राज जो कूछ भी इस सिष्ट में दिखलाई देता है यथा जल, थल. ग्राकाश, वाय, बुक्ष, फल-फूल ग्रीर प्राण चेतना इत्यादि सब उस एक ही मूल तत्व के विकसित रूप हैं। प्रारम्भ में उस मल तत्व द्रव्य पदार्थ में प्रागा ग्रौर चेतना नहीं थे। कालान्तर में ग्ररबों, करोड़ों वर्षों में विशेष भौतिक रसायनिक परिस्थि-तियाँ उपस्थित होने पर उस मूलभूत द्रव्य पदार्थ में गृगात्मक परिवर्तन द्वारा प्राण श्रौर चेतना का उदय हुग्रा। यह सब सम्चालित (Selfmoving) गति है। ऊपर से या ग्रींग कही से ग्रर्थान् किसी परा प्रकृति तत्व से इसका परिचालन नहीं होना-इम दर्शन के अनसार कोई परा प्रकृति तत्व या ईश्वर या ग्रात्मा कुछ है ही नहीं । इस स्ष्टि स्वयं में कोई प्रयोजन या उद्देश्य निहित नहीं है, किन्तु जब चेननायुक्त मानव का उदय हो गया तब से अवश्य ऐसो परिस्थित उत्पन्न हो गई कि वह मानव अपने जीवन मे समाज में किसी उद्देश्य की कलाना कर सकता था। जिस प्रकार विकास होते होते मानव-प्राणी ग्रीर चेतना-विचार उत्पन्न हुए उसी से यह भासित होता है कि इस सृष्टि धौर मानव के विकास की कल्पनातीत अनेक सभावनाये हैं। "यह सब कुछ" एक गति है। आधुनिक काल में भौतिकवाद के मुख्य प्रतिष्ठापक जर्मनी के कार्लमार्क्स हुए, धौर उसके पोपक अनेक वैज्ञानिक। वैसे इस दर्शन के तत्व प्राचीन काल में भी मौज्द रहे। इसकी परम्परा में प्राचीन काल में ग्रीस के दार्शनिक थेल्स, डेमोकीटस इत्यादि माने जा सकते हैं। इसी प्रकार १७वी शताब्दी में इङ्गलंड के होब्स, १८वी शती में फांस के डिडरोत, १६वीं शती में जर्मनी के हीकल। इस भौतिकवादी अद्वैत का आधार ज्ञानेन्द्रियो द्वारा उपाजित, प्रत्यक्ष अनुभूत, प्रयोगात्मक ज्ञान रहा है। इस वैज्ञानिक भौतिकवाद का जीवन के उस भौतिकवादी दृष्टिकोए। से कोई सम्बन्ध नहीं जो कहता है, "खाग्रो, पीग्रो, और मौज उडाथ्रो।"

विकासवाद: - उपर्युक्त दार्शनिक विचारो के साथ साथ मानव के इस सृष्टि रचना सम्बन्धी विचारो में भंगविकास हुग्रा। १६ वी शताब्दी के मध्य तक मानव प्रायः यही मान रहा था कि किसी विशेष काल में ईश्वर ने इस सष्टि की रचना की, आज जो कूछ भी दृश्य या ग्रदृश्य इस सृष्टि में है उस सब की रचना एक बार परमात्मा ने कर दी थी; किन्तु १६ वीं शती के श्रारम्भ में कुछ वैज्ञ निक जैसे जर्मनी में हीकल, फांस में लमार्क (Lamarck) इत्यादि पैदा हुए जिन्होंने प्र एी शास्त्र विज्ञान (Biology) की स्थापना की ग्रौर फोसिल (पथराई हुई वस्तु) के रूप में प्राप्त अनि प्राचीन प्रािियो की हड्डियो के आधार पर यह भ्रनुमान लगाया कि प्राणी का विकास तो धीरे धीरे सरलतर प्राणियों से हुम्रा है म्रीर इस विकास में लाखों, करोड़ों वर्ष लगे है। वे इस बात की कल्पना करने लगे थे कि सुष्टि में सब जातियों के प्राणी किसी एक पुरुष या परमात्माकी रचनानही है वरन यह प्रकृति में व्याप्त विकास प्रित्रया के फल है। फिर सन् १८५८ ई० में इंङ्गलैड के प्रसिद्ध प्रागी-शास्त्र-वेत्ता चार्ल्स डारविन की दो क्रांतिकारी पुस्तकें प्रकाशित हुई - "ग्रोरिजन ग्रॉफ स्पीसीज" (जीव जातियो का मूल) ग्रीर डोसेन्ट ग्रॉफ मैन (मानव की ग्रवतारणा)। इन दो पुस्तकों ने तो इस सिद्धान्त की प्रायः स्थापना करदी कि जीव जगत किसी एक व्यक्तिगत ईश्वर की रचना नहीं है। किन्तु प्रकृति में किन्हीं नियमों के ग्रमुतार पिरवर्तन ग्रौर विकास होता रहता है ग्रौर पिरणाम-स्वरूप भिन्न भिन्न जाति के जीव उत्पन्न ग्रौर लुप्त होते रहते है। धीरे धीरे ज्योतिष वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया कि सूर्य, चन्द्र, ग्रह किसी काल विशेष में कार्य कारण परम्परा के ग्रनुसार किन्हीं पूर्व स्थित नक्षत्र से विकसित हुए हैं। इस बात ने भी यह सिद्ध करने में सहायता दी कि यह मृष्टि, मूर्य, चन्द्र, ग्रह ग्रौर तारे व्यक्तिगत ईश्वर की रचना नहीं है, किन्तु स्वयं चालित प्रकृति की गित ग्रौर प्रक्रिया में कुछ नाम रूपात्मक परिणाम है। इन सब तथ्यों की वजह से १६ वीं शताब्दी के ग्रन्त होते होते ग्रौर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक ज्ञान, विज्ञान की यह प्रस्तावना बहुधा स्वीकृत होगई कि सृष्टि किसी खास ईश्वर की रचना नहीं है वरन् प्रकृति की या ग्रादिभूत द्रव्य पदार्थ की एक विकासात्मक प्रक्रिया मात्र है।

शिच्चा चेत्र:-जिस प्रकार दार्शनिक श्रौर वैज्ञानिक क्षेत्रों में नई उद्भावनायें हो रही थीं उसी प्रकार शिक्षा साहित्य ग्रादि के क्षेत्र में भी पुनर्जागृति काल के बाद नई उद्भावनाये हुई।

शिक्षा के क्षेत्र में स्विटजरलंड के शिक्षाशास्त्री पेस्टालोजी ने एक
युग-परिवर्तन उपस्थित किया। दार्शनिक रूसो इत्यादि से प्रभावित होकर
उसने इस सिद्धान्त की स्थापना की कि बच्चों का शिक्षक स्वयं प्रकृति
हो न कि मानव। बच्चे में किसी विशेष सत्य, किसी विशेष भावना को
प्राप्त करने की जो स्वामाविक उत्कण्ठा है, उस उत्कण्ठा को प्रतिफलित
होने दो, उसको दबाम्रो मत। उसके ऊपर किसी चीज को मत
थोपो किन्तु उसके म्रन्दर ही जो जन्मजात क्षमताये या विभूतियां हैं,
उन्हीं का विकास करो। साथ ही साथ मनोविज्ञान को तथ्यों पर

भ्राघारित था। शिक्षा में इसी नई कल्याएं भावना से अनुपारित स्रौर शिक्षा-श स्त्री भी हुए जैसे जर्मनी में फोबेल ग्रौर गेटे ग्रौर बीसवीं सदी में इटली में मेरिया मोटेसरी, इङ्गलैंड में बर्टरण्डरसेल ग्रौर श्रमेरिका में डीवी।

क्षिक्षा मिद्धान्तों में इस परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी विकास हुप्रा। १ व्वी सदी तक शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। १ द ३२ ई० में इङ्गलैंड में राष्ट्र-सभा ने शिक्षा प्रसार का काम प्रपने हाथ में लिया। १ द ३३ ई० में फांस ने एक कानून पास किया कि प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कृत हो। फिर १ द ५२ ई० में स्वीडन ने, १ द ७० में स्विट-जरलैंड ने, १ द द ० में फान्स ने, १ द ६ द में ब्रिटेन ने, श्रौर १६०१ ई० में होलेण्ड ने प्राथमिक शिक्षा ग्रमिवार्य ग्रौर नि:शुक्त बनाई। इस तरह से १६वी सदी के ग्रन्तिम वर्षों तक ग्राकर यूरोप में (विशेषकर पिछमी यूरोप में) प्राय: ऐसी स्थिति ग्रा पाई कि प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम मव बच्चे प्राप्त करले। यह स्थित रूस में सन् १६२४ के बाद जाकर ग्रा पाई। एशियाई देशों में तो ग्रभी यह स्थिति बहुत दूर है। दम प्रतिशत लोग भी ग्रभी ऐसे नहीं हैं जो प्राथमिक रूप से भी शिक्षित कहलाये जा सके। किन्तु मानव ने जाना है कि शिक्षा होनी चाहिये ग्रौर ग्रपने हजारों वर्षों के इतिहास में ग्राज वह सचप्ट होकर यह प्रयास कर रहा है कि सब बच्चे शिक्षत हों, सब स्त्री पुष्प शिक्षत हो।

साहित्य ऋौर कला—मानव के उच्चतम सींदर्यमय रूप के दर्शन हमें उमकी कला ग्रौर माहित्य में होते हैं, मानो किवता, कला ग्रौर सगीत में मानव चेतना प्रकाश श्रौर ग्रानंद की उच्चतम शिखर को छूजाती हो, ग्रौर साथ ही साथ वह समाज के ग्रौर संसार के ग्रादर्श रूप की भी स्पष्ट कल्पना हमें करा जाती हो। वस्तुनः एक व्यक्ति ने दूमरे व्यक्ति के साथ, समस्त मानव ग्रौर प्राणी जाति के साथ, इतिहास के एक युग ने दूसरे युग के साथ जब जब किन्ही विचक्षणा घड़ियों में एकात्मता की ग्रनुभूति की है,—वह ग्रनुभूति

उसने कविता, कला ग्रौर संगीत की रसानुभूति द्वारा ग्रिभिव्यक्त की है। कला व्यक्ति का शेप सुष्टि के साथ सम्बन्ध स्थापित करती है। श्रतः इतिहास में श्रीर जन जन के जीवन में किव, कलाकार श्रीर सुष्टा हमेगा याद ग्राते रहे हैं। रिनेसां ग्रौर शेक्सपियर युग के बाद युरोप के साहित्य में ग्रनेक नाम ग्राते हैं जिनमें सब प्रमुख लोगों का नाम भी यहां याद नहीं किया जा सकता है-चलते चलते किन्हीं को याद कर सकते है। १८ वी सदी में इङ्गलैंड ग्रौर फांस का साहित्य सकूचित नियमों में बद्ध था, उसमें हृदय की ग्रभिव्यक्ति कम किंतु नियम पालन विशेष था। इसी काल में इङ्गलैंड के जोनाथनस्विपट (१६६७-१७४५) ने १७२६ ई० में भ्रपनी 'ग्लीवसं ट्रेविल्स (Gullivers Travels) प्रस्तृत की जो मानव प्रकृति श्रीर समस्त मानव जाति पर, उसकी बेवक्फियों श्रीर नैतिक पाखड पर, एक ग्रद्भुत व्यगात्मक लेख है। फिर ग्रनेक कवियों एवं नाटककारों श्रीर गद्य रचनाकारों से मिलते हुए हम १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ में रोमाञ्च युग (Romantic Age) मे पहचते हैं। ग्रब शुष्क बन्धनों के विरुद्ध मानव मन में प्रतिकिया होती है श्रौर वह कल्पना भ्रौर भाव में तल्लीन होकर स्वच्छद गाने लगता है। इटली मे सिलविया रेलिको की संवेदनात्मक ग्रात्म कथा प्रकाशित होती है जिसमें स्वतन्त्रता के लिये एक चीख है। इङ्गलैंड मे महाकवि शैली मुक्त मधुर स्वर से गाता है,-प्रेम से अनुपाग्ति होकर । उसकी चेतना समाज और धर्म के सब भठे बन्धनों को काटती हई एक स्वतन्त्र सुखी विश्व समाज की कल्पना करती है श्रीर वह स्वयं समस्त विश्व के साथ एक रागात्मक म्रनुभृति करता है। क्या तब से म्राज तक मानव म्रनेक बन्धनों से मुक्त नहीं हो गया ? इङ्गलैंड मे ही दूसरा कवि कीट्स, मानव को सौदर्यान्-भित के लिये दिष्ट देता है श्रीर उसको यह बतलाता है कि दुनिया में समभने की केवल एक वस्तु है ग्रीर वह यह कि सौन्दर्य सदा ग्रानन्दो-त्पादक होता है। तीसरा कवि बायरन निशंक मृक्ति ग्रीर वेदना के गीत गाता है श्रीर वर्डसवर्थ मानव को सरल प्राकृतिक जीवन में श्रीर प्राकृतिक सौन्दर्य में जो सुखानन्द और उदात्तता निहित है, उसकी अनुभूति करवाता है। फास में सर्वोच्च व्यक्तित्व प्रकाशित होता है विकटर ह्यूगो का, जो अपने उपन्यास ला मिमरेवल्स' में जो कुछ भी मानवता है उसका पक्ष लेकर खड़ा होता है। चित्रकला में फास का दीलाको रोमांच भावना की अभिव्यक्ति करता है; जर्मनी के चित्रकार वोनश्विदे अपने चित्रों में अभिव्यक्ति करते है और इङ्गलैंड के टर्नर शान्त प्रकृति और परमात्मा के दर्शन करते है। १६ वी शताब्दी में एक महान् व्यक्तित्व है जर्मन गायक वीथूवन का; जिसके शीत आज भी मानव को प्रेरणा देते हैं— और उसके मानस को एक अद्भुत अलौकिक लोक की अनुभूति कराते हैं। १६ वी शताब्दी का महानतम मानव है जर्मन किव गेटे। सर्व युगों का, सर्व मानवो का प्रियजन जिस प्रकार इटली में दाते है, इङ्गलैंड में शेक्सपियर, भारत में रवीन्द्र उसी प्रकार जर्मनी में गेटे है। गेटे (१७४६-१६३४) का जीवन और काव्य मानवात्मा के पतन, उत्थान, और प्रगति की कहानी है।

रोमांटिक युग के बाद १६वीं शती के उत्तरार्ध में नवीन विशेषतात्रों को लिये हुए एक नवीन युग प्रारंभ हाता है। इस काल में विज्ञान ग्रौर बुद्धिवाद ने धार्मिक सस्कारों ग्रौर विश्वासों को. प्रचलित सामाजिक मान्यताग्रों को एक धक्का लगाया था। धर्म ग्रौर विज्ञान, भावना ग्रौर बुद्धि का यही द्वन्द मुख्यतः इस काल के साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। मनोविज्ञान का भी गहन ग्रध्ययन हुग्रा था, ग्रतः इसका प्रभाव भी साहित्य ग्रौर कला पर पड़ता है। इस युग में उपन्यासकार डिकस इङ्गलेंड में, बेलजक फान्स में, दोस्तोवस्की रूस में, ग्रपने ग्रपने ढङ्ग से मानव चित्र ग्रौर मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत करते है। १६ वीं शती में ग्रमेरिका में भी कई महान् साहित्यकार हुए जैसे थोरो, इमरसन, बिहटमैन इत्यादि। ये सब जीवन की सरलता ग्रौर नैसर्गिकता, मानवीय भावनाग्रो की उदात्तता, ग्रौर व्यक्ति स्वातन्त्र्य ग्रौर समानता के विवारों से ग्रम्पाणित थे।

यही पर स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलफोड नोबल (Alfred (Nobel) (१८३३-१८६६) के नाम का उल्लेख कर देना जरूरी है जिन्होंने एक मानवजाति की भावना से प्रेरित होकर दो करोड़ पौड धन राशि का एक ट्रस्ट कायम किया जिसमें से प्रति वर्ष ५-५ हजार पौड के ५ पुरस्कार भौतिक, रसायनक, औषधि दिज्ञान एव साहित्य और विश्व शान्ति स्थापन के क्षेत्र में ५ महानतम् व्यक्तियों को दिये जाते हैं।

१६वी ग्रौर २०वी सदियों के सगम पर खंडे कुछ महान् साहित्यको के नाम यहां उल्लेखनीय है। फ्रान्स के उपन्यासकार जोला श्रीर रोमन रोलाँ, इङ्गलैंड के थोमस हार्डी ग्रीर गेल्सवर्दी, स्वीडन के नाट्यकार इबसन ग्रीर बेलजियम के मेटरलिक, रूस के उपन्यासकार टोल्सटीय ग्रीर गोर्की; -इन सब ने प्राचीन समाज, कुट्म्ब, धर्म ग्रीर विचारों में विच्छेदन होती हुई स्थिति का सुन्दर चित्रण किया है ग्रीर यह ग्राभास मानव को कराया है कि कुछ नई चीज, समाज ग्रीर धर्म के कुछ नए श्राधार, विश्व मे अवतरित हो रहे हैं। अनेक नई नई उद्भावनाये १६वीं शती में प्रतिफलित हुईं। मानो १६वी शती इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है। जिसे हम ग्राज की दुनिया कहते है। ग्राज सन् १६५० में जो हमारे विचार, भावनाये ग्रीर मान्यताये हैं उन सबका विकसित रूप हम १६वी शती में देखते है। १६वी शती के पहले द्निया हमसे प्रायः भिन्न थी जब तक न तो रेलें थी, न तार, न डाक, न स्टीमर, न वाययान, न रेडियो, न यांत्रिक व्यवसाय, न प्राग्गी-शास्त्र, न विकासवाद श्रीर न श्रन्तर्राष्टीयता श्रीर न एक मानव समाज की कल्पना या भावना। ये सब बातें सर्व प्रथम सहसा १६वी शती में प्रकट हुई; मानो १६वी सदी से इतिहास के विकास में जो तब तक बहुत ही मन्थर गति में हो रहा था, कुछ नई स्फर्ति, कुछ नई तीबता ग्रा गई; मानो १६वीं सदी से इतिहास की रूप रेखा. उसका रंग रूप ही बदल गया।

# विश्व-राजनीति श्रीर विश्व इतिहास का युग श्रारम्भ

#### विश्व-इतिहास (१८७०-१६१६ ई०)

प्रस्तावना:—सन् १८७० से यूरोप का इतिहास और यूरोप की राजनीति एक दृष्टि से विश्व-इतिहास और विश्व राजनीति मे परिणित हो जाती है—तब से विश्व के देश एक दूसरे के निकट इतने सम्पर्क में आने लगत है मानो किसी भी देश की हलचल विश्व हलचल का एक अभिन्न आग मात्र हो। अतः तब मे आगे के इतिहास को ममभने के लिये पहिले यहां पर देशों का इतिहास सक्षेप मे जान लेना आवश्यक है जो विश्व को नये नये ही ज्ञात होते है एव जिनका विशेष उल्लेख अब तक नहीं हो पाया है यथा अफीका, अमरीका, आस्ट्रेलिया, प्यूजीलंड इत्यादि जो यूरोपीय लोगो के उपनिवेश और साम्राज्य विस्तार के सिलिसले में ही विश्व इतिहास मे प्रवेश करते हैं।

### यूरोप का उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी विस्तार

सन् १४६२ ई० मे अमरीका एव सन् १४६६ ई० मे भारत के नये सामुद्रिक रास्ते की खोज के बाद यूरोपीय लोगो का फैलाव धीरे धीरे यूरोप से बाहर के देशो मे यथा, पिन्छम में अमरीका और पिन्छमी द्वीप समूह और पूर्व मे भारत, लंका, चीन, पूर्वीय द्वीप समूह इत्यादि में होने लगा। पिहले तो यह सम्पर्क केवल व्यापार के लिये होता था, किन्तु धीरे धीरे यूरोपीय लोग उन देशो मे, जहां की जनसंख्या बहुत कम थी, जहां के आदि निवासी अर्धसम्य थे, जो देश अभी अन्धेरे मे म्रविकसित पड़े थे जैसे अमरीका, म्रास्ट्रेलिया, म्रफीका, फिलीपाइन द्वीप, न्युजीलैंड इत्यादि, स्वय जाकर रहने लगे श्रीर ग्रपने उपनिवेश बसाने लगे। एव उन देशों में जो पहिले से ही विकसित थे, जहां प्राचीन सम्यता ग्रीर संस्कृति की परम्परा चली ग्रारही थी ग्रीर जहां बड़े बड़े राज्य संगठित थे जैसे भारत, चीन इत्यादि, -- वहां यूरोपीय लोगों ने पहिले तो अपना व्यापारिक सम्पर्क स्थापित विया, एव तदतर यदि किसी देश की राजनैतिक स्थिति की ग्रस्त व्यस्त ग्रौर निशक्त पाया तो वे वही भ्रपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में विशेषतया वे भारत, हिन्देशिया श्रीर लंका में सफलीभूत हुए । किस प्रकार युरोपीयन लोग दूर दूर ग्रज्ञात देशों मे अपने उपनिवेश बसा सके श्रीर भ्रपने माम्राज्य स्थापित कर सके, इसमें कोई विशेष रहस्य नही है। एक दृष्टि से तो यूरोपीय देशों का भी राजनैतिक सगठन कुछ वहुत सुव्यवस्थित श्रीर शक्तिशाली नही था, ग्रीर न वहा के लोग कुछ विशेष प्रतिभाशाली। किन्तू उनमें एक नई जागृति, एक नया साहस पैदा हो चुका था जो भारत ग्रौर चीन जैसे प्राचीन ग्रौर स्वय-सत्ष्ट देश के लोगो मे नहीं था। उनकी नई क्रिया-शीलता श्रीर साहस से ही वे धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के बढ़ने लगे भ्रौर ग्रपना विस्तार करने लगे। प्रायः १६ वी शती के पूर्वाद्ध तक तो-यह गति बहुत धीरे रही किन्तु १६ वीं शती के उत्तरार्द्ध में जब यूरोप में यात्रिक क्राति हो चुकी थी, रेल, तार, डाक ग्रीर ग्रगन-बोटो का प्रचलन होच्का था, एवं ग्रनेक यात्रिक उद्योग ग्रौर बड़े बड़े कारखाने खुल चुके थे, तब युरोपीय उपनिवेश ग्रीर साम्राज्य विस्तार की गति में तेजी ग्राने लगी। युरोप की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी, खाने के लिये ग्रधिक ग्रन्न की म्रावश्यकता थी जितना वहां पैदा नहीं होता था, एवं ग्रपने कारखानों के लिये हर कच्चे माल जैसे रुई, ऊन, तिलहन, रबर, लकड़ी, मिट्टी का तेल, रेशम इत्यादि की जरूरत थी, ग्रतः उपनिवेश बसाने ग्रीर राज्य का विस्तार करने मे वे म्रब संगठित रूप से काम करने लगे ग्रौर वे यहां तक सफल हुए कि २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व के म्रानेक भागों मे उनके ग्रनेक उपनिवेश ग्रौर साम्राज्य स्थापित होगये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

साम्राज्य—(१) ब्रिटिश साम्राज्य:—कनाडा, न्यूफाउन्डलैंड, ब्रिटिश गिनी, दक्षिए। श्रक्षीका संघ, मिश्र, सूडान, भारत, लंका, मलाया, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, उत्तर बोर्नियो, न्यूगिनी एव श्रन्य श्रनेक छोटे छोटे द्वीप।

- (२) फासीसी साम्राज्य :— फ्रेंच गिनी, पिच्छिमी फ्रेंच स्रफीका, मेडागास्कर, फ्रेंच इन्डोचाइना एवं भारत में ४-५ फ्रांसिसी नगर।
- (३) डच (होलैंड ) साम्राज्य :-डच गिनी, एवं पूर्वीय द्वीप समूह (सुमात्रा, जावा, बोनियो, पच्छिमी न्यूगिनी )
  - (४) रूसी साम्राज्य: --समस्त उत्तरी एशिया म्रर्थात् साइबेरिया।
- (५) जर्मन, इटालियन, पोर्तगीज, स्पेनिश साम्राज्य:—इन्होने अफ्रीका महाद्वीप के भिन्न भिन्न भाग ग्रपने कब्जे में किये।

उपनिवेश-किन किन देशों में किन किन लोगों के उपनिवेश वसे :-

| कनाडा                                                  | मुख्यतः ग्रग्रेज  | ये सब उपनि-       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | ग्रौर फासीसी      | वेश ग्रव उन्हीं   |
| सयुक्त राज्य ग्रमेरिका                                 | मुरूपतः ग्रंग्रेज | यूरोपियन लोगों    |
| मेक्सिको, मध्य-ग्रमेरिका एवं<br>समस्त दक्षिण ग्रमेरिका | म्रूच्यतः स्पेनिश | के स्वदेश ग्रीर   |
|                                                        |                   | राष्ट्र है जो वहा |
| श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड<br>——————————————           | मुरूयतः श्रंग्रेज | जाकर बस गये       |
| फिलीपाइन द्वीप                                         | मुख्यतः स्पेनिश   | ।थे। •            |

भ्रव प्रत्येक उपनिवेश एवं यूरोपियन साम्राज्यान्तर्गत प्रत्येक देश का संक्षिप्त विवरण पृथक पृथक दिया जाता है, यह दिखलाते हुए कि किस प्रकार इन देशों में नई बस्तियां बसी एवं साम्राज्य स्थापित हुए।

भारत-भारत के मुगल सम्राट जहांगीर के जमाने में सन् १६०० ई० में अंग्रेज प्रतिनिधि सर टामसरों ने भारत में कुछ व्यापारिक कोठियां खोलने की आज्ञा ली, तभी से पहिले तो अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि होना शुरू हुआ, फिर भारत की राजनैतिक अस्त-व्यस्तता, कमजोरी और राष्ट्रीय भावना की हीनता को देखकर अंग्रेज लोग धीरे धीरे वहां अपना राज्य जमाने लगे। कह सकते हैं कि सन् १७४६ ई० में आरकोट के घेरे से प्रारम्भ करके जबिक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पहली बार भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया, १६४६ ई० में कम्पनी की पंजाब पर विजय तक के १०० वर्षों के काल में ब्रिटिश आधिपत्य धीरे धीरे समस्त भारत पर छ। चुका था—मुगल या मराठा भारत ब्रिटिश भारत हो चुका था।

चीन-चीन में यूरोपीयन लोगों का प्रवेश १७वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। वहां पर उन्होंने अपने ब्यापार की अभिवृद्धि की, ब्यापारिक अभिवृद्धि के लिये कुछ युद्ध भी हुए किंतु होंगकोंग बन्दर (ब्रिटिश), मकाओ नगर (पुर्तगीज), श्रीर शांघाई नगर (अंतर्राष्ट्रीय) को छोड़कर वहां पर वे अपना राज्य कायम नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अनेक कारखानों में अपनी लाखों, करोड़ों की सम्पत्ति लगाकर एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभाव अवस्य जमा लिया था।

लंका—लगभग ५० लाल (१९५०) ग्राबादी वाला, एवं चावल, गन्ना, नारियल; चाय, दालचीनी, लोंग; रबर, पुखराज (रत्न) ग्रीर मोती में घनी देश लंका, भारतवर्ष की मुख्य भूमि से केवल २२ मील दूर धुर दक्षिए। में एक टापू है। यहां के मूल निवासी तो ग्रर्ध-सभ्य वेदा लोग हैं जिनकी संख्या २० हजार से ग्रधिक नहीं। देश के प्रमुख प्राचीन निवासी, मुख्यतया द्रविड़ ग्रीर कार्य उपजातियों के सम्मिथ्रए। से बनी

सिंहल जाति के लोग हैं (लंका का एक प्राचीन नाम सिंहल द्वीप भी था) जो भ्रपनी ही सिंहाली भाषा जिसमें भार्यभाषा संस्कृत भीर पाली के शब्दों का बाहल्य है बोलते है। दक्षिण भारत से जाकर बसे हुए तामिल लोगों की जनसंख्या भी काफी है। लंका के प्राचीन उपलब्ध साहित्य, पाली भाषा में लिखित 'महावंश' के आधार पर यह माना जाता है कि लंका का सर्वप्रथम राजा विजय था जो ४०४ ई० पू० में पूर्वी भारत से वहां गया था, ग्रीर ग्रपने राज्यवंश की स्थापना की थी। ३०७ ई० पू० में भारत सम्राट श्रशोक का पुत्र महेन्द्र, जो बौद्ध भिक्षक बनगया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गया श्रौर तभी से बौद्ध-धर्म वहां के निवासियों का प्रमुख धर्म रहा है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत से हिन्दू धर्मावलम्बी तामिल राजा भी लंका गए श्रीर देश के कुछ प्रदेशों में प्रपने राज्यवंश चलाए। प्राचीन काल से हो भारत विशेषकर दक्षिण भारत श्रौर लंका का घनिष्ठ राजनैतिक, ग्राधिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। प्राचीन बौद्ध एवं हिन्दू मन्दिर, बुद्ध श्रौर देवी-देवताश्रों की मृतियां एव भित्तिचित्र, एवं सिहाली लोगों के नृत्य लंका की सांस्कृ-तिक थाती है। १५०५ ई० में पुर्तगाली नाविक फासिस्को दी ऐलमीडा लंका में उतरा। १६१७ ई० में लंका की ग्राधुनिक राजधानी कोलम्बो में प्रथम पूर्तगाली किला बनाया गया। उस समय लंका के विभिन्न प्रांतों में ७ राजा राज्य करते थे। पूर्तगाली लोगों ने राजाग्रों को श्रापस में लड़ाकर भेदनीति से धीरे धीरे सारे देश पर श्रपना कब्जा कर लिया । देश में लगभग १४० वर्ष तक पूर्तगाली राज्य रहा । १६०२ ई० में डच ऐडिमरल स्पीलबर्ग लंका में उतरा श्रौर डव लोगों ने १७वीं शताब्दी के मध्य तक पुर्तगालियों को देश से खदेड़ कर बाहर किया श्रीर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित किया। लगभग १४० वर्ष तक डच राज्य रहा। १८वीं शताब्दी का म्रांत होते होते म्रांग्रेज म्राए; १७६६ ई० में म्रांग्रेजों ने डच लोगों को हराकर लंका में भ्रपना राज्य स्थापित किया। ४ फरवरी १६४८ के दिन लका श्रंग्रेजी राज्य से मुक्त हुआ।

मलाया, हिंदेशिया और हिंदचीन—इन प्रदेशों में यूरोपीयन लोगों का प्रवेश १७वी शताब्दी में हुआ; मलाया में अयेजों का राज्य स्थापित हुआ, हिदेशिया में डच लोगों का और हिंदबीन में फ्रांस का (विशेष विवरण देखिये अध्याय ५०)

साइबेरिया— हस को अपने विस्तार का अवसर अमरीका, अफीका आदि देशों में कहीं भी नहीं मिला अतः उसने अपना विस्तार यूरोप से ही जुड़े हुए एशिया के भूभाग साइबेरिया में करना शुरू किया। साइबेरिया प्रायः खाली पड़ा था, उधर ही हसी लोग बढ़ने लगे। १७वीं १८वी शताब्दी में वहां का पूर्व स्थापित मंगोल साम्राज्य प्रायः खत्म हो चुका था। १८वी शताब्दी के मध्य तक हसी लोग बढ़ते बढ़ते मगोलिया की सीमा तक, और १८६० ई० में प्रशान्त महासागर तक बढ़कर वे समस्त साइबेरिया के अधिपित हो चुके थे। इस विस्तृत साम्राज्य का निरंकुश सम्राट था हस का जार। पूर्व में प्रशान्त महासागर में हस ने ब्लाडीवोस्टक एक प्रमुख बन्दरगाह बना लिया था किन्तु वह सर्दियों में बन्द रहता था, अतः हस की दृष्टि दक्षिए में मंचूरिया की तरफ रहती थी जहां पोर्टआर्थर अच्छा बन्दरगाह था।

स्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलेंड एवं तस्मानिया— सन् १७६८ में इङ्गलेंड का केप्टन कुक ग्रास्ट्रेलिया पहुंचा ग्रौर तब से १७७६ तक उसने वहां की तीन बार यात्रा की । सन् १६४२ में न्यूजीलेंड ग्रौर तस्मानिया की खोज हो चुकी थी । इन प्रदेशों में काल या ताम्र रंग के ग्रसम्य लोग बसे हुए थे । ये लोग ग्रनेक भिन्न भिन्न समूह व जातियों में विभक्त थे । जंगलों में कोपड़ियां बना कर रहते थे । ग्रधिकतर शिकार से ग्रपना पेट पालते थे । बहुधा नग्न रहते थे, पत्तों से या खाल से थोड़ा थोड़ा ग्रपना तन ढक लेते थे । कहीं कही खेती भी होती थी किन्तु बहुत ही प्रारम्भिक ढंग की । इनका कोई संगठित धर्म नही था, ग्रजीब कल्पित देवी-देवताग्रों को वे पूजते थे, बिल चढ़ाते थे ग्रौर ग्रनेक प्रकार के सामूहिक नाच करके उनको खुंश करने के प्रयत्न किया करते थे । यद्यि १७वीं सदी

में इन देशों का पता लग चुका या किन्तु तब तक यहां पर यूरोपीय लोग झाकर बसने नहीं लगे थे। १६वीं शताब्दी के मध्य में इन प्रदेशों में उपिनवेश बसने लगे। यहां झिधकतर झंग्रेज लोग ही आये। १५४२ में झास्ट्रेलिया में तांबे की खानों का पता लगा और १५५१ में सोने की खानों का। तभी से झास्ट्रेलिया में झिधक बस्तियां बसने लगीं। धीरेधीरे यातायात के साधनों में तरक्की की जाने लगी। १६वीं शताब्दी के झन्त तक कुछ रेल्वे-लाइनें भी बनाई गई, एवं समस्त झास्ट्रेलिया को ब्रिटिश साम्लाज्य का एक झंग बना लिया गया। १८४० ई० में न्यूजी-लंड भी जोड़ लिया गया। कनाडा की तरह झास्ट्रेलिया और न्यूजीलंड इस समय ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के स्वशासित सदस्य हैं। सम्पूर्ण शासन व्यवस्था वहीं पर बसे हुए झंग्रेजों के हाथ में है; इज्जलंड राज्य का एक प्रतिनिधि मात्र गवर्नर जनरल के रूप में इन देशों में रहता है। ये देश अपनी विदेशी तथा युद्धनीति इज्जलंड की सलाह से तय करते हैं।

#### उत्तर अमेरिका

( इसका भ्राज तक का इतिहास )

श्रमेरिका का प्राचीन इतिहास—हम लोगों को अमेरिका का पता सन् १४६२ ई० में कोलंबस की खोज के बाद लगा। उसके पहिले यूरोप, एशिया, उत्तर अफीका के लोग जो एक दूसरे को जानते थे और जो एक दूसरे से कम या अधिक प्राचीन काल से सम्बन्धित थे, यही समक्ष बैठे थे कि बस एशिया, यूरोप और उत्तर अफीका ही यह दुनिया है, इसके परे या इससे अन्य और कोई भूमि नहीं। इमीलिए सन् १४६२ में जब कोलम्बस अमरीका की भूमि पर उत्तरा तो यही समक्षा गया कि वह भारत भूमि है जहां एक नये रास्ते से प्रवेश किया गया है। किन्तु कुछ वर्षों बाद जब लोगों को यह भान हुआ कि वह तो बिल्कुल ही एक नया प्रदेश था तो उनके आईचर्य की सीमा न रही और वे इस नव ज्ञान भूमि को ''नई दुनियां'' ही कहने लगे।

ऐसी बात नहीं है कि अमंरिका का उसकी खोज के पूर्व कोई इतिहास नहीं था, या वहां कोई मानव ही नहीं रहता था। उस महाद्वीप के प्रागैतिहासिक श्रीर प्राचीन इतिहास के विषय में ऐसा श्रनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन पाषाए। यग के उत्तरार्द्ध में या नव पाषाए। यग के श्रारंभिक काल में उत्तर पूर्वीय एशिया से कुछ लोग (संभवतः मंगलोइड उपजाति के लोग) बेहरिंग भीर भ्रलास्का के रास्ते से होकर भ्रमेरिका पहुंच गये थे; उस समय एशिया व अमेरिका महाद्वीप बेहरिंग भीर म्रलास्का के पास जुड़े हुए होंगे। इन लोगों के पहुंचने के पूर्व तो श्रमेरिका मानव-हीन विशाल भूखंड थे जहां जंगली भैंस, विशालकाय मैगामेरियन ग्रीर ग्लिपटोडन नामक जानवर इधर उधर घुमा फिरा करते थे। तदुपरांत बेहरिंग जल-मार्ग द्वारा दोनों महाद्वीप पृथक हो गये श्रतएव एशिया भौर भ्रमेरिका में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहा। तब से यूरोप श्रीर एशिया वासियों के लिये श्रमेरिका कोलम्बस की खोज तक बिल्कुल लुप्त रहा। वे प्राचीन लोग जो प्रागैतिहासिक काल में भ्रमेरिका पहुंचे थे, धीरे धीरे दक्षिए। की स्रोर बढ़ते गये थे स्रीर उन्होंने खेती श्रीर पशु पालन के श्राधार पर श्रपनी सभ्यताश्रों का विकास किया था। कैसी यह सम्यता थी इसका विवरण हम यथास्थान १६ वें मध्याय में कर ग्राये हैं। यह सम्यता प्रागैतिहासिक कालीन काष्णीय सभ्यता से कुछ मिलती जुलती थी; शेष दुनियां से उसका कुछ भी सम्पर्क न रहने की वजह से उसमें विशेष बौद्धिक या ग्राध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाई थी। १६ वीं शताब्दी में यूरोप के लोग जब धीरे धीरे ग्रमरीका जाकर बसने लगे उस समय भी वहां उपरोक्त ग्रादि निवासियों की सम्यतायें विद्यमान थीं जो यूरोप-वासियों के उन देशों में फैलने के साथ साथ लुप्त हो गईं। श्रमेरिका के ये श्रादि निवासी ता स्रवर्ण के लोग थे; यूरोप वासियों ने इनको रेड-इंडियन नाम से पुकारा । ये लोग जगह जगह थोड़ी थोड़ी संख्या में फैले थे; देश की विशालता को देखते हुए तो इनकी संख्या बहुत ही कम थी। उत्तरी भीर दक्षिणी भ्रमेरिका के भादि

निवासियों की कूल संख्या लगभग एक करोड़ होगी । ये ग्रादि निवासी कई भिन्न भिन्न समृहगत जातियों (Tribes) के लोग थे। इन सबकी सम्यता एक श्रेग्री की नहीं थी। ठेठ उत्तर के भाग में जो बहत ठण्डे थे श्रीर जो वर्फ से ढके रहते थे लोगों के जीवन का जलवायु के श्रनुरूप, इतना ही विकास हो पाया था कि वे फर (जानवर की बालदार खाल) से अपने शरीर को ढकते थे, बर्फ की ही गोल गोल भोपड़ियां खोदकर उनमें रहते थे ग्रौर मांस व मछली पर जीवन निर्वाह करते थे। उत्तर पच्छिमी भागों में लोग विशेषतया शिकार पर श्रपना जीवन निर्वाह करते थे, उस भाग में जंगली भैसे बहुत थे उन्हीं का शिकार होता था। ये लोग प्रायः ग्रसभ्य थे। पूर्वी भागों में कई समृह व जातियों के लोग गांव बसाकर बसे हुए थे। इन गांवों में सुव्यवस्थित ढङ्ग से मकान बने थे; देवता ग्रीर ग्राग के सामने ये नृत्य भी करते थे। वे शिकार भी करते थे किन्तु साथ ही साथ खेती भी; मुख्यतया मक्का की खेती होती थी। बिना किसी प्रकार की प्रगति किये किसी प्रकार अनेक शताब्दियों से ये रहते हुए ग्रारहे थे। पच्छिम में जो ग्राधनिक केलीफोनिया है वहां के रेड-इंडियन कुछ विशेष सभ्य थे—वे खेती करते थे, कपडा बुनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पत्यर के मकान बनाते थे। किन्तु सबसे म्रधिक सम्य स्थिति युरोपीय लोगों को दो भागों में मिली; एक भाग तो वह था जो ब्राधुनिक मैक्सिको है; दूसरा वह भाग जो ब्राधुनिक पीरू है। इन दोनों प्रदेशों में उसी स्थित की सम्यता विद्यमान थी जिसका उल्लेख १६ वें ग्रध्याय में हो चका है। मैक्सिको में ऐजटैक्स लोग थे। उनकी कृषि, शासन प्रणाली स्थापन कला काफी विकसित थी। कई नगर बसे हए थे जिनमें सड़कें थीं, विशाल मन्दिर थे ग्रौर राजा के महल थे। एक विशेष प्रकार की चित्र लेखन कला का उनको पता था ये सब बातें थीं किन्तू बिल प्रधान था, देवता के ग्रागे हजारों व्यक्तियों की बलि चढ़ादी जाती. थी। इसी सम्यता में विशेष कमी यही थी कि एक तो इनका धर्म इतना भ्रविकसित स्थितिका या भ्रौर दूसरा सिवाय कांसी (Bronze) के ये लोग श्रौर किसी प्रकार की धातु के प्रयोग से परिचित नहीं थे; यातायात के साधनों में पहिये से भी परिचित नहीं थे। घोड़ा, या बैल उन प्रदेशों में नहीं थे। बोभा ढोने का काम 'श्रम्मा' (Amma) नामक जानवर की पीठ पर होता था, जिस पर तेज सवारी नहीं की जा सकती थी। स्पेनिश नाविक कोर्टेज जिसने इस प्रान्त का पता लगाया उसी ने ऐजर्टक्स राजा से युद्ध कर उस प्रान्त को जीता। यूरोपीयन लोग ऐजर्टक्स लोगों को जीत सके उसका यही एक कारएा था कि यूरोपीयन लोगों के पास बारूद था श्रौर वे सवार होकर लड़ने के लिये श्रपने जहाजों में घोड़े ले श्राये थे।

प्रायः मैक्सिको की तरह दक्षिण ग्रमेरिका के उस भाग में जो श्राधनिक पीरू है वहां पर भी नगरों में बड़े बड़े मन्दिरों, राजा श्रीर सृब्यवस्थित शासन वाली, एक "इनका" जाति के लोगों की सम्यता थी। इस प्रान्त में सोने ग्रौर चांदी की बहुत खानें थीं। स्पेनिश नागरिक पिजारों ने "इनका" राजा को परास्त कर वहां स्पेनिश प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ किया। ग्रमेरिकन ग्रादिवासियों में यातायात के साधन इतने कम थे कि उपरोक्त मैक्सिको ग्रीर पीरू की समय जातियां भी एक दूसरे से परिचित नहीं थीं। ऐजर्टैक्म लोगों को पता नहीं था कि कहीं स्रौर भी उन जैसी सम्यता उनके प्रदेश से थोड़ी ही दूर पर प्रचलित है। इन दो सभ्यताग्रों को छोड़कर जैसा ऊपर कह ग्राये हैं श्रमेरिका के श्रीर प्रदेशों में तो प्रायः श्रसम्य स्थिति के ही लोग रहते थे श्रमेरिका विशाल भूखंड है, यूरोप से कई गुना बड़ा; भ्रौर १५ वीं सदी में जब यूरोपवासी सर्वप्रथम वहां पहुंचे, उपरोक्त कुछ छोटे छोटे प्रदेशों को छोड़कर वह समस्त विशाल भूखंड प्रविकसित ग्रपनी प्राकृतिक स्थिति में पड़ा था। ऐसे ग्रपरिचित नव भृखंड में युरोपवासी गये, वहां बसे, उसे अपना ही एक देश बना लिया और दो तीन शताब्दियों में ही वे इतनी प्रगति कर गये कि म्राज २०वीं शती में दुनियां में अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्रमेरिका में यूरोपवासियों का बसना श्रीर श्रपने राज्य स्थापित करना-सन् १४६२ में कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया, पहिले तो नाविकों ने समभा कि यह भारत है। कुछ वर्षों बाद श्रमेरिगोवेस्पुस्सी, नामक एक नाविक ने यह पता लगाया कि यह तो भारत नहीं किंतू एक नया संसार है। उसने इस नये संसार का एक रोमांचकारी विवरण प्रकाशित किया, उसीके नाम पर इस देश का नाम श्रमेरिका पड़ा । तदुपरान्त अन्य यूरोपीय यात्री वहां पर गये और उन्होंने अमेरिया के भिन्न भिन्न भागों का पता लगाया, जैसे सन् १४६७ में जोहनकबोर्ट ने न्यूफाउण्डलैंड का, १५०० ई० में पेड्रो ने पुर्तगाल के लिये ब्राजील का,१५१६ ई० में स्पेन के को टेंज ने मेक्सिको का,१५३२ ई० में पीजारो ने पीरू का, १४८४ ई० में इङ्गलैंड के रेले ने वर्जिनिया प्रदेश का इत्यादि । इस प्रकार यूरोपवासी स्पेनिश, पूर्तगीज, डच, फ्रोन्च, ग्रग्नेज धीरे धीरे नई दुनियां में धन की खोज में, काम की खोज में, नये घरों की खोज में एव नई नई साहसपूर्ण यात्राग्रों की खुशी में भ्राते गये, बीहड़ जंगलों को साफ करते गये, वहां के म्रादि निवासियों से टक्कर लेते गये, श्रौर वहां बसते गये। उत्तरी श्रमेरिका के उस भाग में जो भ्राज संयक्त भ्रमेरिका राज्य कहलाता है, सर्व प्रथम बस्ती १६०७ ई० में उस जगह बसाई गई जो आज जेम्सटाउन नगर है। इस प्रकार उसके बाद भिन्न भिन्न बस्तियां एवं नगर बसते गये।

बस्तियां—ज्यों ज्यों प्रागन्तुक लोग नये नगर बसाते जाते थे त्यों त्यों प्रपनी सामाजिक व्यवस्था के लिये स्थानीय जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था भी कायम करते जाते थे। सन् १७६० तक संयुक्त अमेरिका के पूर्वीय किनारे पर इस प्रकार प्राय. १३ राज्य स्थापित हो चुके थे। इनमें श्रधिकतर बसने वाले अंग्रेज लोग ही थे। फांसीसी लोग भी आये थे किन्तु वे लोग तटीय प्रांतों को छोड़कर अन्तर प्रदेशों में अधिक चले गये थे जहां उन्होंने अपने किले भी स्थापित किये थे। वे कृषि, व्यापार और व्यवसाय के लिये इतने व्यवस्थित ढंग से नहीं बस पाये जितने कि

प्रंग्रेज लोग बसे । वे साहसपूर्ण लोज, नई बातों के उद्घाटन ग्रीर ग्रमेरिका के मूल निवासियों में ईसाई धर्म प्रचार करने की तमन्ना में ग्रिधिक रहगये । ग्रमेरिका में बसने ग्रीर व्यापारिक वृद्धि करने के लिये फांसीसियों ग्रीर ग्रंग्रेजों में परस्पर भगड़े ग्रवश्य हुए किन्तु इनका फंसला इङ्गलंड ग्रीर फांस के सप्तवर्षीय (१७५६-१७६३) युद्ध में होगया । फांस की हार हुई ग्रीर यह निश्चय हुग्रा कि ग्रमेरिका के समस्त फांसीसी उपनिवेश ग्रंग्रेजों के ग्राधीन कर दिये जायें । इस प्रकार समस्त उत्तर ग्रमेरिका,—कनाडा ग्रीर संयुक्त राज्य में मैक्सिको ग्रीर मध्य ग्रमेरिका के कुछ प्रदेशों को छोड़कर ग्रंग्रेजों का ग्रधिकार मान्य हुग्रा।

अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध-इंगलैंड से ग्राकर जो लोग ग्रमेरिका में बसे थे ग्रौर बसते जा रहे थे वे ग्रपने ग्राप को इक्क लैंड के राजा की प्रजा समभते थे। उन्हीं दिनों यूरोप के राज्यों ने ग्रापस में बात करके यह कानून तय किया था कि यदि कोई मनुष्य किसी ग्रज्ञात देश को मालूम करके वहां पर अपने राजा की पताका गाड़ देगा तो वह देश उस देश के राजा का समभा जायेगा। इसी सबब से इङ्गलैंड का राजा श्रमेरिका में बस हुए श्रंग्रेजों पर श्रपना शासनाधिकार समऋता था। इसी तरह के कई कारगों से यही समझा जाने लगा कि श्रमेरिका उपनिवेश पर इङ्गलैंड का ही राज्य है। वैसे भी भ्रमेरिका निवासी श्रंग्रेज अपना व्यापार इङ्गलैंड से ही करते थे श्रीर इङ्गलैंड ने भी ऐसे कई कानुन बनाये थे कि स्रमेरिका वासी स्रंग्रेज केवल इङ्गलैंड से ही या इक्क लैंड द्वारा व्यापार कर सकें। इक्क लैंड का राजा स्रपना प्रतिनिधि स्वरूप भ्रमरीका में एक वायसराय (Viceroy) भी रखने लग गया था, जो ग्रमेरिका के सब राज्यों का ग्रधिनायक माना जाता था। ये वायसराय भिन्न भिन्न राज्यों के कानूनों को मान्यता न देकर खुद श्रपने कानन बनाते थे। इन्होंने इंग्लैंड के लिये कर वसूल करना भी प्रारम्भ कर दिया। कई प्रकार के कर उन पर लगा दिये गये। इंगलैंड की फौज भी अमेरिका में रहने लग गई। अमेरिका में जो लोग बस गये थे वे लोग इंगलैंड की इस बात को सहन नहीं कर सके-वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे, स्वतन्त्र ग्रपना विकास करना चाहते थे, किसी दूसरी जगह की दललन्दाजी उन्हें पसन्द नहीं थी ग्रतः इन ग्रमेरिका वासियों ने इंगलैंड से छटकारा पाने के लिए ग्रपने श्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिये। इंगलैंड से ग्रसहयोग करना शुरू कर दिया, कर देने से इन्कार कर दिया। इंगलैंड से चाय के भरे तीन जहाज अमेरिका आये थे; बोस्टन बन्दरगाह में ये चाय के जहाज लगे,चाय पर इंगलैंड की भ्रोर से महसूल कर लगा हम्रा था। कर देने की बजाय श्रमेरिका वासियों ने उन चाय के बोरों को ही समद्र में डुबा दिया। भगड़ा बढ़ गया, इंगलैंड ग्रौर ग्रमेरिका में युद्ध घोषित हुग्रा। ग्रमेरिका की स्वतन्त्रता का यह युद्ध था। इंगलैंड से फौजें म्राई, उधर म्रमेरिका ने भी पहिले स्वयं सेवक खडे किये श्रीर फिर उनको सैनिक-शिक्षरण देकर ग्रपनी सेनायें बना ली। ४ जुलाई सन् १७७६ के दिन ग्रमेरिका ने ग्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी-ग्रौर साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्त की घोषएा। की जो मानव, मानव समाज में श्राधारमत एक 👫 वस्तु थी,-एक ऐसी वस्तु जो युग युग तक मानव समाज संगठन का बनियादी स्राधार बनी रहेगी। यह घोषणा थी:-"इस सत्य को हम स्वयं सिद्ध समभते है कि सब प्राणियों को समान उत्पन्न किया जाता है-उनको उनके रचियता (परमात्मा) की ग्रोर से कूछ ग्रारिवर्तनशील श्रधिकार प्राप्त है। इन श्रधिकारों में ये हैं-प्राण, स्वतन्त्रता श्रीर म्रानन्द की प्राप्ति के लिये प्रयत्न । सरकारें भी इसलिये स्थापित रहती है कि मानव के ये प्रधिकार सुरक्षित रहें। इन सरकारों की शक्ति शासित लोगों की सम्मति पर ही स्राधारित है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों की भ्रवहेलना करे तो लोगों का यह भ्रधिकार है कि ऐसी सरकार को बदल दें या खत्म करदें श्रीर उसकी जगह नई सरकार स्थापित कर दें।"

मानव मानव में समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, श्रीर जनतन्त्रवाद— इन तीनों श्रादशों की, इन तीनों सिद्धान्तों की, यह एक श्रव्वितीय घोषणा थी। श्राज के मानव की भी ये ही श्राकांक्षायें हैं—समाज में ये ही उसके श्रादर्श हैं। विश्व में, संयुक्त राज्य श्रमेरिका एक नई रचना थी, श्राज से केवल १५० वर्ष पूर्व उस नई रचना का जन्म हुश्रा था उपरोक्त सिद्धान्तों के साथ साथ।

यह घोषणा तो ग्रमेरिका के तत्कालीन १३ संयुक्त राज्यों ने कर दी किन्तु इंगलैंड नहीं माना, उसने युद्ध जारी रक्खा । ग्रमेरिकन फौज का सेनापति बना जार्ज वाशिंगटन । सन् १७७६ से सन् १७८३ तक दोनों देशों में ७ वर्ष तक युद्ध चलता रहा, ग्रन्त में ग्रमेरिका में इंगलैंड की हार हुई ग्रौर सन् १७८३ में ग्रमेरिका पूर्ण स्वतन्त्र हुग्रा।

युद्ध समाप्त होने पर, देश स्वतन्त्र होने पर, ग्रमेरिका के १३ राज्य बिखरने से लगे किन्तु जार्ज वाशिगटन तथा ग्रन्य राजनीतिज्ञों ने परिस्थित को संभाला। सन् १७५७ में फिलाडेलिफया नगर में सभी राज्यों के प्रतिनिधि वाशिगटन के सभापितत्व में एकत्रित हुए, सब ने मिलकर एक शासन विधान बनाया—सन् १७७६ में घोषित समता, स्वतन्त्रता, जनतन्त्र के सिद्धान्तों के ग्राधार पर। विधिवत् संयुक्त राष्ट्र ग्रमेरिका राज्य का निर्माण हुग्रा। चेतन तत्व था कुछ महान् व्यक्तियों का—टोमपेन, बेन्जामिन फॉकिलन, जेफरसन, हेमिलटन, वाशिगटन। ग्रमेरिका के शासन विधान के ग्रनुसार ग्रमेरिका एक संघ राज्य है। संघीय सरकार ग्रध्यक्षात्मक है—ग्रर्थात् मुख्य कार्यवाहक ग्रध्यक्ष है—कोई मन्त्री मण्डल नहीं। व्यवस्था सभा (कांग्रेस) के दो हाउस है—सिनेट ग्रीर प्रतिनिधि गृह। संघ के सदस्य, भिन्न भिन्न राज्य, स्थानीय मामलों में बिल्कुल स्वतन्त्र है, ग्रीर सब प्रजातन्त्र राज्य हैं।

विधान के अनुसार जार्ज वािंशगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सन् १७८६ में प्रथम अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद से अब तक हर चौथे वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति ( President ) चुने जाते रहे हैं।- दुनियां के सामने ग्रीर दुनियां की राजनीति में संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के प्रतिनिधि स्वरूप वहां के ग्रध्यक्ष का स्थान महत्वपूर्ण रहा है।

## अमेरिका में दास प्रथा और वहां का गृह युद्ध

( १८६०-६४ ):-प्रारम्भ में जो युरोपीय लोग श्रमेरिका में बसे, वे वहां के ग्रादि निवासियों को ग्रातंकित कर उस देश के स्वामी के रूप में बसे। अपेक्षाकृत उत्तरी भाग में जो लोग बसे उन्होंने तो स्वतन्त्र श्रपनी ही खेतीबाड़ी करना प्रारंभ किया, वे विशेषतः 'खुद-किसान' ग्रीर व्यापारी थे किन्तु जो दक्षिएी भागों में बसे थे ग्रीर जहां पर उस काल में खानों में, श्रीर तम्बाक की खेती में ग्रधिक काम होता था, वे प्रारंभ से ही बड़े बड़े जमीदार थे, विशाल क्षेत्रों में एवं खानों में वे स्वयं काम नहीं कर सके । उन्हे यह भ्रावश्यकता हुई कि वे वहां के भ्रादि निवासियों से जबरन खानों श्रीर तम्बाकु के खेतों में काम करवायें। वहां के भ्रादि निवासी रेड-इडियन इस कठिन परिश्रम के काम के लिये ग्रयोग्य निकले-वे बीमार पड जाते थे। श्रतः दक्षिणी प्रान्तों के उपनिवेश-वासियों के सामने यह एक समस्या थी। उसी समय सन् १६१६ में प्रफीका के नीग्रो लोगों से भरा एक जहाज श्रमेरिका पहुंचा। कुछ स्पेनिश एवं भ्रंग्रेज साहसी मल्लाहों ने भ्रपना एक पेशा ही बना लिया था कि वे लोग ग्रफीका जाते थे, वहां से काले हवशी लोगों को जबरदस्ती पकड़ लाते थे, श्रौर उनको इङ्गलैंड या श्रमेरिका में जहां मजदूरों की भ्रावश्यकता होती थी, बेच देते थे। १६वीं सदी में जब से स्पेन भीर पूर्तगाली लोगों ने दक्षिए। भ्रमेरिका एवं पच्छिमी द्वीप समृहों में भ्रपने उपनिवेश बसाना शुरू किया था, तभी से यह काम शुरू होगया था। इस प्रकार १६ वी सदी में ऋजीब ही एक दास प्रथा का प्रारम्भ हमा। संयक्त राज्य स्रमेरिका के दक्षिए। भाग के राज्यों में नीम्रो दास लोगों का एक व्यापार ही चल पडा था। दासों को खरीदा जा सकता था उनसे चाहे जितना श्रीर जैसा काम लिया जा सकता था। यह नहीं कि

नीग्रो लोगों का एक दास कुटुम्ब एक ही मालिक के पास रहे; ऐसा भी होता था कि कुटुम्ब का पिता कहीं बिक जाता था, माता कहीं श्रीर बच्चे कहीं। दर श्रसल उनका एक बाजार लगता था श्रीर वे नीलाम होते थे; श्रमेरिका के इतिहास में वहां का यह काला धब्बा है। समभ में नहीं ग्राता कि जहां एक श्रोर तो समता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रीर लोकतन्त्र की दुहाई दी जाती थी वहीं दूसरी श्रोर मानव सब श्रधिकारों से वंचित एक दास था।

किंतू धीरे धीरे इङ्गलैंड में उदार विचारों का प्रचार हो रहा था, वहां की पालियामेंट ने सन् १८०७ में किसी भी बृटिश नागरिक के लिये गुलामों का व्यापार करना गैर कानूनी घोषित कर दिया था । १८८३ ई॰ में समस्त बृटिश साम्राज्य में दास प्रथा गैर कानुनी घोषित कर दी गई थी। स्रमेरिका में भी उसका प्रभाव पड़ा। सब सभ्य लोगों की धोर से यह मांग पेश हुई कि दास प्रथा समुल हटा दी जाये। इसी प्रश्न को लेकर सन् १८६० मे श्रमेरिका में एक गृह युद्ध छिड़ गया जिसमे एक म्रोर तो उत्तरी राज्य थे जो दास प्रथा को सर्वथा बन्द कर देना चाहते थे श्रीर दूसरी श्रोर दक्षिणी राज्य जो दास प्रथा को श्रपने स्वार्थवश कायम रखना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों ने यहां तक धमकी दी कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे संघ राज्य से ही ग्रलग हो जायेंगे। इस समय भ्रमेरिका के प्रेजीडेण्ट भ्रवाहम लिंकन थे जो एक महान् पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व मानवता से व्याप्त था, उन्होंने देखा कि समाज में दास नहीं रह सकते चाहे युद्ध करना पड़े । फलतः १८६० ई० में उत्तरी स्रौर दक्षिणी राज्यों में गृह युद्ध हुद्या । लिंकन ने उत्तरी राज्यों का,-उदारता श्रीर मानवता का नेतृत्व किया। सन् १८६२ मे घोषणा की कि दासता नहीं रहेगी-सब दास मुक्त है। १८६५ ई० तक युद्ध चलता रहा, लिंकन की विजय हुई, दासता खत्म की गई। भ्रमेरिका के ४० लाख दास मुक्त हुए, उत्तर श्रीर दक्षिए। राज्य श्रीर भी अधिक सुदृढ़ता से एकीकृत हुए।

अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि—संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे ग्रपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना प्रारम्भ किया। सन् १८६० में कनाडा के ठेठ उत्तर पिच्छम का भाग ग्रलास्का जो रूसी लोगो का उपनिवेश था, रूस राज्य से खरीद लिया गया। ग्रलास्का का महत्व उस समय मालूम नही होता था किन्तू द्वितीय महायुद्ध काल में (१६३६-४५) लोगों ने उसके महत्व को महसूस किया। सन् १८६२ प्रशान्त महासागर के महत्वपूर्ण हवाई द्वीप श्रमेरिकन राज्य में सम्मिलित किये गये। इससे अमेरिका प्रशान्त महासागर की दूसरी महाशक्ति जापान के निकट ग्राया । सन् १८६८ ई० में उपनिवेश सम्बन्धी कुछ प्रक्तों को लेकर स्पेन से युद्ध हुमा, जिसमें ग्रमेरिकन विजय के साथ साथ स्पेत ग्रिधिकृत फिलीपाइन द्वीप ग्रमेरिका के हाथ लगे। याद होगा जापान के दक्षिए। में स्थित इन फिलीपाइन द्वीपों में १६वीं १७वी शताब्दी में स्पेनिश लोग जाकर बस गये थे ग्रीर उसे ग्रपना उपनिवेश बना लिया था-उसी पर स्रमेरिका का स्रधिकार हस्रा। २०वीं शती के स्रारम्भ में उत डनरु-मध्य के भभाग को जो उत्तर ग्रौर दक्षिए। ग्रमेरिका को जोड़ता है, अमेरिका ने अपने अधिकार में लिया और सन् १६०४ में वहा 'पनामा नहर' बनवाना प्रारम्भ किया। इससे ग्रटलांटिक महासागर से प्रसान्त महास.गर तक पहंचने के लिये ग्रब पूरे दक्षिण ग्रमेरिका का चक्कर लगाना भ्रावश्यक नही रहा। व्यापारिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। २०वीं सदी के प्रारम्भ से ही देश का ग्रीद्योगिक विकास तीव्र गति से प्रारम्भ हुग्रा। इन सब बातों से भ्रमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। सन् १६१२ में विलसन भ्रमेरिका के प्रेजीडेण्ट चुने गये; सन् १९१४ में यूरोप में प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। ग्रमेरिकन लोग नहीं चाहते थे कि यूरोपीय देशों के भगड़े में किसी प्रकार पड़ा जाय किन्तु जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने ग्रीर प्रेजीडेण्ट विलसन की चेतावनी ने भ्रमेरिका को बाध्य किया कि वे इंगलेंड भीर फांस की रक्षा के लिए अवतरित हों। सन् १६१७ में अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। तभी से युद्ध ने पलटा खाया और जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की यथा ग्रास्ट्रिया ग्रीर टर्की की हार हुई एवं इंगलैंड ग्रीर फांस की विजय । विलसन एक ग्रादर्शवादी पुरुष थे-दूरदर्शी भी थे । उनको प्रेरणा हुई कि संसार से युद्ध के खतरों को रोकने के लिए एक अन्तर्रा-प्ट्रीय सघ की स्थापना होनी चाहिये। एक जहाज में बैठे बैठे उसकी योजना बनी, ग्रौर युद्ध की समाप्ति के बाद एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय संघ बना किन्तु खेद कि वही देश जिसके नेता की प्रतिभा से वह संघ खड़ा हुग्रा था, उसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका के लोगों ने निर्णय किया कि श्रमेरिका शेष दुनियां से पृथक रहना ही पसन्द करेगा। फिर भी प्रथम महायुद्ध काल से स्रमेरिका के इतिहास का एक नया युग प्रारम्भ हुन्ना। अब अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था भ्रार दुनियां की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह देश धनी भी हो गया था स्रौर दूनिया के देशों का साहकार; स्रब दूसरे देश उसके कर्जदार थे। कठोर नियम बना दिये गये कि विश्व के ग्रौर किसी देश के लोग (चाहे इगलैंड, फास, भ्रायरलैंड इत्यादि कहीं के भी हों) ग्रब सामृहिक रूप से ग्रमेरिका में जाकर नहीं बस सकते थे जैसा कि ये नियम पास होने के पूर्व सम्भव था ग्रीर ग्रनेक लोग वहां जाकर बस भी जाया करते थे; - ग्राखिर यूरोप के लोगों ने ही तो धीरे घीरे ग्रमेरिका मे बसकर श्रमेरिका को बनाया था। शेष दुनियां से पृथकता को यह नीति चलती रही, साथ ही साथ अमेरिका का व्यापारिक और म्रायिक उन्नति के होते हुए सन् १६३६ में यूरोपीय देशों की गुटबन्दी से दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हुग्रा, फिर जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे ने भ्रमेरिका को बाध्य किया कि वे भी यद्ध में सम्मिलित हों। श्रदकी बार यह खतरा एक विचार धारा का खतरा था, जर्मनी एकतन्त्रवादी तानाशाही का प्रतीक था, भ्रमेरिका जनतन्त्र का पोषक। भ्रन्त में श्रमेरिका की सहायता से जनतन्त्रवादी इंगलैंड, फ्रांस श्रादि देशों की विजय हुई श्रोर जर्मनी, इटली, जापान की हार। इस युद्ध

श्रमेरिकाको दुनियाकी सर्वोच्च जनतन्त्रवादीशक्तिकेरूप में खड़ा करदिया।

अमेरिका का जीवन-मानव के उद्भव के बाद हजारों वर्षों तक जो भुखण्ड सभ्य संसार से प्रथम अज्ञात पड़ा रहा वह १८वीं शती में सहसा दुनिया के इतिहास में एक नई चहल पहल के साथ उत्थित हुमा। जहां कोरे बोहड़ जंगल थे, अन्धेरा था, वहां अब भूमि पर गेहूं, मक्का, चावल, कपास, फल फून लहलहाने लगे; लोहा, कोयला, सोना, चांदी, सीसा-तांबा, जमीन में से अटूट परिगाम में निकाले जाने लगे; जगह जगह जमीन के नीचे तेल की खोज हुई श्रौर तेल के कुए बनाये गये। १८वीं १६वीं सदियों में जब यूरोप में वैज्ञानिक उन्नति के फलस्वरूप श्रनेक श्रद्भुत प्रकार के यन्त्रों का श्राविष्कार हुआ तो उनका प्रभाव भ्रमेरिका में एक दम फैल गया। सन् १८६५ से १६०० ई० तक रेलों का एक जाल सा देश में फैल गया, सन् १८८१ में सर्वप्रथम वह रेल बनी जो ग्रमेरिका के पूर्वी छोर से ठेठ पक्छिमी छोर तक पहुंची। शुरू ग्रात में यूरोप से जो लोग अमेरिका में बसने आये थे, उसकी यूरोप श्रीर श्रमेरिका के बीच श्रटलान्टिक महासागर पार करने में लगभग दो महीने लग जाते थे किन्तु १६वीं सदी के प्रारम्भ में भाप यन्त्र से चलने वाले जहाजों का भ्राविष्कार हो चुका था। सन् १८३३ तक श्रटलान्टिक महासागर में चलने वाले प्रायः सभी जहाज पल्लों (Sails) से चलने वाले न होकर भाप के इञ्जिन से चलने वाले हो चुके थे। जहां पहिले इंगलैंड से अमेरिका पहुंचने में आठ सप्ताह तक लग जाते थे वही यात्रा १६वीं सदी के मध्य में तीन सप्ताह में ही हो जाती थी। इस प्रकार ग्रमेरिका का यूरोपीय देशों से खूब सम्पर्क व व्यापार बढ़ता रहा भीर भनेक लोग यूरोप से, विशेषकर इंगलैंड से, भ्राकर श्रमेरिका में बसने लगे। १६वीं शताब्दी के मध्य तक उस तमाम भूखंड में जो भ्राज संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका है यूरोपवासियों के उपनिवेश बस चुके थे। भ्रब न् १७७६ के १३ राज्यों की जगह संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका में ४८ राज्य

थे ग्रीर वहां की यूरोपीयन ग्राबादी घीरे घीरे १६वीं शती के प्रारम्भ में एक हजार से भी कम से लेकर, लाखों ग्रौर फिर करोडों तक पहुंच रही थी। म्राज संयुक्त राष्ट्र म्रमेरिका में १५ करोड़ जन है। यद्यपि यरोप के कई भागों के कई भाषा-भाषी लोग संयक्त राज्य ग्रमशिका में स्राकर बसे थे किन्तु उनमें भ्रधिकतर सख्या ग्रयेजों की होने की वजह से राष्ट्र-भाषा अंग्रेजी रही, रहन सहन, पहनाया भी अग्रेजी। धर्म उनका ईसाई ही रहा, किन्तू इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चर्च संघ का सदस्य या अनुयायी हो सकता था, चाहे रोमन कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेन्ट । श्रधिकांश जन प्रोटेस्टेन्ट ही रहे । श्रनेक बड़े बड़े नगर बस गये थे--न्य्यार्क, शिकागो, केलीफोनिया, वाशिगटन आदि जहां भ्राकाश भेदी पचास पचास साठ साठ मंजिलो के मकान बनने लगे थे। प्रत्येक क्षेत्र में यांत्रिक क्शलता (Technology) का स्रभुतपूर्व विकास हुन्ना, स्रमेरिकनों ने कई महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक स्नाविष्कार किए। सन् १६२० से तो ग्रमरीका टेकनोलोजी में युरोपीय देशों को भी पछाड़ने लगा। स्राज वहां का सामाजिक जीवन बहत ही व्यवस्थित है, गांवों का भी, नगरो का भी । सभी चीजे या काम (Services) व्यवस्थित ढंग से, साफ सफाई से, ग्रौर ईमानदारी से उपलब्ध होती हैं। दैनिक जीवन में किसी को भी कोई परेशानी नही होती। राष्ट्रीयता की भावना भी, कि अमरीका तो पृथक एक अमरीकन राष्ट्र है, युरोप और युरोपीय जीवन से भिन्न वहांघर कर गई। यहांतक कि सन् १८२३ में ग्रमरीका के प्रेसीडेण्ट मनरो ने एक सिद्धान्त की घोपणा की कि कोई भी युरोपीय देश ग्रमरीका के मामलों में हस्तक्षेप न करे। धीरे धीरे ऐसे भी नियम बना दिये गये कि भ्रीर ग्रधिक नये लोग ग्रमरीका में ग्राकर न बस मके।

१६वीं शताब्दी के मध्य से ग्रभूतपूर्व ग्रार्थिक ग्रौद्योगिक विकास ग्रौर उन्नति के साथ साथ ही सांस्कृतिक उन्नति भी होने लगी। जगह जगह सुट्यवस्थित विद्यालय, महाविद्यालय ग्रौर विश्व-विद्यालय स्थापित हुए, देश में कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक ग्रौर कवि हए। वाल्ट विहटमैन (Walt Whitman १६१६-६२) किव हुए, जिसमें जनतन्त्र और मानव समानता की भावना सुन्दरतम रूप में श्रिभिव्यक्त हुई, जिसने गाया—"A vast similitude interlocks all," एक ग्रद्भुत समानता सब प्राणों को एक दूसरे से संबद्ध किये हुए हैं। एक ग्रद्भुत समानता सब प्राणों को एक दूसरे से संबद्ध किये हुए हैं। लेखक थोरो (१६१७-६२) एवं इमरसन (१६०३-६२) हुए जिन्होंने जीवन की कृत्रिमता को हटा उसमें सारत्य और सुनिता की ग्रवतारणा की; मार्क ट्रेन (Mark Twain—१६३५-१६१०) हुए जिसने ग्रपनी हास्यमयी रचनाग्रों से मानव के मन में गुदगुदी पैदा की; और ग्राज की लेखिका, नोबुल पुरस्कार विजेत्री पर्लं बक (Pearl Buck) हैं जो साधारण उपेक्षित जन के साधारण से जीवन में भी सौन्दर्य का दर्शन करती है और जो मानव मात्र के जीवन में—वह चीन का मानव हो, भारत का मानव हो, कहीं का मानव हो. इसी दुनिया के सुख की उपलब्धि चाहती है। दार्शनिक जेम्स (James) और जोहन डीवी हुए; ग्रीर वे वैज्ञानिक हुए जिनने ग्रणुबम बनाया और जो ग्रणु दानित का ग्रध्ययन कर रहे हैं।

वास्तव में एक दृष्टि से ग्रमेरिका एक नया ही देश है, वहां एक नया ही समाज खड़ा हुग्रा है। वहां पर जो लोग गये उनको यह सुविधा ग्रीर लाभ प्राप्त था कि उनके साथ जहां पर वे बसे उस विशेष स्थल की ग्रथवा वहां के किसी प्राचीन समाज की कोई परम्परा याः लाग-लपेट नहीं थी। ग्रतः वे नये सिरे से, ग्रपनी समभ के ग्रनुसार देखभाल करके, ग्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से मनचाहे समाज का निर्माण कर सकते थे। ऐसा ग्रवसर ग्रीर ऐसी सुविधाये उन लोगों के हाथ में थी। इनका बहुत कुछ उपयोग इन्होंने किया भी। एक शक्तिशाली, ग्रीद्योगिक सुव्यवस्थित राष्ट्र का उन्होंने निर्माण किया। किन्तु फिर भी ऐसी परिस्थितियों ग्रीर सुविधाग्रों में (क्योंकि उन्हों तो शुरू से ही एक नई चीज बनानी थी ग्रीर जैसा वे चाहते बना सकते थे) जैसा ग्रादर्श सामाजिक संगठन वे बना सकते थे वैसा उन्होंने नहीं किया। बहुत कुछ सामाजिक संगठन वे बना सकते थे वैसा उन्होंने नहीं किया। बहुत कुछ

परिस्थितियों के ही भरोसे वे चलते रहे भीर एक ऐसे समाज का संगठन होगया जहां रुपये का ग्रधिक ग्रादर था ग्रौर कला व मानवता का कम। किन्तू फिर भी ग्रमेरिका के जन समाज में वहां के सामाजिक संगठन में कुछ दो-तीन म्रच्छी बातें बुनियादी तौर से स्थापित होगई। वे बातें थीं-समानता, व्यक्ति स्वातंत्र्य श्रीर जनतन्त्र (Equality, Individual Freedom, Democracy)। श्रमेरिका में कानून की दृष्टि में सब समान है, एक-से-राजनैतिक ग्रधिकार प्राप्त हैं, यह भावना नहीं कि श्रमक तो उच्च वर्गका प्राणी है श्रमुक निम्न वर्गका; कोई भी जन ऐसा नहीं जिसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हों; कोई भी जन यदि उसमे योग्यता है तो राज्य के उच्च से उच्च पद पर पहुंच सकता है। समानता के सिद्धान्त का हनन वहां दो बातों में होता है। पहिली यह कि अमेरिका के भतपूर्व ग्लाम नीग्रो को एवं वहां के आदि निवासी रेड इंडियन लोगों को, चाहे वे प्रमेरिका राज्य के स्वतन्त्र नागरिक हैं तथापि व्यवहार में उनको निम्न प्राणी समभा जाता है, उनके साथ दृब्यंवहार किया जाता है; किन्तु धीरे धीरे ज्यों ज्यों उदार विचारों का प्रसार होरहा है, ऐसी बाते कम होरही है। नीग्रो लोग सम्य बनते जारहे है, उनके विद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित होरहे हैं, राज्य में कई बड़े बड़े पदों पर वे नियुक्त है,-वे स्वयं ग्रब खड़े होने लगे है। उनका प्राचीन ग्रसभ्य स्थिति का पेगन धर्म छूटता जारहा है ग्रीर वे ईसाई या स्वतन्त्र धर्मी बनरहे है। दूसरी बात जिसमें समानता देखने को नहीं मिलती वह है म्रायिक क्षेत्र। कोई करोड़पति है, कोई केवल पेट मात्र भरता है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति स्वातंत्र्य के दूसरे सिद्धान्तानुसार जहां व्यक्ति के धार्मिक, ग्राध्यात्मिक विचारों ग्रीर विश्वासों में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या बल प्रयोग सहन नहीं किया जाता वहां व्यक्ति के. या व्यक्तियों की समितियों के व्यापारिक, श्रौद्योगिक कामों में भी शासन का (सरकार का) हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाता । सब की समानाधिकार प्राप्त हैं, शिक्षा दीक्षा की प्रायः समान सुविधायें । यदि कोई व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता से, सूभ, से, परिश्रम और अध्यवसाय से दूसरों की ग्रपेक्षा ग्रत्यिक धन कमा लेता है, ग्रौर फिर उस धन को भ्रपने ही व्यक्तिगत उद्योगों के विकास में खुर्च करता है भ्रौर इस प्रकार ग्रपना व्यवसाय बढाता है, तो इसमें वहां का समाज ग्रौर शासन कोई हस्तक्षेप नहीं करसकता। श्रमेरिका में श्राज के श्रनेक वडे उद्योग-पति, व्यवसायी, यहां तक कि संसार में सर्वाधिक धनी अमेरिका के रोकफेलर एव हेनरीफोर्ड भी पहले साधारण स्थित के ही ग्रादमी थे। श्रार्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद (व्यक्ति स्वातंत्र्य) के सिद्धान्त ने दुनिया में पूंजीवाद को जन्म दिया और पूंजीवाद से अनेक अनिष्टकर परिगाम निकले, जिनसे मुक्त होने के लिये राजकीय समाजवाद, साम्यवाद एवं राज्य द्वारा नियत्रित पूजीवाद ग्रादि ग्रार्थिक सगठनो का कही कही प्रचलन हमा । किन्तू ग्रमेरिका में इनका प्रभाव प्रायः नहीं के बराबर रहा । सन् १६२६-३२ में अत्यधिक सस्ती के कारण एक संसारव्यापी अर्थ संकट ग्राया था जिसके ग्रसर से ग्रमेरिका भी मुक्त नहीं था। ठीक है उस समय ग्रमेरिका के तत्कालीन प्रेजीडेन्ट रुजवेल्ट ने ग्रपनी "न्युडील" (New Deal) श्राधिक योजना द्वारा व्यक्तिगत ग्राधिक क्षेत्र में राज्य की दखलग्रन्दाजी शुरू की थी श्रीर कही कही राज्य की ग्रीर से भी नये उद्योग शुरू किये गये थे, किन्तू उपरोक्त ग्राथिक सकट के गुजर जाने के बाद राज की दखलन्दाजी फिर खत्म होगई। वस्तुतः जैसे पहिले था, वैसे भाज भी भ्रमेरिका का प्रायः समस्त भ्राधिक सगठन व्यक्ति स्वातत्र्य के ही सिद्धान्त पर स्थित है, किंतु इस संगठन में यह अवश्य ध्यान रक्ला गया है कि समाज में इससे किसी भी जन को अनुचित हानि नहीं पहुंचे। इसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते है; मानों उद्योग व्यवसाय का काम एक खेल (Game) है; इस खेल को सुचार रूप से चलाने के लिये सब लोगों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित करिलये गये हैं, जैसे मजदूर नियमित घण्टों के अतिरिक्त काम नहीं करेगे, श्रमुक मजदूरी मिलेगी, इत्यादि । इन नियमों के श्रनुसार खेल के दल यथा एक ग्रोर तो उद्योगपति, व्यवसायी ग्रादि, दूमरी ग्रोर मजदूर, उपभोक्ता ग्रादि ग्रपना ग्रपना काम करते जाये। इन नियमों का यह ऋर्थ नहीं कि सरकार ने उद्योग या व्यवसायों की व्यवस्था ऋपने हाथ में लेली हो; -नही, व्यक्ति स्वातंत्र्य के भाधार पर ये चलते रहते है केवल इनसे संबंधित व्यक्तियों को खेल के नियम पालन करने पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति या दल द्वारा नियम तोडे जाने पर फैसला करने को न्यायालय है, सरकार उनमें दखल नहीं कर सकती । श्रमेरिका ने इस रास्ते पर चलकर भ्रपनी भ्राशातीत भ्रभतपूर्व उन्नति की है, वह बड़ा श्रीर समृद्ध बना है, श्रतः अमेरिकन लोगो के मानस में श्रब यह बात पक्की तरह जम गई है कि प्रगति श्रीर उन्नति का रास्ता स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय ही है, जिस प्रकार रूस वालों के मानस में यह बात जमगई है कि प्रगति ग्रीर उन्नति का रास्ता केवल साम्यवाद है। यही विश्वास भेद दोनो देशों में द्वन्द का कारएा भी है। समानता श्रीर व्यक्ति स्वातंत्र्य के ग्राधार पर ही ग्रमेरिका का जनतन्त्र में दृढ़ विश्वास बना हम्रा है; जहां जनतन्त्र नहीं वहां व्यक्ति स्वातत्र्य नहीं, वहां चेतन व्यवितत्त्व का हनन होता है, ग्रतः जनतन्त्र ग्रावश्यक है। व्यक्ति स्वातंत्र्य के ग्राधार पर ग्रमेरिका का दार्शनिक दुष्टिकोएा भी विशेषतया ग्रध्यात्मवादी या ग्रादर्शवादी (Idealist) है। उन लोगों का विश्वास भी, जो दूनिया श्रीर जीवन के विषय में कुछ भी सोचते विचारते हैं. ग्रध्यात्मवाद (Idealism) में ही है। ग्रध्यात्मवाद इस ग्रर्थ में कि इस सुष्टि का श्रतिम सत्य, इसका ग्रादि कारण कोई चेतनशक्ति है न कि कोई भ्रचेतन पदार्थ। किन्तू इस दार्शनिक विचारधारा का उन पर यह श्रसर नहीं पड़ता कि वे किन्हीं स्वय्नमय ग्रादशों में विचरण करने लग जायें-वे पक्के व्यवहारवादी होते हैं। इसी दूनिया में, इसी जीवन में, क्या है, क्या उपलम्य है, क्या जीवन में हो सकता है श्रीर बन सकता है, यही वे देखते हैं। वे व्यवहारिक म्रादर्शवादी (Pragmatic Idealists) है।

कनाडा—जिस प्रकार १६वीं १७वीं शताब्दियों में दक्षिए भ्रमेरिका एवं भ्रमेरिका का वह भाग जो भ्राधुनिक संयुक्त राज्य भ्रमेरिका है—इसमें यूरोपवासी लोग भ्राकर भ्रपने उपिनवेश बसाने लगे, उसी प्रकार वे लोग उत्तरी भ्रमेरिका के उत्तरी भाग में जो भ्रर कनाडा कहलाता है, बसने लगे। विशेषतया भ्रंभेज भ्रौर फांसीसी लोग कनाडा में बसे। प्रारम्भ में तो कनाडा फांस के भ्रधिकार में रहा, किन्तु फांस भ्रौर इङ्ग- बंड के सप्तवर्षीय यृद्ध (१७५६-१७६३) के फलस्वरूप फांस को कनाडा इङ्गलंड के हाथ सुपुर्द करना पड़ा। कनाडा के उपिनवेश इङ्गलंड के भ्राधीन रहे। कई बार यह भी प्रयत्न हुम्ना कि कनाड़ा इङ्गलंड के भ्राधीन रहे। कई बार यह भी प्रयत्न हुम्ना कि संयुक्त राज्य भ्रमेरिका में ही कनाड़ा को मिला लिया जाये, किन्तु भ्रंत में १८६७ में ग्रेट ब्रिटेन ने कनाड़ा को एक भ्रौपनिवेशिक राज्य घोषित कर दिया, भ्रौर तब से भ्राज तक कनाड़ा की यही स्थित है; — यूरोप से भ्राकर बसे हुए लोगों का वहां स्वशासन है, इङ्गलंड राज्य का (ब्रिटिश राज्य का) प्रतिनिधि स्वरूप केवल एक गवर्नर जनरल वहां रहता है।

कनाड़ा के म्रादि निवासी रेड-इन्डियन जातियों के लोग है; संख्या में म्रपेक्षाकृत वे बहुत कम हैं। यूरोपीयन लोगों ने वहां पर कृषि म्रौर मीद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। कनाड़ा गेहू का भण्डार कहलाता है म्रौर विशेषतया मोटरकार निर्माण के म्रनेक कारखाने वहां हैं। एक पालियामेण्ट म्रौर मन्त्री मण्डल द्वारा वहां का शासन होता है—देश में दो भाषायें प्रमुख हैं म्रंप्रेजी एवं फांसीसी। म्रप्रेज लोग प्रायः प्रोटेस्टेन्ट हैं म्रौर फांसीसी कैथोलिक। द्वितीय महायुद्ध में कनाड़ा ने भी मित्र राष्ट्रों की म्रमेरिका के साथ साथ काफी सहायता की म्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि इङ्गलेड, कनाड़ा, भ्रौर संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका इन तीनों देशों की विचारधारा एक है, भावना एक है।

द्त्तिण श्रमेरिका—में प्रायः सब जगह स्पेनिश लोगों के ही उप-निवेश बसे । नये देशों की खोज की दौड़ में स्पेनिश लोग ही सबसे

आगे रहे थे और कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद, सर्व प्रथम स्पेनिश लोग ही इस नई दुनिया में ग्राकर बसे थे। ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि किस प्रकार एक स्पेनिश नाविक कोर्टेज ने मेक्सिको के म्रांतरिक भागों का पता लगाया भीर वहां के सभ्य ऐज्टेक लोगों के राजा को परास्त कर वहां स्पेनिश राज्य कायम किया श्रीर फिर वहां से वह मध्य अमेरिका की ओर बढ़ा। यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि किस प्रकार एक दूसरे स्पेनिश नाविक पिजारो ने सन् १५३२ ई॰ में दक्षिण ग्रमेरिका का वह भृषण्ड ढुंढा जो ग्राधनिक पीरु है, श्रीर वहां पर स्पेनिश बस्तियां बसाई। इसी प्रकार पिजारो का एक साथी अलमेग्रो दक्षिए। श्रमेरिका के प्रदेश चिली पहुंचा; १५३६ ई० में एक दूसरा स्पेनिश नाविक कोल्मबिया नामक प्रदेश में पहचा श्रौर वहां बगोटा नगर की जो स्राज कोल्मबिया की राजधानी है, स्थापना की। १५८० ई० में दक्षिए। श्रमेरिका के एक दूसरे प्रदेश श्रजेंनटाइना में ब्युनिस—ग्रार्यस नगर की स्थापना हुई। १६वीं शती के ग्रन्त तक दक्षिण श्रमेरिका में स्पेनिश लोग प्रायः दो सौ छोटे मोटे नगर बसा चुके थे। क्या क्या तकलीफें इन लोगों को यह नया महाद्वीप बसाने में पड़ी, किस प्रकार वहां के स्नादि निवासी रेड-इण्डियन लोगों से इनको मुकाबला करना पड़ा, इत्यादि बातें उत्तर श्रमेरिका का विवरण करते समय लिख श्राये है। कई बार वहां के श्रादि-निवासियों ने इन नव-श्रागन्तुक स्पेनिश लोगों के विरुद्ध विद्रोह भी किये, किन्तु वे सब दबा दिये गए। उत्तर स्रमेरिका में तो यह प्रयत्न भी किया गया था कि रेड-इण्डियन लोगों की नस्ल को ही खत्म कर दिया जाये, किन्तू यह संभव नहीं हो सका। दक्षिए। भ्रमेरिका में धीरे धीरे भ्रनेक स्पेनिश लोगों के श्राकर बस जाने से एक दृष्टि से यह देश दूसरा विशाल स्पेनिश प्रदेश ही बन गया,-वही स्पेनिश भाषा, वही स्पेनिश स्थापत्य-कला, वही स्पेनिश शासन व्यवस्था, श्रीर वही स्पेनिश रोमन कैथोलिक धर्म। जो स्पेनिश लोग दक्षिण श्रमेरिका में श्राकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट से एक श्राज्ञा-पत्र लेकर ही श्रमेरिका श्राते थे, इसका श्रर्थ था कि जो स्पेनिश लोग श्रमेरिका में श्राकर बसते थे वे स्पेन के सम्राट की प्रजा थे। श्रतः उन पर शासन कायम रखने के लिए स्पेन का सम्राट एक वायसराय नियुक्त करके श्रमेरिका के उपनिवेशो में भेजा करता था। धीरे धीरे वे स्पेनवासी जो श्रमेरिका जाकर बस गये थे श्रीर श्रब श्रमेरिका ही जिनका घर होगया था,—उनकी दो तीन पीढियों बाद, उनमें श्रौर स्पेन में बसने वाले स्पेनिश लोगों में कुछ श्रन्तर पड़ गया था। किन्तु फिर भी स्पेन के सम्राट का उन उपनिवेशों पर पूरा श्राधिपत्य था श्रौर उनके व्यापार पर भी पूरा नियन्त्रण। मुख्य व्यापार यही था कि पीक श्रौर मैं विसको की खानो से सोना, चांदी स्पेन जाता था श्रौर जो खदानों के प्रदेश नही थे, वहां धीरे धीरे कृषि का विकास किया जा रहा था, श्रौर वहां से खाद्यान का निर्यात किया जाता था।

जब कि स्पेनवासी मैक्सिको, पीरु, अर्जेन्टाइना, चिली इत्यादी प्रदेशों का विकास कर रहे थे उस समय सन् १५०० ई० में एक पुर्तगीज नाविक ने ब्राजिल की खोज की। उसी प्रदेश में धीरे धीरे पुर्तगीज लोग आकर बसे; धीरे धीरे उन्होंने अपने कस्बे बसाये। १५६७ ई० में उन्होंने ब्राजिल की राजधानी राइडेजनेरों की स्थापना की। ब्राजिल में गन्ने की खूब खेती होती थी, उसी काम में पुर्तगीज लगे, मजदूरी का काम करने के लिये अफीका के नीग्रो गुलाम खरीद लिये जाते थे। रेडइिंडयन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वे मजदूरी नहीं कर सकते थे, वे धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। बाद में वहां सोने और हीरे की खानों का भी पता लगा और उनके व्यापार से पुर्तगाल एक बहुत धनी देश बन गया। ब्राजिल एक विशाल प्रदेश है, सयुक्त राज्य अमरीका से भी बड़ा, किन्तु अभी तक वह बहुत हद तक अविकसित और अनन्वेषित पड़ा है। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में उपनिवेश वासियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही थी। यूरोपवासी जहां १६०० ई० में सारे उपनिवेशों में लगभग ५० लाख होंगे, सन् १६०० ई० तक

उनकी संख्या लगभग डेढ़ करोड़ हो गई। ये लोग स्पेन के सम्राटों द्वारा लगाये गये करों से भ्रसन्तुष्ट होते जा रहे थे, स्पेन से जो वायसराय ग्रौर वायसराय के साथ ग्रनेक ग्रन्य शासक ग्रौर कर्मचारी लोग ग्राते थे. उनसे भी ग्रसन्तुष्ट होते हुए जा रहे थे। स्वतन्त्रता के विचार ग्रीर भावनाये धीरे धीरे उनमे फैल रही थीं; इन विचारो की हवा उत्तरी ग्रमेरिका से ग्रारही थी जहां के उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतन्त्रता का यद्ध जीता था; भ्रौर फिर ऐसे ही विचार फांस की राज्य काति से उनके पास पहुंचते रहते थे, यद्यपि शासक इस बात का प्रयत्न करते रहते थे कि स्वतन्त्रता भ्रौर जनतन्त्र के विचार उनके पास न पहचे। उत्तर ग्रमेरिका की तरह दक्षिए। ग्रमेरिका में भी उपनिवेश वासियों ने स्वतन्त्रता संग्राम ग्रारम्भ किया। यह खटपट प्रायः १६ वी शती के स्रारम्भ से होने लगी। लगभग २० वर्ष तक किसी रूप में यह युद्ध चलता रहा ग्रीर ग्रन्त मे सन् १८२४ ई० में दक्षिए। ग्रमेरिका के उपनिवेश स्पेनिश शासन से मुक्त हुए। ग्रमेरिका में तीन सौ वर्ष पुराना स्पेनिश साम्राज्य समाप्त हुआ। किन्तु साथ ही साथ एक बात हुई; --स्पेनिश शासन के ग्रधिकार में तो सब उपनिवेश एक ही राज्य के रूप में संगठित थे किन्तू वह शासन हटने के बाद उस विशाल राज्य मे से कई भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जैसे मैक्सिको, पीरू, चिली, ग्रर्जेन्टाइना, यूरेग्वे, कोलम्बिया, बोलिविया, इत्यादि । पूर्तगीज उपनिवेश ब्राजिल भी लगभग इसी समय स्वतन्त्र हम्रा । इन सब नवोत्पन्न राज्यों में भ्रध्यक्षात्मक जनतन्त्र शासन (Republic) कायम हुए-जो भ्रबतक चले भ्रा रहे हैं।

छोटे बड़े मिलाकर ये कुल १२ राज्य हैं जिनमें ब्राजिल सबसे बड़ा है, उससे छोटा ग्रर्जेन्टाइना जो क्षेत्रफल में ग्रेट ब्रिटेन से लगभग १२ गुना बड़ा है। सबसे छोटा राज्य हेटी है, जो बेलजियम जितना बड़ा भी नहीं है। ग्रर्जेन्टाइना, चिली, यूरुग्वे, कोस्टेरिका की ग्राबादी प्रायः यूरोपीय वंशजों की है (ग्रधिकतर स्पेनिश) कुछ राज्यों में जैसे मैं विसको, पीरू, बोलविया, पराग्वे, ग्वेटमाला में ग्रधिक संख्या वहां के म्रादि निवासी रेड-इंडियन्स की है, कूछ राज्यों में जैसे कोलिम्बिया में यूरोपीयन श्रीर रेड-इंडियन लोगों की वर्णसंकर, मिली जुली श्राबादी है। ब्राजिल में युरोप के प्राय: ग्रनेक देशों के वासी रहते हैं-जैसे श्रग्रेज, फांसीसी, पूर्तगीज, इटालियन, जर्मन. स्केन्डिनेवियन इत्यादि एवं नीग्रो। इन सब राज्यों में ऋर्जेन्टाइना ही विशेष विकसित श्रीर समृद्ध है। वैसे सभी राज्यों में सभी विकास होने की बहुत गुंजाइश है। यद्यपि १६वीं सदी के ग्रन्त में वहां रेल, तार, डाक स्थापित होने लगे थे, किन्तु वे बहुधा समुद्रतटीय भागों तक सीमित है, देश के दूर ग्रांतरिक भाग में ग्रभी पहुंचने बाकी है। इनमें से कोई भी देश ग्रभी तक विकास ग्रीर उन्नति की उस स्थिति तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाया है जहां तक कनाड़ा पहुंच चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूर रहा। दक्षिए। अमेरिका के ये सब राज्य लेटिन भ्रमेरिका कहलाते हैं, क्योकि उनमें लेटिन भ्रथीत् रोमन कैथोलिक धर्म विशेष प्रचलित है; प्रायः समस्त देशों की प्रचलित भाषा स्पेनिश है। ये देश स्रभीतक विशेषतः खेतीहर है-भेड स्रौर पश-पालन भी लोग करते हैं, श्रतः इनका श्रार्थिक जीवन तेल, काफी, शक्कर, मांस, श्रन्न, ऊन, चमडा इत्यादि के निर्यात व्यापार पर श्राधारित है। लोहा, कोयला, धात की खदानें भी इन देशों में बहुत है, ग्रतः बहुत सी आबादी खदानों के काम में भी लगी हुई हैं। अभी तक भूमि के बड़े बड़े भागों के मालिक जमीदार है, साधारण जनता यथा-किसान, मजदूर, भेड़ पालने वाले इत्यादि गरीब एवं ग्ररक्षित है-जिनमें इन देशों के म्रादि निवासी भ्रौर युरोपीयन (स्पेनिश) सभी है। इन देशों में किन्हीं किन्हीं में समाजवादी हलचल भी चलती रहती है किन्तु ग्रार्थिक संगठन ग्रभी प्रायः व्यक्तिगत स्वामित्व के ग्राधार पर ही है। प्रथम महायुद्ध तक तो इन देशों का संसार की राजनीति में कोई विशेष महत्व नहीं हो पाया था। द्वितीय महायुद्ध में यद्यपि ये लड़ाई के मैदान में नहीं श्राये किन्तु इन सबकी सहानुभूति (संयुक्त राज्य) ग्रमेरिका के साथ ही रही। ग्राज सभी देश राष्ट्र संघ के सदस्य है एवं राष्ट्र संघ के मामलों में ग्रधिक सिक्रय भाग लेने लगे हैं।

श्राफ्रीका-सन् १८५० ई० तक मिश्र ग्रीर कुछ तटीय प्रदेशों को छोड़कर समस्त ग्रफीका दूनिया में ग्रज्ञात था। तब तक यह ग्रन्धेरे में पड़ा था। यहा के तटीय प्रदेशों से नि:सदेह १७वी शती से ही डच, स्पेनिश नाविक काले हब्शी लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, भ्रौर उनको गुलाम की हैसियत से इङ्गलैंड, श्रमेरिका में बेच देते थे। किन्तु इस सम्पर्क को छोड़कर अफ्रीका की और कोई भी बात शेष द्निया को मालूम नहीं थी-ग्रफीका का कुछ भी ज्ञान किसी को नहीं था। कई साहसी यात्री स्रफीका के बीच तक यात्रा कर ग्राये थे ग्रौर उन्होंने वहां के ग्रद्भुत ग्रद्भुत विवरण प्रकाशित किये थे। इन्ही से प्रेरित होकर यरोपीय देशों के लोग अफ्रीका में १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में घसने लगे। श्रफीका एक बड़ा महाद्वीप है। उसके भिन्न भिन्न भागों मे सैकड़ों समृहगत जातियों के काले ग्रसभ्य हब्शी लोग, पिग्मी लोग इत्यादि बसे हए थे। ग्रनेक भिन्न भिन्न भाषाये ये बोलते थे। जैसा ग्रास्ट्रेलिया के विवरण में कह आये हैं वैसे ही ये लोग प्रायः अर्ध नग्न रहते थे स्रौर शिकार करके स्रपना पेट भरते थे। कहीं कही ऐसी भी जातिया थीं जो मनुष्य को मारकर ही खाती थीं। स्रजीब देवी-वेवतास्रो की पूजा करते थे, जादू टोना में इनका विश्वास था। ये किसी भी प्रकार का लिखना पढ़ना नही जानते थे; - लिखना पढना भी कुछ होता है, यह भी ज्ञान इन्हें नहीं था। या तो ये लोग जगलों, गृहाग्रों मे रहते थे, या कहीं कहीं गांव भी बसे हुए थे-गांवों में सिर्फ भोंपडियां होती थीं।

ऐसे विशाल अज्ञात महाद्वीप में यूरोपीयन लोगों ने १८५० में आना शुरू किया और भिन्न भिन्न भागों में अपना अधिकार जमाना शुरू किया। केवल ५० वर्षों में सारे महाद्वीप की भौगोलिक बातों का पता लगा लिया गया और सन् १६०० ई० तक यह सारा का सारा देश यूरोप के भिन्न मिन्न देशों के अधिकार में आ गया। यूरोपीय जातियों मे इस देश के बंटवारे मे अनेक भगड़े हुए-कई युद्ध भी हुए जो सब बंईमानी और दगाबाजी के आधार पर लड़े गये, केवल इसी उद्देश्य से कि अधिकाधिक भूमि के प्रत्येक देश अपने अधिकार में कर ले। पिच्छमी किनारे पर लाइवेरिया एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर जहां मुक्त हब्शी लोग बस गये थे; उत्तर में एक छोटे से प्रदेश मोरक्को को छोड़कर जहां एक अरबी मुसलमान सुल्तान का राज्य रहा और पूर्व मे अबासीनिया प्रदेश को छोड़कर जहां का राज्य वही के आदि निवासी जाति का है, किन्तु जो पुराने जमाने से ही ईसाई होगया था; —इन तीन प्रान्तों को को छोड़कर सारा अफीका यूरोपीयन लोगों के आधीन होगया। अब भी अफीका मे जनसख्या की दृष्टि से वहां के आदिनिवासी यूरोपीयन लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। आजकल वहां के आदि निवासी खेतों में, खदानों में मजदूरी का काम करते हैं। धीरे धीरे अनेक उनमें से ईसाई बन गये हैं, उनमें धीरे धीरे सभ्यता और शिक्षा का प्रचार हो रहा है और यह भावना पैदा होरही है कि यूरोपीयन जातियों का शासन उन पर से हटे।

## प्रथम महायुद्ध ( १६१४–१⊏ ) के पहिले दुनिया पर एक दृष्टि

यूरोप:—१६ वी शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की दुनिया मे एक नई प्रकार की चीज पैदा होगई थी; वह थी साम्राज्यवाद । यूरोप में यांत्रिक क्रान्ति के फलस्वरूप वस्तुग्रों के उत्पादन के ढंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुका था, श्रौर मशीन की सहायता से एक मनुष्य एक ही दिन में इतना कपड़ा या इतनी कोई ग्रन्य ग्रावश्यक वस्तु पैदा कर सकता था जितना यांत्रिक क्रान्ति के पूर्व सौ ग्रादमी भी नहीं कर सकते ये ग्रतः उन देशों में जिनमें यांत्रिक उद्योगों का विकास हुमा, वस्तुग्रों का खूब उत्पादन होता था! इन बड़े बड़े उद्योगों के मालिक कुछ थोड़े से ही व्यक्ति हुमा करते थे जिनके पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति

एकत्रित हो गई थी। इन उद्योगों में हर प्रकार की चीजे पैदा होती थीं जैसे कपड़े के सिवाय रेलगाडियां, एंजिन, मोटर, रेल की लाइनें, बाइ-सिकल, हर प्रकार के श्रीजार, लोहे की हर प्रकार की वस्तूयें-छोटी से लेकर बडी तक-दूनियां में बिरली ही ऐसी कोई चीज हो जो इनमें पैदा नही होती हो । ग्रतः ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि कारखानों के मालिकों का कितना जबरदस्त प्रभुत्व समाज के ग्राधिक जीवन पर था। जब बेशुमार चीजें पैदा हो रही थी उनको खरीदने के लिये भी तो कोई चाहिये था। विशाल एशिया और अफ्रीका की जनता पडी थी जो उन चीजो को खरीदती। एशिया एव ग्रफीका में ग्रपनी बढती हुई चीजों के लिये स्थाई बाजार मिले यही यूरोप के श्रौद्योगिक देशो की कोशिश थी। उद्योग की दृष्टि से इस समय यूरोप में तीन ही प्रधान देश थे यथा इक्कलैंड, फ्रांस व जर्मनी, जिनमें पूराने जमाने से परस्पर विरोध केवल इसी बात पर चला म्राता था कि यरोप में म्रपनी म्रपनी शक्ति बढाने की दौड़ में कोई एक दूसरे से आगे न निकल जाए। १६वी शती में इङ्गलेंड ने अमेरिका, अफीका और एशिया में अनेक उपनिवेश और राज्य स्थापित कर लिये थे, वह मानो तमाम दुनिया का साहकार हो। इक्नलैंड की ग्राकाक्षा यहीं समाप्त नहीं हो चुकी थी, वह चाहता था कि श्रीर भी राज्य श्रीर दुनिया के देश उसके श्राधीन हों। यरोप के दूसरे देश इसलिये इङ्गलैंड से द्वेष रखने लग गयेथे। रूस का विस्तार पिच्छम में बाल्टिक समृद्र से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक हो चुका था, उसकी सीमाये भारत, चीन, ईरान से लगती थी—इङ्गलैड को यह खतरा रहता था कि कही रूस भारत पर श्राक्रमण न कर दे। रूस की पूर्व में बढ़ती हुई शक्ति की टक्कर १६०४-५ में जापान से हुई, उसमें रूस की पराजय हुई; फलतः रूस मच्रिया की ग्रोर ग्रागे नहीं बढ सका किन्तु भारत पर उसकी तलवार लटकती ही रही।

फांस को भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार का अवसर मिला था, उसके भी कई उपनिवेश और राज्य अफीका और एशिया में स्थापित हो चुके खे।

इस दौड़ में युरोप की तीसरी महान शक्ति जर्मनी पीछे रह गई। एक तो जर्मनी का एकीकरएा ग्रीर उत्थान ही देर से हम्रा, यथा १८७० ई॰ में. भ्रीर तभी वहां के मंत्री बिसमार्क की प्रबल राष्ट्रीय उद्भावनाभ्रों से जर्मनी तरक्की करने लगा। थोडे से वर्षों में उसका उद्योग, उसका जीवन, उसकी सैन्य शक्ति इतनी पूर्ण कुशल ढङ्ग से व्यवस्थित घौर संगठित हो गई कि दुनिया के लिये वह एक चमत्कारिक वस्तू थी। श्रव जर्मनी, जहां के यांत्रिक उद्योग विकसित थे, जहां की सेना मशीनों द्वारा पैदा किये गये श्राधनिक श्रस्त्र शस्त्र जैसे राइफल, पिस्तौल, बम, डिने-माइट, मशीन गन इत्यादि से सुसज्जित थी,-कब पीछे रह सकता था। उसके दिल में यह खयाल पदा हो चुका था कि जर्मन जाति उच्च जाति है श्रौर द्निया में उसका भी साम्राज्य, श्रौर उसके भी माल के लिये बाजार होना चाहिए। ग्रफीका के दक्षिएा-पश्चिम में एवं पूर्व तट पर कुछ प्रदेश उसके हाथ ग्रागयेथेयथा, १८८४ ई० में टोगो, केमरून एवं जर्मन दक्षिएा-पश्चिम ग्रफीका किन्तू उसके लिये वे बहुत छोटे थे; -बाकी दुनिया मे श्रीर कही उसके लिए जगह नहीं छटी थी।

वास्तव में १६वी २०वीं शितियों में पिच्छिमी यूरोप के लोगों में यथा अंग्रेज, फांसीसी और जर्मन लोगों में यह भावना पैदा हो गई थी कि मानों ये गौर वर्ण की जाति के लोग शेष समस्त दुनिया में राज्य करने के लिये ही, और काले लोगों को सभ्य बनाने के लिये ही पैदा हुए हैं। उपरोक्त आर्थिक शोषण के अतिरिक्त साम्राज्यवाद की यह एक दूसरी विशेषता थी। इनके साम्राज्यों का पंजा कहां तक फैल चुका था यह ऊपर वर्णन किया ही जा चुका है।

संयुक्त राज्य ध्रमेरिका भी काफी उन्नति कर चुका था ध्रौर काफी शिक्तिशाली हो गया था किन्तु उसका क्षेत्र ग्रभी तक ग्रपनी सीमा तक ही महदूद था। दक्षिण ग्रमेरिका के जनतन्त्र राज्यों ने मानों ग्रभी जीवन प्रारम्भ ही किया था, के धीरे धीरे उभर रहे थे। ऐसी स्थिति में वे ग्रभी तक नहीं ग्रा पाये थे कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हलचल में महत्वपूर्ण क्रियात्मक खटपटी पैदा कर सकते।

"पूर्वी समस्या"-यह तो हाल पिन्छमी यूरोप का था-यथा साम्राज्य विस्तार के लिये परस्पर प्रतिस्पर्धा ग्रीर उस प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिये एवं एक दूसरे को दबाने के लिये तीव गति से युद्ध के लिये तैयारियां । पूर्वीय युरोप में एक दूसरी ही हालत थी-एक दूसरी ही समस्या। १५वीं शताब्दी से समस्त बाल्कन प्रायद्वीप में तुर्की साम्राज्य स्थापित था। तुर्की साम्राज्य तीन महाद्वीपों को मिला था-युरोप, एशिया भ्रौर भ्रफीका। यदि तुर्कलोगों में नव जागृति पैदा हो जाती, पिच्छम युरोप से सम्पर्क रखकर वे भी ज्ञान-विज्ञान ग्रीर व्यापार की प्रगति से जानकारी रखते और स्वयं प्रयत्नशील रहते तो उनके लिये एक बहुत जबरदस्त भ्रवसर था कि उनका टर्की एक शक्तिशाली भौर उन्नत राज्य बन जाता। किन्तू इस बड़े साम्राज्य में सूल्तान श्रपने मध्ययुगीय अन्धे रास्तों पर चलते रहे, अपने मजहबी रस्म रिवाजों में फंसे रहे, अपनी शान शौकत, आराम-ऐश में ही दिन बिताते रहे। साथ ही साथ फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई देशों में यथा यूनान, रूमानिया, सरविया, बलगेरिया, मोटीनिगरो इत्यादि में राष्ट्रीय भावना की लहर पैदा हो चुकी थी श्रीर वे तुर्की उस्मानी साम्राज्य से पृथक हो स्वतन्त्र बनना चाहते थे। ग्रतः उन्होंने टर्की के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिये थे। इन विद्रोहों का जोर १६वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खुब बढ़ा। इसी समय टर्की के ऊपर एक दूसरी जबरदस्त ग्राफत मंडरारही थी। वह था रूस का फैलता हुन्ना पंजा। रूस के जार की नजर टर्की की राजधानी कूस्तूनतूनियां पर थी। रूस समभता था कि यदि कूस्तुनत्नियां उसके हाथ ग्रागया, तो उसका काले सागर पर श्रिधकार हो जायगा श्रौर वह श्रपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ा सकेगा। इसलिये रूस ने कई बार टर्की पर हमला किया। एक बात मजेकी देखिये। तुर्क लोग ईसाई प्रजापर घोर ग्रत्याचार किया

करते थे इससे यूरोप के सभी ईसाई देश इङ्गलंड, फांस ग्रीर ग्रास्ट्रिया भी उससे नाराज हो गये। किन्तु रूस ने जब टर्की पर हमला किया तो इङ्गलंड ग्रीर ग्रास्ट्रिया रूस के खिलाफ टर्की की मदद करने के लिये खड़े हो गये। इसका केवल यही एक उद्देश्य था कि कहीं रूस की शक्ति बढ़ न जाए। १८५४ ई० में रूस ने टर्की पर चढाई की, इङ्गलंड की फौजें तुरन्त टर्की की मदद करने के लिये ग्राई ग्रीर रूस को काले सागर के उत्तर में कीमिया प्रान्त में रोक दिया; इससे टर्की का बचाव हो गया। यह कीमिया का युद्ध था जहां सबसे पहिले शिक्षित मध्यवर्ग की महिला इङ्गलंड की फ्लोरेंस नाइटिंगेल जरूमी पीडितों की सहायता करने के लिए उपचारिका (Nurse) बनकर गई थी, इसी एक बात ने पिच्छम के सामाजिक जीवन में एक कान्ति पैदा कर दी। वस्तुतः स्त्रियों की स्वतन्त्रता ग्रीर उन्नित में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

किन्तु रूस अपनी टकटकी लगाए हुए था और फिर १८७७ ई० में उसने टर्की पर हमला कर दिया और उसकी हरा दिया। किन्तु फिर यूरोप की दूसरी शिक्तया इसी उद्देश्य एव द्वेप भाव से कि कही कोई देश अपेक्षाकृत आगे नही बढ़ जाये, बीच बचाव में पड़ी। १८७८ ई० में बिलन में इन शिक्तयों का टर्की के प्रश्न को लेकर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यूरोप के तत्कालीन बड़े बड़े राजनैतिज्ञ जैसे जर्मनी के बिसमार्क, इङ्गलैंड के डिजरेली इत्यादि शामिल थे। बिलन में एक सिन्ध हुई जिसके अनुसार बल्गेरिया, सिवया, रोमानिया और मोंटीनीग्रो तुर्की साम्राज्य से पृथक होकर स्वतन्त्र हुए-किन्तु टर्की को फिर बचा लिया गया, टर्की के अधिकार में आड्रियाटिक सागर से काला-सागर तक के प्रदेश छोड़ दिये गये।

किन्तु १६१२ ई० में ग्रबकी बार बाल्कन प्रायद्वीपों ने स्वयं टर्की को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का इरादा किया—टर्की की हार हुई—सिवाय कुस्तुनतुनिया ग्रीर ऐडिग्रानोपलैं नगरों के उसके पास कुछ नहीं बचा। इस प्रकार लगभग ४५० वर्ष पुराना यूरोप का तुर्की साम्राज्य खत्म हुग्रा–यूरोप मे वह एक छोटासा राज्य रह गया।

पूर्वीय यूरोप:--य्रोप में टर्की साम्राज्य समाप्त हो चुका था। बाल्कान प्रायद्वीपो के देश स्वतन्त्र हो चके थे किन्तू ये छोटे छोटे देश भी परस्पर द्वेष रखते थे ग्रौर यह भावना रखते थे कि एक दूसरे को दबाकर स्वयं शक्तिशाली बन जाए । ये सभी देश श्रार्थिक एव उद्योग की दृष्टि से अविकसित थे। इनके जीवन पर एशियाई प्रभाव अधिक स्रीर पाश्चात्य युरोपीय सभ्यता का प्रभाव कम । भिन्न भिन्न छोटी छोटी जातियों श्रीर भिन्न भिन्न भाषाश्रों के ये प्रदेश थे, गो कि धर्म इन सबका ईसाई था (प्राचीन ग्रीक चर्च)। इन बाल्कन प्रदेशों में दो बड़े राष्ट्रो के यथा रूस ग्रीर ग्रास्ट्रिया के हित ग्राकर टकराते थे। रूस चाहता था स्रौर वह यह घोपएगा भी करता था कि स्लेब जाति ग्रीर भाषा-भाषी बाल्कन प्रदेशों की रक्षा ग्रीर जीवन का भार उस पर है। उधर ग्रास्ट्या चाहता था कि जितने भी प्रदेशो पर वह कब्जा कर सके उतना ही ठीक, पश्चिम की तरफ तो उसके लिये बढ़ने को रास्ता था नहीं। इस प्रकार युरोप के सभी शक्तिशाली राष्ट्रों के लिये (इङ्गलंड, फ्रांस, ग्रास्ट्या, जर्मनी एव रूस के लिये) बाल्कन देश तनातनी का कारण बने हए थे।

१६१४ ई० में यह तो यूरोप ग्रीर ग्रमेरिका की राजनैतिक ग्रवस्था थी। प्रत्येक देशों में जन-सत्तात्मक शासन प्रणाली थी, किंतु इस जन सत्ता ग्रीर जनतन्त्र के सिद्धान्त का ये पाश्चात् देश ग्रपने ग्राधीन देशों में पालन नहीं करते थे, वहां इनका सिद्धान्त ग्रातकवादी साम्राज्यवाद था। पाश्चात्य देशों के लोग ग्रपने व्यक्तिगत जीवन में, श्रपने सामाजिक जीवन में प्राय: सच्चे, ईमानदार, स्पष्ट ग्रीर सहानुभूतिपूर्ण थे। किन्तु जहां एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से सम्बन्ध ग्रा जाता था वहा ये ही लोग बेईमान, ग्रातकवादी ग्रीर घोर पाखंडी बन जाते थे—ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भूठ ग्रीर दगाबाजी में जो वाजी लेजाता था वही कुशल ग्रीर सफल

समभा जाता था। इन देशों में भ्रार्थिक क्षेत्र में इस समय पूंजीवाद का प्रचलन था-ग्राधिक शक्ति, उद्योगपतियों, कारखानेदारों एवं बैक के मालिकों मे निहित थी। प्रायः सभी देश (रूस श्रीर पूर्वी युरोप को छोडकर) यात्रिक उद्योग में उन्नत थे, ग्रौर जो देश इस दिशा मे उन्नत नहीं थे वे भी गति तो इसी ग्रोर कर रहे थे। कहीं कही मध्ययुगीय सामन्तवादी प्रथा प्रचलित थी, विशेषतया रूस मे । उपरोक्त पूजीवादी उद्योग ने समाज में एक नया तत्व एव एक नया वर्ग पैदा कर दिया था। वह नया तत्व था सभाजवाद भ्रौर नया वर्ग मजदूर वर्ग । इसका विशेष विवरण ग्रन्यत्र हो चुका है। उद्योगपितयों के लालच ग्रौर स्वार्थ भावना से पिसकर मजदूर वर्ग का जीवन ग्रमानवीय श्रीर यातनापूर्ण हो चुका था। उनकी हालत में सुधार के लिये ग्रनेक हलचलें हुई थी किन्तु फिर भी बीसवी शती के प्रारम्भ में पूजीपति कारखाने वालों में, मध्य वर्ग श्रीर मजदूर वर्ग में संघर्षात्मक भावनायें जोर पकडे हई थी। प्रत्येक देश मं ऐसी संघर्षात्मक दशा थी, कही ज्यादा कही कम; उदाहरण स्वरूप ग्रमेरिका मे कम जहां प्राकृतिक धन ग्रीर सुविधाये ग्रधिक थी ग्रीर जन सख्या कम; इङ्गलैंड मे भी कम जहां साम्राज्यवाद की लूट का कुछ धन मजदूरों के हाथ भी लगता था; अप्रेक्षाकृत फांस, रूस ग्रीर जर्मनी में ग्रधिक । इन देशों मे तो उपरोक्त संघर्षात्मक भावना यहां तक बढ़ गई थी कि कोई कोई यह कहने लगे थे कि मजदूर का हित राष्ट्र हित से भी बढकर है।

एशिया—२०वी शताब्दी के प्रारम्भ मे एशिया का विशाल महा-द्वीप प्रायः सारा का सारा यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा पदाक्रांत था। नाम मात्र को, कह सकते हैं कि, ग्रफगानिस्तान ईरान, चीन, जापान भ्रौर स्याम एशिया के स्वतंत्र देश थे, किन्तु वस्तुतः ये देश ग्रकेले जापान को छोड़कर किसी न किसी रूप मे यूरोपीय साम्राज्यवादी प्रभुत्व से मुक्त नही थे। चीन में ग्रंग्रेजी, फांसीसी एव जर्मन ग्राथिक हित कायम होरहे थे, ग्रफगानिस्तान से इङ्गलैंड जो कुछ चाहता करवा सकता था, श्रौर ईरान पर भी इङ्गलंड एवं रूस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोर था, स्याम भी फ्रांसीसी या अंग्रेज लोगों की मरजी पर ही मुक्त था।

बात यह है कि १६वी १७वीं शताब्दी से जब यूरोप में एक नव जागृति पैदा हुई थी, वहां के लोग प्रकृति श्रौर दुनियां की खोज में जुट गये थे, अपने पुराने अन्ध-विश्वासों, रीति-रस्मो को छोड़ मानसिक स्वतन्त्रता की श्रोर अग्रसर होने लगे थे, नये विचार, नई भावनाये, सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में नये नये परीक्षरा, वैज्ञानिक श्राविष्कार एवं यांत्रिक उद्योगों ने यूरोप में एक नया ससार एक नया मानव पैदा कर दिया था। यूरोप में जब यह होरहा था तब एशिया सोता रहा। एशिया में प्रायः बोसवीं शताब्दी के श्रारम्भ तक भी नवजीवन का प्रकाश नहीं श्राया, नई हलचल की गति नही श्राई, वह अपने मध्ययुगीय विचार श्रौर विश्वासों में, श्रौर श्रालस में डूबा रहा। साधाररातया यह एशिया की हालत थी।

जापान — एशिया में केवल यही एक ऐसा देश था जो यूरोप को समक्त चुका था श्रीर यूरोप के ही ग्रस्त्रों से तथा यन्त्र उद्योग श्रीर साम्राज्यवाद से, यूरोप से टक्कर लेने को तैयार था। यहां वालों ने श्रपने देश में श्रमूतपूर्व श्रीद्योगिक उन्नति करली थी, सैनिक दृष्टि से श्रपने श्रापको शक्तिशाली बना लिया था, सन् १६०५ – ६ में यूरोप के विशाल देश रूम से टक्कर लेकर उसको परास्त कर चुका था श्रीर यूरोप के दिल पर श्रपनी शक्ति की छाप बैठा चुका था। कोरिया को श्रपने साम्राज्य का श्रम बना चुका था श्रीर मंचूरिया पर उसकी श्रांखें गड़ी हुई थीं। जापान का सम्राट हिरोहितो श्रपनी एकाधिपत्य सत्ता द्वारा एक नाम मात्र की पालियामेन्ट की सलाह से यह सब कुछ कर रहा था।

चीन—कई शताब्दियों से मंचु सम्राटों की परम्परा चली म्रारही थी। सन् १६१२ में जनतन्त्रात्मक क्रांति हुई। पुरानी मंचु सम्राटशाही खत्म की गई म्रीर डा० सनयातसन क्रांति का नेता, चीन जनतन्त्र का प्रथम म्राध्यक्ष बना। पुरानी, मध्ययुगीय सामन्तवादी, सम्राटशाही की खगह एक श्राधुनिक जनतन्त्रात्मक शासन की स्थापना तो हो चुकी थी किन्तु इस शासन की केन्द्रीय शिवत श्रभी जम नहीं पाई थी, यह श्रभी बहुत कमजोर थी। वास्तव में चीन का महादेश श्रनेक योद्धा सामन्ती सरदारों के भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभक्त था श्रौर वे श्रव तक केन्द्रीय प्रजातंत्र के श्रंकुश को बिल्कुल मान्यता नहीं देते थे। कई वर्षों तक चीन की ऐसी ही स्थिति बनी रही। डा० सनयातसन के नेतृत्व में नानिकंग में एक नियमित जनतन्त्रात्मक सरकार कायम रही, श्रौर वह कोशिश करती रही कि किसी प्रकार सामन्ती सरदारों का श्रन्त होकर समस्त चीन एक केन्द्रीय शक्तिशाली शासन के श्राधीन हो।

भारत—यह विशाल सम्य, धनी देश श्रंग्रेजी साम्राज्य का श्रंग था। धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना यहां के लोगों में पैदा होने लगी थी। श्राघुनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रोर भी यह देश सचेत होने लगा था।

संका, मलाया (सिंगापुर), उत्तरी बोर्नियो, पच्छिमी न्युगिनी— के ये सब धनी, उपजाऊ देश या द्वीप श्रंग्रेजी साम्राज्य के श्रंग थे।

सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एवं स्त्रन्य पूर्वी द्वीप समूह—मसाले, रबर, चीनी ग्रौर पेट्रोल तेल के भण्डार ये द्वीप डच (होर्लेण्ड) साम्राज्य के ग्रंग थे।

हिन्द चीन-फांस साम्राज्य का ग्रंग था।

फिलीपाइन द्वीप समूह—ग्रमेरिकन साम्राज्य के ग्रंग थे।

श्रफगानिस्तान—में स्वतन्त्र श्रफगानी बादशाह एवं ईरान में स्वतन्त्र ईरानी शाह राज्य कर रहे थे।

श्चरब, ईराक, फिलिस्तीन, सीरीया, एशियामाइनर—इत्यादि समस्त मध्य पूर्वीय देश कई सदियों से विशाल तुर्की साम्राज्य के श्चंग थे।

समस्त उत्तरी एशिया ऋर्थात् साइवेरिया - यूरोपीय रूप साम्राज्य का म्रंग था। भारत, चीन, जापान, मंचूरिया को छोड़ यातायात के आधुनिक साधनों का अर्थात् रेल, तार, डाक का विकास अर्भा अन्य एशियाई प्रदेशों में नहीं हो पाया था, इन एशियाई देशों में कृषि एवं जीवन के साधन प्रायः आदि-कालीन थे। शासन में परिवर्तन होते रहते थे किन्तु साधारए। दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया था।

श्राफ्तीका—समस्त महाद्वीप पर भिन्न भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों का आधिपत्य था। श्राफीका के श्रादिनिवासियों की भिन्न भिन्न जातियां सब सब तक श्रसभ्य स्थिति में थी।

श्चास्ट्रे लिया, न्यूजीलैंड---ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। यहां के भादि निवासियों की भी हालत श्रव तक श्रसम्य थी।

### प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८ ई०)

सन् १६१४ में एक महायुद्ध हुआ—ऐसा महायुद्ध, ऐसा भयंकर श्रीर भीषण जैसा मानव इतिहास में पहिले कभी नहीं हुआ था। यह महा-युद्ध होने के पहिले दुनिया के इतिहास का एक युग समाप्त होता है। युद्ध प्रारम्भ होने के पहिले दुनिया की क्या हालत थी, इसका सिहाव-लोकन हम कर आये हैं। यूरोप की दशा का जब हम अध्ययन कर रहे थे तब मालूम हुआ होगा कि वहां का तमाम वातावरण ऐसा बना हुआ था कि जिसमे युद्ध अनिवायं था। मानव इतिहास में पहले अनेक युद्ध हुए थे, उन सबकी भिड़न्त श्रीर मारकाट केवल युद्ध क्षेत्र में सिपाहियों तक ही सीमित रहती थी। किन्तु बीसवीं शताब्दी में युद्ध के नये तरीके, अद्भुत अस्त्र शस्त्र मानव के हाथ लगे थे जिनमें केवल सिपाहियों का ही विनाश नहीं होता था किन्तु युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर साधारण जनता का भी भयंकर अनिष्ट किया जा सकता था, श्रीर गांवों के जीवन को उखाड़ा जा सकता था।

युद्ध के कारण — इस युद्ध के जड़ में तो थी यूरोप के प्रमुख शिवतशाली राष्ट्रों के दिल में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना । उस द्वेष का कारण था इन राष्ट्रों की साम्राज्यवाद के विस्तार की

महत्वाकांक्षा। इङ्गलैंड तो इतने उपनिवेश ग्राने कब्जे में कर गया, फांस ने भी देश हथियाये, ग्रब जर्मनी क्यों पीछे रहने वाला था। जर्मनी ने कुछ ही वर्षों में ग्रद्भुत ग्रौद्योगिक उन्नति की थी, ग्रपने ग्रापको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था श्रीर वह समभने लगा था कि वह सर्वा-धिक योग्य है, सबसे ग्रधिक श्रेष्ठ; राष्ट्र के जन जन मे यह भावना भर गई थी और उनके दिल में यह स्वप्न घर कर गया था कि जर्मनी संसार का अधिपति होगा। सचम्च अद्वितीय संगठन शक्ति, अनुशासन श्रीर कार्यकुशलता उन लोगो मे थी। तेजी से उनके शस्त्रों, उनकी सेनाम्रों एव उनके जहाजों में वृद्धि हो रही थी। म्राखिर कहीं तो उनका प्रयोग होता! जर्मनी ने टर्की से मिलकर यह भी तय कर लिया था कि जर्मनी की राजधानी बलिन से पिच्छिमी मध्य एशिया के प्रमुख नगर बग़दाद तक एक रेलवे बनेगी। इसने इङ्गलैंड को डरा दिया कि कहीं उधर से उसकी सोने की चिड़िया' भारत पर ही हमला नही होजाये। जर्मनी की देखा देखी इङ्कलैंड श्रीर फांस भी इसी शस्त्रीकरण मे लग गये। बालकन देशों में स्रभी युद्ध समाप्त ही हुए थे। किन्तु उनके बाद भी सर्विया, जिसके पक्ष में रूस था, भ्रपनी सीमाग्रों को बढा रहा था। भ्रास्ट्रिया इस बात को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि सर्बिया के विस्तार में उसे यह स्पष्ट दिखलाई दे रहा था कि उससे रूस की शक्ति में ग्रभिवृद्धि हो रही है। त्राखिर युरोप की परम्परा के ग्रनुसार युरोप की शक्तियों में संतुजन तो कायम रहना चाहिए था ना ! सबके दिल में यह बैठ गई थी कि युद्ध होने वाला है ग्रतः भिन्न भिन्न राष्ट्रों में मैत्री होने लगी ग्रीर गृट बनने लगे। एक गुट बना इङ्गलैड, फ्रांस ग्रीर रूस का; दूसरा गुट बना जर्मनी; श्रास्ट्रिया श्रीर टर्की का। यूरोप दो खेमों में विभक्त था, युद्ध चालु होने के लिये बस एक चिंगारी की जरूरत थी।

युद्ध का प्रारम्भ---२८ जून सन् १९१४ के दिन ग्रास्ट्रिया का युवराज बोसनिया की राजधानी सेराजीवो में घूम रहा था। उस समय किसी ने उसका वघ कर डाला, बोसनिया थोडे ही दिन पहिले ग्रास्टिया की गुलामी से मुक्त हुआ था श्रीर इस मुक्ति में उसका मुख्य सहायक था सर्बिया। इसलिये श्रास्ट्रिया ने सर्बिया पर भी यह इल्जाम लगाया कि उसी के इशारे से श्रास्ट्रिया के युवगज की हत्या की गई है श्रतएव उसने तुरन्त ही सर्बिया को युद्ध की चेतावनी देदी श्रीर इस प्रकार यूरोप के क्षेत्र में जिसमें बारूद भरा था चिनगारी लग गई।

१६१४ से १६१८ ई० तक, ४ वर्ष तक यह युद्ध चला। इस युद्ध में एक तरफ इङ्गलैंड, फ्रांस ग्रौर रूस ग्रौर दूसरी तरफ जर्मनी, ग्रास्ट्रिया ग्रौर टर्की ही नहीं थे किन्तु ज्यो ज्यो युद्ध की गति बढ़ने लगी त्यों त्यों उसमें दुनिया के ग्रौर भी देश सम्मिलित हो गये। युद्ध में भाग लेने वाले देशों की स्थित इस प्रकार थी—

## मित्रराष्ट्र पत्त (इङ्गलैड, फास, रूस)

सर्बिया, वेलिजयम, ग्रमेरिका, जापान, चीन, रुमानिया, यूनान ग्रीर पुर्नगाल, ब्रिटिश साम्राज्य के सब देश यथा भारत दक्षिए। श्रिका इत्यादि। जर्मन पत्त (जर्मनी,ग्रास्ट्रिया, टर्की) बलगेरिया,

लड़ाई में भाग लेने वाले देशों की स्थिति से तो यह साफ जाहिर होता है कि मित्र पक्ष के साधन जर्मन पक्ष से कहीं ग्रधिक थे। कह सकते हैं जर्मनी दुनिया के ग्रधिकांश हिस्से से ग्रकेला लड़ रहा था।

युद्ध के च्रेत्र—जब ग्रास्ट्रिया ने सर्विया पर हमला कर दिया तो उसके तुरत्त बाद जर्मनी ने बेलजियम को दबाकर फाम पर हमला कर दिया, उधर पूर्व से रूस भी सर्विया की मदद को ग्राया। इस प्रकार यूरोप में युद्ध क्षेत्र बेलजियम, फांस, जर्मनी, सर्विया, ग्रास्ट्रिया श्रीर रूस ग्रादि देशों की भूमि रही। किंतु यह युद्ध क्षेत्र इन्ही देशों की भूमि तक सीमित नहीं था। टर्की साम्राज्य के समस्त एशियाई देशो में यथा ईराक, सीरिया, फिलस्तीन, मिश्र इत्यादि में, ग्रफीका में जर्मनी के दोनों उपनिवेशों में श्रीर चीन में (उस नगर में) जो जर्मनी का एक छोटा सा उपनिवेश था।—इन देशों में भी दोनों पक्षों में ग्रनेक लड़ाइया हुईं।

इस प्रकार हम देखते है कि इस युद्ध ने दुनिया के अनेक देशों में हलचल पैदा करदी थी।

नये अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग—इस युद्ध में सर्व प्रथम ऐसे अस्त्र-शस्त्र काम में लाये गये जो पिहले दुनिया को ज्ञात नहीं थे, यथा पनडुटबी (Submarines), जो पानी के अन्दर चलती थी और बडे बडेजहाजों में छेद करके उनको डुबो देती थी। इनका आविष्कार जर्मनी ने किया था। टैक-(Tank) ये लोहे की चादरों से चारों और से ढकी हुई एक प्रकार की मोटर गाडी होती है जो सभी प्रकार के फौजी सामान से भरी होती है और जिसके पिहये पर मजबूत सांकलें जुड़ी हुई होती है-जिससे कि ये ऊची, नीची सभी जगहों पर जा सकती है।

ह्वाई जहाज—इसी लडाई में सर्व प्रथम जर्मनी ने एक विशेष प्रकार की बडी हवाई जहाज का जिसे जेपिलन (Zeplin) कहते हैं, प्रयोग किया। इन हवाई जहाजों से शहरों ग्रौर कस्बों पर बम गिराये गये, जिससे वान्त ग्रौर बेकसूर जनता त्राहि त्राहि करके भस्म हो जाती थी। इस हवाई जहाज का प्रयोग फिर दोनों पक्षों की ग्रोर से होने लगा था।

जहरीली गैसों — युद्ध के ग्रन्तिम महीनों में दोनों पक्षों की ग्रोर से जहरीली गैसों का भी प्रयोग हुग्रा। ये गैसें ऐसी होती थीं जो हवा में फैलादी जाती थीं ग्रौर उस हवा में सांस लेते ही ग्रादमी तड़फ तड़फ कर मर जाता था।

इस प्रकार इन भयङ्कर विनाशकारी शस्त्रों से यह विश्व-व्यापी युद्ध चलता रहा। चार वर्ष तक यह युद्ध चला। लगभग ढाई करोड़ आदमी मरे, दो करोड़ जरूमी हुए, ६० लाख बच्चे अनाथ हुए, ५० लाख स्त्रियां विधवा। अनुमान किया जाता है कि लगभग ५६ अरब पौंड सब देशों का इस युद्ध में खर्च हुआ। ज़ीवन और धन की कितनी भयङ्कर यह बर्बादी थी-मानव चेतना का प्रतिपीड़न।

प्रारम्भ के वर्षों में तो जर्मनी विजय करता हुग्रा चला जा रहा था—उसकी युद्ध की तैयारी श्रद्भृत थी। उस समय श्रमेरिका को श्रध्यक्ष विलसन था; उसने प्रयत्न किया था कि युद्ध शांत हो जाये, कोई संघि हो जाये—उसकी बात नही सुनी गई। ग्राखिर सन् १६१७ में श्रमेरिका मित्रराष्ट्रो वा पक्ष लेकर युद्ध में कूद पड़ा, तभी से युद्ध ने पलटा खाया। जर्मनी की शिवत का दुनिया के इतने देशों के विरुद्ध लड़ते लड़ते हास हो चुका था, जर्मनी पस्त हुग्रा,—जर्मन सम्राट श्रपना देश छोड़कर भाग गया, जर्मनी के लोगों ने प्रजातन्त्र की घोषणा की। ११ नवम्बर १६१८ को लड़ाई बद हुई। १६१८ में लड़ाई बद होने के पहिले दुनिया में एक श्रोर महत्वपूर्ण कातिकारी घटना हो चुकी थी—वह थी रूस में जारशाही का खात्मा एव एक साम्यवादा सरकार की स्थापना। यह घटना दुनिया पर छाया की तरह छाई रही।

## वर्साई की संधि

युद्ध के पश्चात् सिन्ध की शतें तय करने के लिये सन् १६१६ में पेरिस नगर के निकट वरसाई में उन सब राष्ट्रों का जो युद्ध में सिम्मिलत हुए थे एक बहुत बड़ा शाति-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य भाग ब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायडजार्ज, संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के श्रध्यक्ष विलसन, श्रीर फांस के प्रधान मंत्री क्लेमेशू का रहा। कई महीनों तक यह सम्मेलन होता रहा। दुनिया के लोगों को इससे बड़ी बड़ी श्राशायें थीं। जब युद्ध चल रहा था तब दुनिया के लोगों को कहा गया था कि यह युद्ध खत्म करने के लिये लड़ा जा रहा है, इस युद्ध का उद्देश्य यह है कि दुनिया के सब राष्ट्र स्वतन्त्र हों, उनको श्रात्म निर्णय का श्रिधकार हो। –दुनिया में एकतन्त्र न रहे, जनतन्त्र का विकास हो।

किन्तु जब विजयी राष्ट्र संधि करने बैठे तो वे श्रपनी जोम में श्रपने सब उच्च ग्रादशों को भूल गये। ऐसी संधि की गई जो विजित राष्ट्रों के लिये बहुत श्रपमानजनक थी, जिससे केवल इङ्गलैंड श्रीर फांस के स्वार्थ सिद्ध होते थे, उनके साम्राज्यों की जड़ें त्रौर भी सुरक्षित होती थीं। सन्धि के मुख्य मुख्य निर्णय येथे।

(१) जर्मनी का सम्राट देश छोड़कर भाग गया, उसके स्थान पर नया जनतन्त्र राज्य स्थापित हुग्रा—सन् १६१६ में एक राष्ट्र परिषद वीमर नगर में बैठी जिसने देश का जनतन्त्रात्मक विधान बनाया। उसको सब राष्ट्रों ने स्वीकार किया। जर्मनी की सेना तथा जहाजी बेड़ें को बहुत कम कर दिया गया। उसके ग्रफीका के उपनिवेश मित्र राष्ट्रों को दे दिये गये।

श्रलसेस तथा लोरेन प्रान्त जो पहिले फांस के ग्रंग थे ग्रीर जिन पर जर्मनी ने १८७० ई० में फांस जर्मन युद्ध में ग्रपना ग्रधिकार जमा लिया था, फांस को वापस दिला दिये गये। इन प्रदेशों की हानि के ग्रतिरिक्त जर्मनी को ग्रीर भी बहुत बड़ा युद्ध का हर्जाना देने के लिये बाध्य होना पड़ा, जिसको वसूल करने के लिये "सार की घाटी" जिसमें लोहे ग्रीर कोयले की बहुत खाने थी, जमानत के रूप में मित्र राष्ट्रों को सौंप दी गई। जर्मनी क्या कर सकता था?

- (२) यूरोप के नकशे में कई परिवर्तन हो गये:--
- (क) युद्ध पूर्व का म्रास्ट्रिया-हंगरी का एक साम्राज्य तोड़कर कई भागों में विभक्त कर दिया गया। एक राज्य के बदले म्रब उसके चार राज्य बना दिये गये। (१) म्रास्ट्रिया (२) हंगरी (३) जैकोस्लोवेकिया (४) युगोस्तेविया। म्रंतिम दो राज्य यूरोप में सर्वथा नये राज्य थे—इतिहास मे पहिले इनकी स्थिति कभी नहीं थी।
- (ख) पोलेंड का पुराना राज्य जो १६वीं शताब्दी के यूरोप के शक्ति-संतुलन के झगड़ों में मिटा दिया गया था, वह फिर से स्थापित किया गया ग्रौर उसके व्यापार की सुविधा के लिये डेनिजिंग का बन्दरगाह जर्मनी से लेक इसको दे दिया गया। बाल्टिक सागर के किनारे पर रूस के कुछ प्रदेश स्वतन्त्र हो गये ग्रौर वे नये

राज्यों के रूप में कायम हुए-फिनलेंड, एसटोनियां, लेटविया श्रीर लिथनियां।

(३) टर्की का यूरोपीय साम्राज्य तो १९१२-१३ के बाल्कन युद्धों में खिन्न भिन्न हो चुका था; उसका एशियाई-साम्राज्य भी इस युद्ध के बाद खिन्न भिन्न कर दिया गया। टर्की समूल दुनिया के पर्दे पर से ही हट जाता, किन्तु उसी काल में एक कुशल योद्धा एवं महान् व्यक्ति का टर्की में उदय हुम्रा-यह था मुस्तफा कमालपाशा। उसने सन् १९१८ के बाद भी युद्ध जारी रक्खा, भ्रौर इतना सफल हुम्रा कि टर्की, यूरोप में कुस्तुनतुनिया भ्रौर समीपस्थ थोडी सी भूमि भ्रौर एशिया मे एशिया-माइनर, बचाये रख सका। पूर्वी टर्की साम्राज्य का देश भ्ररव स्वतन्त्र हो गया, ईराक भ्रौर फिलीस्तीन का शासनादेश (Mandate) ब्रिटेन को दिया गया, भ्रौर सीरीया का फांस को। शासनादेश का भ्रयं यह था कि ईराक, फिलीस्तीन भ्रौर सीरीया पर इङ्गलंड भ्रौर फांस का भ्रधिकार तब तक रहेगा जब तक कि इन देशों की भ्राधिक, राजनैतिक स्थिति ठीक नही हो जाती; इसके बाद उनको स्वतन्त्र कर दिया जाना पड़ेगा। साम्राज्यवाद कायम रखने का मित्र राष्ट्रों का यह एक नया तरीका था।

#### राष्ट्र संघ

वरसाई की संधि की एक मूल श्रीर प्रमुख शर्त यही थी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हो। राष्ट्र-संघ का श्रयं था कि दुनिया के भिन्न भिन्न राष्ट्र सब मिलकर दुनिया में सुख-शांति के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संघ कायम करें। इस संघ का मूल विधान 'वरसाई की संधि' में ही शामिल कर लिया गया था—इस मूल विधान को राष्ट्र संघ का शर्तनामा (Covenant of the League of Nations) कहते है। इस विचार की मूल प्रेरणा श्रमेरिका के प्रेजीडेन्ट विलसन से मिली थी।

भूमण्डल का कोई भी स्वतन्त्र राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता था— केवल चार देश जान बूभकर इससे ग्रलग रखे गये थे-पराजित देश जर्मनी, ग्रास्ट्रिया श्रौर टर्की; एवं रूस जहां पच्छिमी राष्ट्रों के ग्रादर्शी के खिलाफ साम्यवादी व्यवस्था कायम हो चुकी थी। राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में उन्नति हो श्रीर दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम हो; इस उद्देश्य प्रत्वि के लिए सघ के प्रत्येक सदस्य ने यह मंजूर किया था कि वह किसी भी अन्य राष्ट्र से तब तक युद्ध न छंडेगा, जब तक कि शांति-पूर्ण समभौते के सारे प्रयत्न और संभावनाये असफल नहीं हो जायें। यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई सदस्य राष्ट्र इस प्रतिज्ञा को तोड़ेगा तो अन्य सब सदस्य राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रखेगे।

विधान के अनुसार किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्र संघ के उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से ही हो सकता था। इसका यह मतलब था कि यदि एक भी मत किसी प्रस्ताव के विरोध में श्राया तो वह प्रस्ताव गिर जाता था। दूसरे शब्दों में कोई भी राष्ट्रीय सरकार सध के किसी भी ग्रच्छों से अच्छों कदम या सुफाव को रह करवा सकती थी।

राष्ट्र संघ का कार्य संचालन के लिये सर्व प्रथम तो एक असेम्बली थी जिसमें सब सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते थे। इसके अतिरिक्त एक छोटी कोसिल (Council) थी, जिसके सदस्य मुख्य मित्र-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि होते थं और कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे। कह सकते हैं कि राष्ट्र संघ की मुख्य और महत्व-पूर्ण कार्य-कारिणी संस्था यह कौसिल ही थी। संघ का जिनेवा (स्वीटजरलंड) में एक स्थायी मंत्री-कार्यालय बनाया गया था। सघ के आधीन कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें या कार्यालय या आयोग (Commission) भी खोले गये थे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि।

्संघ का विधिवत् कार्य १० जनवरी सन् १६२० से प्रारम्भ हुमा। हजारों वर्षों के मानव-इतिहास में-मानव का, युद्ध निराकरण के लिये। विश्व शांति के लिये, एक विश्व ,संगठन की भ्रोर विधिवत् भ्रायोजित यह प्रथम प्रयास था। हम कल्पना कर सकते हैं कि १६१६ ई० के पेरिस के शांति-सम्मेलन श्रौर वरसाई की संधि में ही दूसरे महायुद्ध के वीज निहित थे। १६२० के बाद विश्व का इतिहास मानो उस संधि के निराकरण का इतिहास था। जिस प्रकार १६१५ में वियना-काग्रेस के बाद यूरोप का इतिहास वियना की सिध के निराकरण का इतिहास था, उसी प्रकार वरसाई की संधि के बाद यूरोप का इतिहास वरसाई की संधि के निरा-करण का इतिहास है।

( ५६ )

# विश्व इतिहास

( १६१६-१६४४ )

प्रस्तावना—राजनैतिक दृष्टि से बीसवीं सदी का पूर्वाद्धं मानव के लिए प्रायः एक वेंचैन स्थिति का सा काल रहा है। इस सदी के प्रारम्भ से ही ऐसी बातें होने लगी थी कि ग्राज युद्ध हुग्रा, कल युद्ध हुग्रा, युद्ध टल नहीं सकता; ग्रीर सचमुच १६१४ का वर्ष ग्राते ग्राते ऐसा भयकर विश्व-युद्ध छिड़ गया था जैसा पहिले कभी नही हुग्रा था। १६१४-१८ के महायुद्ध काल में मानव कितना फिकमंद रहा होगा? १६१६ ई० में शांति हुई। ४-५ वर्ष तक इस महायुद्ध के घाव भर भी नहीं पाये थे कि फिर युद्ध की बात होने लगी ग्रीर भिन्न भिन्न देशों के लोगों का दिल भारी रहने लगा। उनने कुछ ही वर्ष चैन से बिताये होगे कि फिर ज्यों एक एक वर्ष बीतता जाता था युद्ध की शंका से उनका दिल भारी से भारीतर होता जाता था। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद प्रायः सन् १६२२-२३ ई० तक तो लोगों को यहीं फिकर रहा कि सन् १६१७ ई० में रूस में जो साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी उसका क्या होगा; फिर यूरोपीय—देशों को उनकी परम्परागत संकुचित

राष्ट्रीयता की भावना, और राष्ट्रों में शक्ति-सतुलन के विचार ने इतना परेशान किया कि आखिर सन् १६२५ में वे सब लोकार्नो सम्मेलन में मिले और उन्होंने शांति और युद्ध निषेध के लिये एक संधि की; संधि तो की किन्तु मन की शका नहीं गई। एक न एक रूप में वह बनी ही रही। फिर सन् १६२६ ई० में विश्व-व्यापी आधिक सकट का जमाना आया, उसने लोगों को बेचैन रक्खा; फिर मसोलिनी और हिटलर इतिहास के पर्दे पर एक तूफान की तरह आये, जगह जगह खटपटे शुरू हुई और सशकित मानव की शका आखिर सच ही निकली। १६३६ में दूसरा महायुद्ध हो गया—प्रथम महायुद्ध से भी अधिक भीषणा, भयकर और विनाशकारी। इस प्रकार केवल २५ वर्षों में विश्व ने दो महायुद्ध देख लिये। दूसरे महायुद्ध के घाव अभी भरने भी नहीं पाये थे कि जिस प्रकार प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर मानव दूसरे महायुद्ध के लिए सशंकित रहने लगा था, अब तो मानव उससे भी अत्यधिक, नीसरे युद्ध के विषय में, सशंकित रहने लगा। मानव को चैन नहीं मिला। यह है १६१६ से १६४५ तक के पिछले पच्चीस वर्षों की कहानी की रूपरेखा।

हम सर्व प्रथम रूस की काित को लेगे। रूस की काित हुई तो अक्टूबर सन् १९१७ मेंथी, अर्थात् प्रथम महायुद्ध काल में; किन्तु उसका महत्व युद्धोत्तर काल में है, अतः उसकी चर्चा हम यहीं युद्धोत्तर काल के विवरण में करते हैं।

#### रूस की क्रांति

हम सन् १७७६ ई० के ग्रमेरिका के स्वतन्त्रता युद्ध का विवरण पढ़ चुके हैं, जब मानव ने सर्वप्रथम अपने समाज संगठन का विधिवत् या कानूनन यह ग्राधार माना था कि मानव-समाज में सब मानव स्वतन्त्र हैं। किन्तु तब इस विचार का प्रभाव विशेषकर ग्रमेरिका तक ही सीमित रहा। फिर सन् १७८६ में फांस की राज्य-क्रांति हुई जिसमें फिर एक बार मानव ने यह घोषए। की कि मानव मानव सब समान हैं, स्वतन्त्र हैं, सत्ता सब में निहित है किसीं। एक जन में नहीं। इस क्रांति की प्रतिकिया सर्वत्र यूरोप में हुई धौर वह मानव-चेतना में ऐसी समा गई कि मानो वह उसकी संस्कृति की एक बुनियादी निधि बन गई हो। उसी समानता धौर स्वतन्त्रता की भावना की परम्परा में रूस की क्रांति भी हुई थी। उस परम्परा में होते हुए भी रूस की क्रांति में एक भिन्न बुनियादी तत्व था। वह भिन्न बुनियादी तत्व था, श्राधिक समानता। फ्रांस की राज्य क्रांति में तो केवल राजनैतिक समानता थी—ग्रर्थात् सबके राजनैतिक श्रधिकार समान हों; उसने एक दृष्टि से सामाजिक समानता भी देखी ग्रर्थात् समाज में कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई उच्च-नीच नहीं, कोई नवाब गुलाम नहीं, किन्तु वह क्रांति यह विचार लोगों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाई थी कि समाज में ग्राधिक विषमता से उच्च-नीच का भाव पैदा हो जाता है, कि उस ग्राधिक विषमता का मूल कारण है जमीन-धन पर ध्यक्तिगत स्वामित्व। यह नई चेतना मानव को रूस की क्रांति ने दी।

रूसी कांति की प्रेरणा का स्रोत था—कार्ल-माक्सं (१८१८-८३), जिसने यूरोप के प्रसिद्ध कांतियों के वर्ष सन् १८४८ ई० में अपने सहयोगी एंगल्स के साथ एक साम्यवादी घोषणापत्र कोम्यूनिस्ट मैनीफैस्टो (Communist-Manifesto) प्रकाशित किया था। इस घोषणापत्र में सर्व-प्रथम समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ, जिसका जिक अन्यत्र किया जा चुका है। कार्ल-माक्सं की ही प्रेरणा से यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में मजदूरों के संगठन हुए, सन् १८६४ ई० में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (First International), सन् १८६६ ई० में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ (Second International) स्थापत हुआ। इन संघों की गति और शक्ति साम्यवादी घोषणापत्र के इन शब्दों से मिलती थी, "संसार के मजदूरों एक हो जाओ। अपनी दासता की जंजीरों के सिवाय तुम लोओगे तो कुछ नहीं और पाने को संसार पड़ा है।"

ये ही क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे रूस में पहुंच रहे थे। १६वी श्रताब्दी में रूस में महत्वाकांक्षी, निरंकुश जार लोगों (सम्राटों) का

राज्य था। जब कि पिच्छिमी यूरोप में तो जन-क्रांति हो रही थी श्रौर सत्ता, कम से कम राजनैतिक सत्ता, प्रजा के हाथों में धीरे धीरे ग्रारही थी तब रूस में जार लोगों की निरंकुशता ग्रौर तानाशाही ग्रपने ग्रसली रूप में पाई जाती थी। सन् १८६० ई० तक रूस के किसान सर्फ, याने गुलाम थे, सब भूमि जमीदारो के हाथ में थी, काम किसान को करना पड़ता था, धान जमीदारो को जाता था। जमीदार रोटी के दो टुकडे किसानों की स्रोर फेक देते थे जिससे काम करने के लिये वे जिन्दा रहें। सन् १८६१ में जार ने (सम्राट ने) एक सुधार किया। सर्फडम याने किसानों की दासता का अन्त किया गया, कुछ किसानो को स्वतःत्र भूमि दी गई जिस पर जमीदार का कोई अधिकार न हो। यह बात तो बडी थी किन्तू यथार्थ में इसका कुछ परिणाम नही निकला, क्योंकि जो भूमि स्वतन्त्र किसानों को दी गई वह बहुत छोटी थी, उस पर किसान स्वतण्त्र <mark>ग्रपना गुजारा नहीं कर सकते थे। १६ वीं शत</mark>ाब्दी के उत्तरार्<mark>ध में ग्रौर</mark> २० वी शताब्दी के प्रारम्भ में रूस की समाजिक दशा यह थी:-एक स्रोर जार, उसके उच्च कर्मचारी श्रीर भृमिदार। दूसरी श्रीर बह-सख्यक किसान, गरीब ग्रीर पीडित । १८६० ई. के बाद जब रूस में सर्फडम खत्म हुन्ना उसी समय एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी वहां हुई; वह थी पच्छिमी यांत्रिक उद्योग धन्थों का शुरू होना ग्रौर उनका बढ़ाना । तब तक रूप सम्पूर्णतः, मध्य युगों की तरह का एक खेतिहर ग्रविकसित देश था । ग्रब मास्को, सेन्टपीटर्सबर्ग एवं श्रन्य शहरों में श्रनेक उद्योग व्यवसाय खुले और साथ ही साथ रूस के समाज में मजदूरवर्ग उत्पन्न हुन्ना। इन मजदूरों से दिन-रात काम लिया जाता श्रौर उनको खुब चुसा जाता था। इन मजदूरों में पिच्छमी यूरोप से मार्क्स के उपरोक्त क्रांतिकारी विचार म्रा म्राकर फैलने लगे। इन विचारों के माध्यम थे कुछ नई-चेतनायकत लिखे पढ़े नवजवान; उनमें प्रमुख था जेनिन । इन नवजवानों ने मार्क्स के सिद्धान्तों पर एक दल कायम किया था, जिसका नाम था समाजवाद

प्रजासत्तात्मक मजदूर दल (Social Democratic Party)। जार अपने कर और सर्वत्र फंती हुई खिफिया पुलिस के जाल से इन लोगों की खबर रखता था। उसकी सजा का तरीका था-या तो देश निकाला, या साइबेरिया के जगनों में भ्राने मित्र भीर परिवार से दूर कठिन मजदूरी, या फासी । लेनिन एवं ग्रन्य ग्रनेक नवजवानों को देश निकाला मिल चुका था। लेनिन ग्रौर उसके साथी युरोप में ग्रौर ग्रधिकतर लंदन में अपना जीवन बिताते थे। वही रूस की मजदूर पार्टी के शोग्राम ग्रौर सिद्धान्त बनते थे ग्रौर वही से उस पार्टी के कार्यों का परिचालन होता था । सन् १६०३ में उपरोक्त समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल के सामने एक प्रश्न ग्राया कि ग्राने काम को ग्रागे धीरे धीरे सरकार से समभौता करते हुए बढ़ाना चाहिये, या एक दम बिना कोई समभौता किये उग्रतासे मार्क्सद्वारा बताये हुए काति के रास्ते से । लेनिन बिल्कुल सुल भे हुए विचारों का मार्क्सवादी था, वह बिना कोई सम भौता किये शुद्ध क्रांति के मार्गके पक्ष में था। इस प्रश्न पर पार्टी के दो टुकड़े हो गये। उग्रवादी, लेनिन की बात मानने वाले बोल्शेविक (एक रूसी शब्द जिसका ग्रर्थ होता है बहुमत) कहलाये, ग्रीर समभौतावादी मैन-शेविक (एक रूसी शब्द जिसका प्रर्थ होता है लघुमत) कहलाये। शायद उस समय लेनिन के ही ग्रन्यायी ग्रधिक थे। इनमें प्रमुख थे ट्रोटस्की ग्रीर स्टालिन। यह पृष्ठभूमि थी जिसमें रूस की कांति की स्राग धीरे धीरे सुलगने लगी। इस स्राग की प्रथम लपट सन् १६०५ में लगी जब जगह जगह कारखानों में मजदूरों ने तंग भ्राकर स्वयं हड़तालें कर डालीं। यह वही समय था जब रूस ग्रीर जापान का युद्ध छिड़ा हुम्रा था। ये हड़तालें राजनैतिक हड़तालें थीं, जिनका उद्देश्य एक दृष्टि से सरकार याने जार के खिलाफ बगावत करना था। उस समय इन मजदूरों का कोई नेता नही था किन्तु स्वयं मजदूरों ने ही धागे होकर ये हड़तालें श्रीर बगावतें की थीं। जारशाही को इन बगावतों से कुछ दबना पड़ा और उसको प्रथम-बार यह महसूस हुआ कि वह एक नई दूनिया में है जहां मनमानी निरंकुराता नहीं चल सकती, ग्रतः उसने एक वैधानिक परिषद (डूमा) बनाने का वायदा किया। बगावत कुछ शांत हुई, ज्मींदार लोग भी डरे कि कहीं कांति फैल न जाय। इसलिये वे भी किसानों को कुछ सुधार देने को राजी हो गये। मामला शान्त पड़ जाने पर जार ने बदला लेना आरम्भ किया, ग्राँर क्रांतिकारियों को घोर निर्दयता से खत्म करना शुरू किया। कहते हैं कि जार ने मास्को में बिना मुकदमा चलाये ही एक हजार ग्रादमियों को फांसी देदी ग्रींर ७० हजार को जेल भेज दिया। ऐसा भी ग्रनुमान है कि देश के भिन्न भिन्न भागों में लगभग १४ हजार ग्रादमी मरे; एक बार तो मानों क्रांति शान्त हो गई।

किंतु ग्राग नीचे ही नीचे सुलग रही थी। सन् १६१४ में जब विश्व-व्यापी महायुद्ध शुरू हुआ, रूस में फिर मजदूरों में १६०५ जैसी चेतना जागृत होगई थी। ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता जारहा था रूस की परिस्थित खराब होती जारही थी। देश में ग्रन्न-भोजन एवं दूसरी म्रावश्यक वस्तुम्रों की कमी होने लगी थी। लोगों में बहुत म्रशान्ति थी। ऐसी भ्रवस्था में मार्च सन १९१७ में पेट्रोग्रैंड के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल ग्रीर बग़ावत करदी। जार ने उनको दबाने के लिये ग्रपनी फौजें भेजीं किंतु फौज ने उन पर गोली नहीं चलाई। पेट्रो-ग्रैंड के मजदूरों का उत्साह बढ़ा भ्रीर यह बात फैल गई कि मजदूर श्रीर सेना एक होगई है। यही बात मास्को तक पहुंची, मास्को के मजदूरों ने भी हडताल भ्रीर बगावत करदी। जब फीजों ही ने सरकार का साथ छोड़ दिया था, तो सरकार टिकती किसके बल पर ? जार को गही छोड़कर भागना पडा। ग्रब 'रूस में यदि कोई सत्ता बची तो वह मजदूरों ग्रीर सैनिकों की थी। जगह जगह के मजदूरों ने अपनी अपनी पंचायतें याने प्रतिनिधि सभायें बनाई; मजदूरों की ये प्रतिनिधि सभायें सोवियट (Soviet) कहलाईं। इसी प्रकार की सोवियट सैनिकों ने भी बनाई। यह क्रांति जनता में से स्वयं उद्भूत हुई थी। इसका नेतृत्व ग्रभी तक

किसी ने नहीं किया था। उन्होंने क्रांति तो कर डाली श्रौर जब वे उसमें सफल होगये तो उनको यह नहीं सूभा कि ग्रव राज-सत्ता चलायें किस प्रकार। कुछ वर्षों से डूमा (रूस की घारा सभा=Parliament) चली ग्रारही थी जिसमें जार के जमाने के उच्च वर्गीय श्रौर मध्यम वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि थे। मजदूरों श्रौर सैंतिकों ने सोवा कि श्रव जार तो भाग ही गया है, जारशाही तो खत्म हो ही गई है, डूमा हो लोक-सत्तात्मक सिद्धान्त पर राज्य चलाये। डूमा ने श्रधिकार ग्रहण किया। इस प्रकार १६१७ की मार्च क्रांति का ग्रंत हुग्रा।

डूमा पूंजीपित, मध्यमवर्ग, के लोगों की प्रतिनिधि सभा थी। किंतु सोवियत भी अपनी इच्छा के अनुसार उसको चलाता चाहते थे। इन सोवियतों में इस समय बहुमत मेनशेविक (नर्म दन) लोगों का था-जो, जैसा कि ऊपर जिक्क किया जा चुका है, मार्क्स के पक्के अनुयायी नहीं थे, एवं जो क्रांति के बजाय किसी प्रकार समभौते से काम चलाना चाहते थे। उनमें मध्यम वर्ग का एक प्रसिद्ध वकीज, केरेन्सकी, प्रधान मंत्री बना। वैसे क्रांति तो मजदूरों ने की थी किंतु एक दृष्टि से राज्य स्थापित हुआ मध्यम एवं पूँजीपतिवर्ग का।

जार के पतन की ये सब खबरें यूरोप में पहुंच चुकी थीं। लेनिन ने जो उस समय स्विटजरलैण्ड में था, श्रौर उसके साथियों ने भी इस क्रांति के समाचार सुने। वे छिपकर किसी प्रकार रूस श्रागये। १६ श्रप्रेल सन् १९१७ के दिन के लेनिन पेत्रोग्राद पहुचता है, क्रांति के

१ रूस में दिनांक गणना की एक पुराणी प्रथा थी। उसमें और नई प्रचलित प्रणाली में १३ दिन का अन्तर रहता है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार कोई भी दिनांक १३ दिन पहले पड़ता है। अतः पुरानी प्रथा के अनुसार १६ अप्रेल, ३ अप्रेल माना जाएगा। इसी तरह साम्यवादी कांति जो ७ नवम्बर के दिन सफल हुई, पुरानी प्रथा के अनुसार २५ अक्टूबर की मानी जाती है, और इसीलिए वह "अक्टूबर कांति" के नाम से प्रसिद्ध है। यहां नई प्रचलित प्रथा के अनुसार तारीखें दी गई है।

रंगमंच पर ग्राता है, स्थित का ग्रध्ययन करता है, ग्रौर महसूस करता है कि ग्रभी तक कांति ने मार्क्स के उद्देश्य की तो पूर्ति नहीं की । उसने तय किया कि मध्यमवर्ग ग्रौर पूंजीपित वर्ग की जो पूंजीवादी सरकार कायम होगई थी उसको मजदूर ग्रौर किसान साथ मिलकर खत्म करे ग्रौर उसकी जगह ग्रपनी स्वय की सरकार कायम करे। मजदूरों ग्रौर सैंनिकों की सोवियटो में (पंचायतों में) उसने यह मार्क्सवादी मंत्र फूंका, ग्रौर धीरे धीरे, मजदूरवर्ग को ग्रयने साथ लेकर ग्रपने पथ पर वह ग्रागे बढ़ा। इसी समय ट्रोटस्की भी जो ग्रव तक ग्रमेरिका में था, ग्रा चुका था। स्टालिन भी शामिल हो चुका था। कांति का दूसरा दौर (ग्रप्रेलनवम्बर १६१७) शुरू हुग्रा।

लेनिन का पहला काम यही था कि सोवियतों (पंचायतों) में मेनशेविकों (नर्मदल) के बजाय बोलशेविकों (मार्क्सवादी उग्रदल) का बहमत बनाए। ट्रोटस्की, जो एक तूफानी वक्ताथा, के भाषणों के प्रभाव से एवं लेनिन के कुशल संगठन से एव स्टेलिन की घदम्य कार्य-शक्ति से सोवियतों का रूप बदलने लगा, उनमें बोलशेविक घ्सने लगे। श्रन्ट्बर आते आते सोवियतों में बोलशेविकों का बहुमत हो गया। इससे करेस्की की सरकार घबराने लगी और उसने ग्रपनी सत्ता बनाये रखने के लिये बोलशेविकों को दबाना शुरू किया ग्रौर उनका भयंकर दमन प्रारम्भ किया, किन्तु लेनिन ने शाति कायम रक्खी, राजकीय सत्ता पर क़ब्जा करने के लिए वह उपयुक्त मौके की टोह में लगा रहा। जब उसने देख लिया कि हरएक दृष्टि से कैरेन्सकी की ग्रस्थायी सरकार को हटा देने की उनकी तैयारी पूरी है तो उसने बोल्शेविक केन्द्रोय समिति की मनुमित से सभी पार्टी-सगठनों को सशस्त्र विद्रोह के लिये तैयार रहने का स्रादेश दिया। ६ नवम्बर को विद्रोह शुरू हो गया। ७ नवम्बर को, रैडगाडों के दस्तों भ्रौर क्रांतिकारी सैनिकों ने रेलवे स्टेशनों, डाकलानों, तारघरों, मंत्री-गृहों भ्रौर राज्य-बैंक पर कब्जा कर लिया । क्रांतिकारी, मजदूरों, सैनिकों ग्रीर जहाजियों ने ग्रस्थायी सरकार

के ब्रहु शरद् प्रासाद पर हल्ला बोलकर क़ब्जा कर लिया, श्रौर ख़्न का एक कतरा बहाए बिना अस्थायी सरकार को गिरफ्तार कर लिया। कोम्यूनिस्ट विद्रोह की विजय हुई। उसी रोज (७ नवम्बर) की शाम को १० बजकर ४५ मिनट पर सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस शुरू हुई। बोल्शेविकों ने रूस के नागरिकों के नाम एक घोषगापत्र निकाला। इसमें कहा गया था कि पूंजीवादी अस्थायी सरकार हटा दी गई है श्रौर राज्यसत्ता सोवियतों के हाथ में आ गई है। हजारों वर्षों के पुराने मानव इतिहास में यह पहला मौका था जबिक इस भूमंडल पर अबतक पीड़ित श्रौर प्रताड़ित वर्ग के लोगों की सरकार स्थापित हुई। लेनिन का सपना साकार हुआ। रूसमें पंचायती समाजवादी गगराज्यों का संघ (यूनियन आँफ सोवियत सोसियलिस्ट रिपबलिक्स) स्थापित हुआ। साम्यवादी (कोम्यूनिस्ट) दल के नेतृत्व में जन, नए समाजवादी समाज के निर्माग् में लगे।

पुरानी मान्यताश्रों को ध्वस्त करती हुई, नई संस्कृति की इस ग्रधिम ग्राभा को फैलता देख, श्रासपास के पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश घवराए, जैसे ग्रेट-ब्रिटेन, फांस, जमंनी, जापान, इत्यादि । तेरह साम्राज्यवादी देशों ने तुरन्त रूस में श्रपनी फीजों भेजीं, समाजवादी राज्य की स्थापना को रोकने के लिए एवं रूस के धनिकों ग्रीर भू-पितयों की सहायता से वहां फिर से पूंजीवादी राज्य कायम करने के लिए । रूसी कोम्यूनिस्टों पर, जिनका दुनिया में श्रन्यत्र कोई सहायक नही था, सुदूर पूर्व में जापानी फीजों ने, दक्षिए में फैंच एवं ग्रंग्रेजों की सम्मिलत फीजों ने, यूक्रेन में जर्मन फीजों ने, ग्रीर उत्तर में ग्रंग्रेजों की सम्मिलत फीजों ने, यूक्रेन में जर्मन फीजों ने, ग्रीर उत्तर में ग्रंग्रेजों फीजों ने हमला किया । सन् १६१७ से १६२० तक देशव्यापी गृह-युद्ध चला । एक ग्रोर तो थे साम्यवादी भावना से श्रनुप्राित मजदूर ग्रीर मजदूर-सैनिक—इतिहास की दिशा के दृष्टा लेनिन ग्रीर स्तालिन के नेतृत्व में; दूसरी ग्रोर थे रूसी धनिक, भूपित, उनके ग्रनुयायी पुराने सैनिक ग्रीर १७ देशों की विदेशी फीजों । किन्तु जनशिक्त की ऐतिहासिक गित, नई ग्राशा ग्रीर

नए उत्साह के सामने विदेशी फौजें लड़ती लड़ती ग्राखिर थककर चली गई, श्रीर प्रतिकियावादी पुराना सत्ता-प्राप्त वर्ग प्रायः समाप्त हम्रा। किन्तु इस गृह-युद्ध में से रूस सर्वथा तो श्रछूता नहीं निकल पाया। उसे बाल्टिक सागर से लगा भ्रपना कुछ हिस्सा खोना पड़ा। भूमि के इस हिस्से में फिनलैंग्ड, एस्योनिया, लैटविया ग्रीर लिथुनिया नाम से श्रलग श्रलग बिल्कुल नए राज्य (जिनका पहिले कभी श्रस्तित्व नहीं था) पैदा होगए। पोलैण्ड का भूखण्ड भी रूस से पृथक होगया। गृह-युद्ध ग्रीर विदेशी फौजों की ग्रड़ंगेबाजी से रूस मुक्त भी नहीं ही पाया था कि दुष्काल ने उसे ग्रा घेरा। जीवन ग्रस्त व्यस्त ग्रीर त्रासित होगया, लाखों जन मर गए। पश्चिमी युरोप के देश आशा करते रहे समाजवादी व्यवस्था श्रसफल रहेगी, साम्यवादी विचारधारा व्यवहार में नहीं लाई जा सकेगी, नव सत्ता प्राप्त साम्यवादी दल उखड़ जाएगा। किन्तू कार्लमार्क्स से प्राप्त ऐतिहासिक दष्टि के सहारे, मक्त मानव-जाति की कल्पना से प्रेरित हो, लेनिन अदम्य उत्साह से आगे बढ़ा, किसी तरह रूसी जन को ग्रपने साथ खेंचता हुगा। ग्रीर धीरे धीरे समाज-वादी समाज की जड़ को इतना मजबूत बना दिया कि १९२३ के म्राते श्राते दुनिया के लोग महसुस करने लगे श्रीर मानने लगे कि हां, समाज-वाद तो वस्तुतः स्थापित होगया । इतना काम पूर्ण होने पर जनवरी १६२४ में लेनिन की मृत्यु होगई। उसके बाद स्तालिन रूस का सर्वे-सर्वा बना, श्रीर उसके नेतृत्व में देश समाजवादी निर्माण के पथ पर भ्रयसर हुमा।

## रूस का समाजवादी नव निर्माण

देश ऐसे समाज के निर्माण में लगा जहां उत्पादन के साधनों पर एवं सम्पूर्ण भूमि पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व हो, कुछ इने गिने व्यक्तियों का नहीं; जहां उत्पादन समाज की श्रावश्यकताश्रों के अनुसार समाज के हित में होता हो, कुछ एक व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए नहीं; जहां व्यक्ति को परिश्रम करने की प्रेरणा पैसे के लोभ से नहीं,

किन्तु जीवन के सहज स्वभाव ग्रीर समाज के प्रति ग्रपना कर्त्तव्य निभाने की भावना से मिलती हो। इस निर्माण का लक्ष्य ऐसा समाज था जहां व्यक्ति का किसी भी प्रकार का क्वोषण न हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित भ्रच्छी रोटी मिले, रहने के लिये मकान मिले, एवं उच्चतम शिक्षा मिले, जहां सब ग्रपनी शिवत ग्रीर दक्षता के ग्रनसार समाज में कोई भी कार्य करें श्रीर श्रपनी श्रपनी ग्रावश्यकता के श्रनुसार धन अथवा ग्रावश्यक वस्तुयें लेलें । किन्तु इस लक्ष्य तक पहुंचना कोई ग्रासान काम नहीं था-साम्यवादी नेताभ्रों ने इस बात को देखा; भ्रौर उन्होंने कहा, सम्पूर्ण समाज की, सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई के लिये प्रत्येक व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ेगा; यह त्याग ग्रीर बलिदान व्यक्ति को खुशी खुशी ग्रपना सामाजिक कर्त्तंव्य समभक्तर करना चाहिये; श्रौर यदि वह ऐसा नहीं करता है श्रीर यदि समाज ग्रीर राष्ट्र को ऊंचा उठाना ही है तो यह त्याग ग्रीर बलिदान जबरदस्ती उससे कराया जाये-सम्पूर्ण राष्ट्र ग्रौर समाज के कल्याण के लिये। रूस के साम्यवादी नेताग्रों में भ्रद्भुत कुछ ऐसी विचक्षरणता थी कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र की नसों में बिजली की करंट की तरह एक अद्भुत जोश प्रवाहित कर सके, और लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हए समाज को ऊंचा उठाने में तल्लीन होगये। जिन लोगों ने भालस्यवश काम से मुह मोड़ा, जिन लोगों ने निजी स्वार्थवश मथवा दलबन्दी के कारण काम में रोडे ग्रटकाना चाहा, काम को ऊंचा उठाने के बजाय बिगाड़ना श्रीर नष्ट करना चाहा, उनको भेलनी पड़ी जेल भीर फिर भी न माने तो "समाज की रक्षा" के लिये गोली। नेताओं ने साफ साफ कह सुनाया कि मजदूरों श्रीर किसानों को, सब तरह के कार्यकरों को अनुशासन भीर शिस्त से काम करना पड़ेगा, काम में किसी प्रकार की ढिलाई या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जो काम नहीं करेगा उसे रोटी भी नहीं मिलेगी। जो जितना एवं जैसा काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। सबको भरपूर धन, सबको सबकी भावश्यकताओं के अनुसार भरपूर चीजें तो तभी मिलेंगी जब सब

कार्यकर ( मजदूर, किसान, कारकून, ग्राफिसर, इन्जोनियर, डाक्टर, शिक्षक, इत्यादि-इत्यादि ) कड़ा परिश्रम करके, काम में अपनी निपूग्ता बडाकर चीजों के उत्पादन में इतनी वृद्धि करलें कि चीजें सबके बंटवारे में भ्रासकें। जब तक ऐसी स्थिति नहीं भ्राती तब तक लोगों को इन चीजों की कमी बर्दाश्त करनी ही पडेगी। सर्वतोमखी विकास के लिये, यथा कृषि, उद्योग, यंत्रनिर्माण, रेल, जहाज, हवाईजहाज, खनिज-पदार्थ, तेल उद्योग, ग्रन्वेषण कार्य, शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि के विकास के लिये, ढिलाई श्रीर श्रकमंण्यता के खिलाफ जिहाद बोला गया, विज्ञान का सहारा लिया गया, श्रौर फिर जमकर कदम श्रागे बढ़ाया गया। पहिले एक पंचवर्षीय योजना बनी (१६२८-३२ ई.), फिर दूसरी (१६३३-३७ ई.), श्रीर फिर तीसरी, जिसके दो ही वर्ष बाद रूस को द्वितीय महायद्ध में फंसना पड़ा। योजनाओं का ग्रन्तिम स्वरूप तय होने के पहले प्रस्तावित योजनाएं पत्रों में प्रकाशित होती थीं, कारीगर मजदूर, कृषक, वैज्ञानिक, इन्जीनियर, सब लोग उन पर बहस करते थे,-कारखानों, खेतों, भ्रनेक सभाग्रों एवं दलों में उन पर वाद-विवाद होता था, योजना की छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रत्येक विचारगा में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोग् एवं संजीदगी की भावना होती थी। ग्रीर फिर योजना कमीशन द्वारा योजना संबंधी ग्रन्तिम स्वरूप तय होने पर, श्रीर योजना के म्रन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक गांव के लिए, प्रत्येक फैक्टरी के लिए, प्रत्येक छोटी से छोटी बात तय होने पर, सबको योजना पूरी करने में एक मन हो श्रपने श्रपने निर्दिष्ट काम में जुट जाना पड़ता था। योजनाम्रों को सफल बनाने के लिए यदि म्राठ घन्टे, दस घन्टे यहां तक कि चौदह-चौदह घन्टे भी काम करना पड़ा तो क्या हुन्रा; यदि वर्षों फटे-ट्टे कपड़ों से काम चलाना पड़ा तो क्या हम्रा; यदि पेट के पट्टी बांधनी पड़ी ग्रीर ग्रन्य विकसित देशों से ग्रावश्यक मशीनरी मंगाने के लिए श्रपना श्रन्न, श्रबना पनीर, मक्खन, खुद न खाकर श्रन्य देशों को भेजना पड़ा तो क्या हुआ; यदि लाखों छोटे छोटे विद्यार्थियों तक को महीनों महीनों तक स्कूल छोड कर खेतों में, कारखानों में एवं जंगलों तक में काम करना पड़ा तो क्या हुआ। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, यहां तक कि बर्फील टंड़ाज में भी, साईबेरिया के जंगलों में भी, यूराल के पर्वतों में भी, श्रौर एशियाई रूस के दूरस्थ सर्वथा श्रविकसित देशों में भी, स्वंत्र हथौड़ा और हिसया लेकर श्रादमी फैल गये श्रौर एक नये उत्साह श्रौर एक नई स्फूर्ति से अपने अपने निर्णित काम में जुट गये, कोई नहीं छूटा—बाल, वृद्ध, श्रौरत, मर्द, सब काम में व्यस्त; सब तरह के कामों में व्यस्त—खेत में, कारखानों में, जहाजी श्रइड़ों में, खानों में, सेना में, सरकारी दूकानों मे, श्राफिसों में, स्कूल श्रौर कॉलिजों में एवं श्रन्वेषणालयों में—ऐसा मालूम होता था कि कोई महान् राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है श्रौर समारोह को सफल बनाने के लिए सब लोग चाव से काम में जुटे हुए है।

#### श्रीर फिर केवल दस वर्ष के परिश्रम के उपरान्त:-

- १. १६३८ तक श्रौद्योगिक उत्पादन ६०८ प्रतिशत तक बढ़ गया— इसका ग्रथं हुग्रा कि यदि पहले १०० मएा इस्पात बनता था तो श्रब ६०० मएा से भी ग्रधिक बनने लगा, यदि पहले १००० गज कपड़ा बनता तो ६००० से भी ग्रधिक गज कपड़ा बनने लगा,—ग्रर्थात् यदि पहिले रूस मे बनी श्रौद्योगिक वस्तुये केवल १०० श्रादमियों के लिए पर्याप्त थीं तो ग्रब ६०० से भी ग्रधिक ग्रादमियों के लिए काफी थी।
- २. श्रन्न उत्पादन में तो इससे भी ग्रधिक विचक्षण बात हुई। जहाँ १६२७ में १० लाख टन भी श्रन्न उत्पन्न नहीं हुग्रा था वहां सन् १६४१ में १३ करोड़ टन श्रन्न खेतों से इकट्ठा किया गया। जरा कल्पना तो कीजिये—१३० गुणा श्रधिक। जहां १६२४ में खेतों के लिए २६०० ट्रैक्टर थे, सन् १६४० में ५,२३,१०० ट्रैक्टर होगये,—ग्रर्थात् लगभग २०० गुना श्रधिक।

- ३. १६१४-१५ में जहां केवल १६५३ हाई स्कूल, जिनमें ४२८०३ शिक्षक एवं ६३५५१ विद्यार्थी थे, वहां १६३६ में १५८१० हाई स्कूल जिनमें ३७७३३७ शिक्षक एवं १०८३४६१२ विद्यार्थी होगये।
- ४. १६१३ में जहां केवल ८५६ समाचार पत्र थे जिनकी २७००००० प्रतियां छपती थीं, १६३८ में वहां ८५०० समाचार पत्र थे जिनकी ३७५०००० प्रतियां छपती थीं।

राष्ट्र एक छोर से दूसरे छोर तक उन्नत समृद्ध और हरा भरा हो गया।
रेगिस्तानों में सब्जियां उगने लगीं, टण्ड्रा के बर्फील मैदानों में फल जमीन में तेल के कुएं निकले, श्रीर यूराल पर्वतों के पार मशीनरी।
मजदूर श्रीर किसानों के बच्चे बड़े बड़े इन्जीनियर श्रीर वैज्ञानिक होने लगे, श्रीर क्त्रियां हवाई जहाजचालक श्रीर रूस के दुश्मनों की छातियों पर बम फोड़ने वाले सैनिक। कितना श्रद्भुत यह उत्थान था—मानो श्रज्ञान के श्रन्धकार से घरा, श्रालस्य में सोया हुश्चा "महा—मानव" जाग कर उठ खड़ा हुश्चा हो—श्रीर उसको उठ खड़ा देख, तमाम दुनिया श्राश्चर्यंचिकत सी उसकी श्रोर एक टक ताकने लगी हो।

## पूर्वीय देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास

एक देश, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक पुराने इतिहास के आधार पर जिस राष्ट्रीयता की भावना का प्रथम विचार यूरोप के लोगों ने १५ वीं १६ वीं शताब्दी में किया और जिसका तीव्र रूप १६ वीं शताब्दी में किया और जिसका तीव्र रूप १६ वीं शताब्दी में विकसित हुआ, और जो अन्त में प्रथम महायुद्ध के रूप में फूटकर निकली, उसी राष्ट्रीयता की भावना की जागृति प्रथम महायुद्ध के बाद एशियाई लोगों में भी होने लगी, और उसका खूब विकास हुआ। वस्तुतः महायुद्ध विश्व में एक ऐसी घटना हुई थी, जिसने पूर्व के भी सोये हुए देशों को भक्तभोर दिया था और उनको यूरोप के प्रति सचेष्ट कर दिया था। प्रथम महायुद्ध के पूर्व और बाद प्रायः समस्त एशिया पर यूरोप वालों का या तो राज्य था, या जिन कुछ देशों में

राज्य नहीं था वहां उनका ग्राधिक दबाव। राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने के बाद प्रत्येक एिजयाई देशों में यूरोपीय राज्यों से, यूरोपीय राज्य—भार से, या उनके ग्राधिक दबाव से मुक्त होने की चेष्टायों होने लगीं। इन चेष्टाग्रों ने कई देशों में उग्र रूप भी घारण किया। यहां तक कि कई ग्रातंकवादी विद्रोह हुए यद्यपि उन सब को यूरोपीय शासकों ने ग्रपनी मशीनगन ग्रौर संगीन की शक्ति से दबा दिया। ठीक है एिशयाई देशों के ग्रपनी स्वतन्त्रता के लिये ये प्रयत्न एक दम सफल नहीं हो पाये किन्तु एक भावना जागृत हो चुकी थी ग्रौर एक चिनगारी लग चुकी थी। मध्य युगीय एिशया यूरोप के ही पद चिन्हों में, प्रथम महायुद्ध के बाद, ग्राधुनिकता की ग्रोर ग्रग्रसर होने लगा था।

जापान - युरोप का सब से अधिक ग्रसर पड़ा जापान पर। यहां तक तो ठीक कि जापान ने भ्रपने भ्रापको यूरोप के ढंग का बहुत जल्दी से ही एक यांत्रिक श्रीद्यौगिक देश बना लिया था; मशीन, कपडा, खेल-खिलीने ग्रीर ग्रीजार-यन्त्र इत्यादि का खुब उत्पादन होने लगा था। सामरिक दृष्टि से भी उसने भ्रपने भ्रापको खूब शक्तिशाली बना लिया था। किन्तु इसके साथ साथ यूरोप की तरह ही उसकी राष्ट्रीयता संकृचित होने लगी, श्रौर उसमें साम्राज्यवादी उग्रता भी श्राने लगी। उसने खयाल बना लिया कि एशिया जापान का है, वहां की सुर्यवंशी जाति (जापानी सम्राट श्रपने ग्रापको सूर्य का वंशज ग्रीर उत्तराधिकारी मानते हैं) का अधिकार है कि वे समस्त एशिया पर राज्य करें। अतः १६०४-५ में जापान ने कोरिया पर तो ग्रपना ग्रधिकार जमा ही लिया था तदनन्तर उसकी म्रांखें मंचूरिया की म्रोर हुई। सन् १६३१ में उसने समस्त मंचुरिया को हड़प लिया। सन् १६३७ में समस्त चीन को हड़पने के लिए उसने भ्रपनी गति प्रारम्भ कर दी। दूसरे विश्व युद्ध के जमाने में (सन् १९३६-४५) प्रायः समस्त पूर्वीय चीन, फिलीपाइन द्वीप, हिन्द-एशिया, मलाया, बरमा, प्रशान्त महासागर में हवाई द्वीप

एवं ग्रन्य द्वीपों पर वह ग्रपना पूर्ण ग्रधिकार जमा चुका था; यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के ग्रन्तिम वर्ष जापान की पराजय के बाद यह जापानी साम्राज्य खत्म हो गया।

चीन — चीन में डा॰ सनयातसन की श्रध्यक्षता में जनतंत्र स्थापित हो चुका था, किन्तु कितनी कमजोर उसकी सत्ता थी श्रौर कितने छोटे से क्षेत्र में उसका राज्य, जब कि वस्तुतः चारों श्रोर स्वतन्त्र प्रान्तीय सरदारों का राज्य था, इत्यादि इन बातों का जिक पहले हो चुका है। राष्ट्रीयता, प्रजातन्त्र श्रौर श्राधिक उन्नति श्रौर समानता के अपने तीन सिद्धान्तों पर सनयातसन जब अपने देश के निर्माण का प्रयत्न कर रहा था, तब सन् १६२५ में उसकी मृत्यु हो गई। तदनन्तर चीन में सैनिक सरदारों में गृहयुद्ध होता रहा किन्तु सन् १६२८ में चांग-काई-शेक इन सैनिक सरदारों को परास्त कर चीनी जनतन्त्र का श्रध्यक्ष बना श्रौर इस उद्देश्य की श्रोर वह श्रग्रसर हुश्रा कि चीन एक सुसंगठित शक्तिशाली राष्ट्र बने। उसके रास्ते में दो बाधाये श्राई; एक तो स्वयं चीनी साम्यवादी दल की, जिसका रूस के प्रभाव से जन्म हो चुका था श्रौर जिसका विकास सन् १६२२–२३ में होने लगा था; दूसरी बाधा थी, जापान की साम्राज्यवादी श्राकांक्षा।

भारत — भारत में अंग्रेजी राज्य था। प्रथम महायुद्ध में इंगलेंड एक पक्ष की ओर से लड़ रहा था; भारत को भी अपना जन-धन इङ्गलेंड की सहायता में समर्पित करना पड़ा क्योंकि भारत इङ्गलेंड के आधीन था। किन्तु भारत में भी राष्ट्रीय भावना की जागृति हो चुकी थी। पूर्व का यह विशाल देश भी अब करवट बदलने लगा था और इङ्गलेंड के साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिये अग्रसर होने लगा था।

पुराने तुर्की साम्राज्य के देश (मध्य-पूर्व देश) ईराक, फलस्तीन, सीरिया, लेबनान, ट्रांसजोर्डन—याद होगा कि प्रथम महायुद्ध में टर्की की पराजय के बाद टर्की के इन देशों पर इङ्गलंड श्रौर फांस का प्रत्यक्ष या ग्रप्तत्यक्ष रूप से श्रिथकार स्थापित हो गया था। इन समस्त देशों में भी तीव्र राष्ट्रीयता की लहर फैली, जगह जगह यूरोपीय शासकों के विरुद्ध हिसात्मक विद्रोह हुए किन्तु सब विद्रोह बम-वर्षा, मशीनगन श्रीर सगीन की शिक्त से दबा दिये गये। ईराक, फिलस्तीन, ट्रांसजोर्डन पर राष्ट्र सघ के शासनादेश के ग्रन्तगंत ब्रिटेन ने श्रपना कब्जा जमाये रक्खा श्रीर इसी तरह सीरिया पर फांस ने। फिर भी, राष्ट्रवादी विद्रोहों के फलस्वरूप १६३२ ई. में ईराक स्वतन्त्र वैधानिक राजतत्र घोषित हुगा, यद्यपि ब्रिटिश पौजे वहां बनी रहीं। १६३६ ई० में सीरिया के दो भाग करके सीरिया श्रीर लेबनान पृथक दो राज्य निर्मित किए गए, उनकी स्वतन्त्रता का सिद्धांत स्वीकृत किया गया, किन्तु फांस का सैनिक श्राथिपत्य बना रहा।

अरब — में अवश्य इब्नसाऊद नामक एक योद्धा सरदार उठा जिसने स्वतन्त्र साऊदी अरेबिया राज्य की स्थापना की । सन् १६२६ ई० के लगभग वह स्वतन्त्र स्थिति को पहुंच चुका था। १६३४ में अपने भिष्ठीनस्थ देश का नाम उसने साऊदी अरब रख लिया। इसी प्रकार अरब के दिशिए-पिच्छिम किनारे पर यमन नामक एक छोटा सा स्वतन्त्र राज्य एक अरब सुल्तान के आधीन स्थापित था। अरब के नाके अदन बन्दरगाह पर और आस पास के कुछ प्रदेशों पर इङ्गलैंड का अधिकार कायम रहा।

मिश्र—में भी जहां सन् १८६६ में श्रंग्रेजों ने मिश्र के सुल्तान से खटपट करके सुल्तानियत कायम रखते हुए भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, अनेक हिसात्मक विद्रोह हुए, जिसकी परिएाति सन् १६३६ में इस संधि में हुई कि मिश्र स्वतन्त्र राष्ट्र मान लिया गया किन्तु वहां ब्रिटेन को नियमित सेनायें रखने का अधिकार रहा।

टर्की—याद होगा प्रथम महायुद्ध में टर्की का विशाल साम्राज्य जर्मनी के पक्ष की म्रोर से इङ्गलंड-फांस के खिलाफ लड़ा था। इस

युद्ध में टर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। यह समूल ही नष्ट हो जाता, लेकिन युद्ध-काल में मुस्तफाकमालपाशा (१८८१-१६३८) नामक एक प्रतिभाशाली श्रीर दूरदर्शी टर्की योद्धा का उदय हुग्रा। उसने ग्रपनी दक्षता से यूरोप में कुस्तुनतुनियां ग्रीर समीपस्त प्रदेश पर ग्रीर एशिया में भ्रनातोलिया (एशियामाइनर) पर टर्की-प्रभुत्व कायम रक्खा स्रौर इस तरह से टर्की एक साम्राज्य के रूप में नही किन्तु एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में बचा रहा। शताब्दियों से टर्की में टर्की सुल्तानों का राज्य चला भाता था भीर ये सुल्तान ही समस्त इस्लामी दुनिया के खलीका भ्रथात् सर्वोच्च धर्म-गुरु माने जाते थे। प्रथम महायुद्ध काल तक टर्की एक मध्य-युगीय देश था किन्तु मुस्तफा-कमालपाशा पर पच्छिमी जागरुकता श्रौर प्रगतिवादिताका प्रभावथा। सुल्तानकी सेना में धीरे धीरे उसने ग्रपनी शक्ति का संगठन किया ग्रीर समय श्राते ही सन १६२२ में एक चोट से सुल्तानियत का ग्रन्त किया ग्रीर उसकी जगह टर्की में जनतन्त्र की स्थापना की। वह स्वयं टर्की का प्रथम प्रध्यक्ष बना। अपने देश की उन्नति के लिए वह तीवता से आगे बढ़ा भीर एक साहस भरे मन से सन् १६२४ में युगों से चले भाते हुए इस्लामी दुनिया के धर्मगुरु, खलीफा, का भी उसने अन्त कर दिया। सारी इस्लामी दुनिया का विरोध होते हुए भी खलाफत का घन्त हुआ। इतना ही नहीं - उसने कुरान पर ग्राधारित न्यायालयों तथा विधियों की प्रणाली का उन्मूलन किया, तथा पाश्चात्य नवीन विधि-सहिताग्रों की प्रचलित किया। मुसलमानियत की निशानी फेज-टोपी को भी भ्रपनी एक भ्राज्ञा से भ्रपने देश से हटा दिया। फेज-केप की जगह हैट नजर धाने लगे। इसी प्रकार की एक दूसरी आज्ञा से उसने श्रीरतों के लिए बुरका ग्रीर पर्दा गैरकानूनी घोषित कर दिया, बहु-विवाह की प्रथाकाभी उन्मूलन किया (१६२५) तथा नागर विवाह (Civil marriage) को ही कानुनन मान्य समका गया। १९३४ में शुक्रवार के स्थान पर रिववार को सरकारी श्रवकाश घोषित किया गया। टर्की

भाषा को रोमन-लिपी में लिखवाना प्रारम्भ कर दिया श्रौर एक श्राधुनिक सशक्त राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। टर्की एक श्राधुनिक शक्ति बनने लगा।

श्चक्तगानिस्तान — में ग्रक्तगानी बादशाह का स्वतन्त्र राज्य चलता रहा। एक नव-विचार-युक्त बादशाह, जिसका नाम ग्रमानुल्लाखां था, के जमाने में देश को पश्चात्य सभ्यता में रंगने के प्रयत्न किये गये, किंतु वे विशेष सफल नहीं हुए।

ईरान—ईरान की स्थिति ब्रिटिश-रक्षित राज्य के समान थी। १६२१ मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र संघर्ष छिड़ गया, एक रक्तहीन कान्ति हुई, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। रजा खां, एक राष्ट्रवादी जनरल प्रधान मंत्री बना। १६२५ में विधान मंडल ने काजर वंश के पुराने शाह को अपदस्थ कर दिया, और १६२६ में जनरल रजा खां स्वयं रजाशाह पहंलवी के नाम से सिहासनारूढ़ हुआ। कमाल पाशा की तरह पिच्छिमी ढंग पर उसने देश का विकास प्रारम्भ किया, यथा सड़कें बनवाना, मोटर लोरीज द्वारा यातायात प्रारम्भ करना (तब तक इन देशों में—अफगानिस्तान, ईरान में, रेल और मोटर का नामोनिशान नहीं था) एवं पेट्रोल तेल के कूग्नों की खोज होने के बाद उनका विकास करना। पाश्चात्य आदर्श पर आधुनिक राष्ट्रीय जीवन का आरम्भ हुआ।

श्राफ्रीका—प्रवीसीनिया श्रीर मिश्र को छोड़कर जिसका जिक ऊपर कर ग्राये हैं बाकी का सारा ग्रफीका यूरोपीयन देशों के भिन्न भिन्न श्रीपिनवेशिक राज्यों में विभक्त था। यहां के ग्रादि-निवासी ग्रभी ग्रिशिक्षत ग्रीर प्रायः ग्रसम्य स्थिति में ही ग्रपना जीवन बिता रहे थे। यद्यपि कुछ ईसाई पादरी लोग ज्ञानप्रसार का काम उन लोगों में कर रहे थे, ग्रभी तक उनमें राष्ट्रीयता तथा स्वतन्त्रता की भावना का विकास नहीं हो पाया था।

श्रमेरिका-प्रथम महायुद्ध के बाद ग्रमेरिका तटस्थता की नीति ग्रपनाकर, यरोप के मामलों से ग्रलग हो गया, वह राष्ट्र सघ का भी सदस्य नही बना। व्यापार को छोड़ ग्रन्य सब बातो मे शेष विश्व के प्रति उसने उपेक्षावृत्ति भ्रपनाली। निरन्तर उसकी व्यवसायिक एव भौद्योगिक उन्नति होती जाती थी-वह धनी बनता जा रहा था, कितु सन् १६२६ के स्राते स्राते वह एक विकट स्राधिक संकट मे फंस गया। यह भ्राधिक संकट भी एक म्रजीब विरोधामास था। कारलाने बंद होने लगे, बैक फेल होने लगे; लाखो आदमी बेकार हो गये उनके पास खाने को कुछ नही बचा – ग्रौर यह सब कब ? तब जब कि देश में श्रन्न का श्चनन्त भंडार था, सब चीजों का ग्रनन्त भंडार था। चीजें खुब मंदी हो गई, कारखाने वाले पूंजीपितयो ने कारखाने बंद कर दिये-लोग बेकार हो गये, चीजे थी, किन्तु खरीदने के लिये उनके पास पैसा नहीं था। कैसी अजीब हालत। कारखानों के मालिकों ने अपनी चीजों का दाम बढ़ाने के लिये सरकार को बाध्य किया कि वहं विदेशों से कोई भी चीज नहीं स्नाने दें। सरकार ने तटकर मे वृद्धि कर दी-दूसरे देशों के माल की बिकरी बंद हो गई-वहा भी हुबहू वही परिस्थिति पैदा हो गई जो ग्रमेरिका में हो गई थी। सब विश्व में चीजों की मंदी, बैंकों का फेल होना, कारखानों का बंद होना, बेकारी और अर्थ सकट। सन् १६३३ तक विश्व की यह दशा बनी रही। अमेरिका के तत्कालीन प्रेसीडेन्ट रूजवैल्ट ने व्यक्तिवादी ग्राधिक व्यवसाय उद्योग में हस्तक्षेप शुरू किया, कई नियम बनाये जिनसे उद्योगों पर नियंत्रण हो; सहकारी सिद्धान्तों पर भ्रवलंबित कई नये उद्योग चालु किये और इस प्रकार अपनी नई म्रार्थिक नीति ( New Deal ) से किसी प्रकार देश को म्रार्थिक संकट के पार उतार दिया। १६३७ ई० के स्राते स्राते स्रमेरिका ने देखा कि जापान अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जर्मनी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है-तो रुजवेल्ट ने देश को श्राप्रह किया कि उसे तटस्थता की नीति छोड़नी पड़ेगी-म्रमेरिका विश्व से पृथ नही था।

यूरोप-जब एशिया में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता की भावना का प्रसार हो रहा था जिसको दबाने के लिये यूरोपीय देश हर तरीके से प्रयत्न कर रहे थे, तब यूरोपीय देशों में परस्यर धीरे धीरे वही तनातनी पैदाहोने लगीथी जो प्रथम महायुद्ध के पहिलेथी ग्रीर जो पिछली २-३ शताब्दियों से उसकी परम्परा बन गई थी। राष्ट्र संघ (१६१६) स्थापित ग्रवश्य हो चुकाथा ग्रौर उस सघ के द्वारायूरोप के लिये एक अप्रवसर था कि वहां के सब प्रमुख देश सामृहिक मेल-जोल से शांति कायम रक्खे भीर युद्ध न होने दे किन्तु इस भ्रवसर से लाभ नहीं उठाया गया; यह काम मुक्किल भी था। युद्ध के बाद इङ्गलैंड के राजनैतिक या मार्थिक म्रधिकार में कई प्रदेश माये थे, मतएव वह संत्रट था। इसी तरह फांस, पोलेड, जेकोस्लोवेकिया, युगोस्तेविया श्रीर रुमानिया भी संतुष्ट थे, क्योंकि उनके भी राज्यों में किसी न किसी रूप में वृद्धि ही हुई थी; किन्तू दूसरी म्रोर जर्मनी, हंगरी, बलगेरिया भ्रौर इटली देश थे, जो बरसाई की संधि से बिलकुल भी संतुष्ट नहीं थे। जर्मनी पराजित देश था, उसके कई प्रदेश जैसे रूर ग्रीर डेनजिंग ग्रलसेस ग्रीर लोरेन उससे छीन लिये गये थे, उसकी फौज कम करदी गई थी, उसकी युद्ध की क्षति-पूर्ति के लिये प्रति-वर्ष बहुत सा धन विजयी देशों को देना पड़ता था, उसका राष्ट्राभिमान कुचल दिया गया था, किन्तू उस देश में जीवन ग्रब भी बाकी था, ग्रतः वह तो संतुष्ट होता ही कैसे। इटली भी, जो कि जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, बरसाई की संधि से सतूष्ट नहीं था, क्योंकि उसने जो यह ग्राशा बना रखी थी कि जर्मनी के ग्रफी-कन उपनिवेश ग्रीर ग्रलवेनिया युद्ध के बाद उसको मिलेंगे वह पूरी नहीं हुई। इस प्रकार युरोप में संतुष्ट ग्रीर ग्रसतुष्ट दो प्रकार के देशों के गुटुबन गये। संतुष्ट देश तो चाहते थे कि राष्ट्र सब बना रहे ग्रीर वह बरसाई सिघ के श्रनुसार व्यवस्था श्रौर शाति बनाये रखने में सफल हो, किन्तु ग्रसंतुष्ट देश परिवर्तन चाहते थे। संयुक्त राज्य ग्रमेरिका ने जो उस समय सबसे ग्रधिक शक्तिशाली देश था राष्ट्र संय का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया क्योंकि ग्रमेरिका की राष्ट्र सभा में यह तय कर लिया था कि उनका देश यूरोप के किसी भगड़े में नहीं पड़ने वाला है। इस बात से राष्ट्र संघ का प्रभाव ग्रौर भी कम हो गया था। ग्रतः बजाय सामूहिक शांति के प्रयत्न होने के यूरोप में पूर्ववत दलबंदी होने लगी, श्रौर प्रत्येक देश राष्ट्र संघ के नियमानुसार निःशस्त्रीकरण करने के बजाय ग्रधिकाधिक शस्त्रीकरण करने लगा। स्थिति यह थी कि फांस, युद्ध समाप्त होने के बाद, दस वर्ष तक सामरिक दृष्टि से सबसे ग्रधिक शक्तिशाली राष्ट्र था।

श्चायरलैंड — यूरोप में केवल ग्रायरलैंड एक देश था-जो स्वतन्त्र नहीं था। इस पर इङ्गलैंड का ग्रधिकार था। श्चायरलैंड मंस्वतंत्रता के लिए युद्ध चले-श्रंत में सन् १६२२ में श्चाइरिश फी स्टेट की स्थापना हुई। डीवेलेरा प्रधान मंत्री बना-उसने वहां सम्पूर्ण जनतन्त्र की परम्परायें कायम कीं।

स्पेन—में राजतन्त्र चला ग्रा रहा था। सन् १६३१ में वहां रक्तहीन क्रांति हुई ग्रीर जनतंत्र की स्थापना हुई। कुछ हो वर्ष बाद वहां जनतन्त्रीय सरकार ग्रीर फंको के ग्राधीन फासिस्ट शिक्तयों में भगड़ा हो गया। १६३५ में गए। तन्त्र खत्म हुग्रा ग्रीर वहां ग्रिधनायकत्व-वाद (Dictator-ship) की स्थापना हुई-इसमें फासिस्ट इटली ग्रीर जर्मनी की काफी मदद थी।

# इटली और फासिज्म

यद्यपि इटली १८६० ई० में स्वतन्त्र हो चुका था, उसके प्रदेशों का एकीकरए हो चुका था और वहां वैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका था, तथापि वहां कोई एक स्थायी और सुसंगठित सरकार कायम नहीं हो पाई थी। सन् १९१३ तक सार्वभौम मताधिकार भी लोगों को मिल चुका था किन्तु इससे कुछ फायदा नहीं हो सका। वोटिंग में सब तरह की बेईमानी, घांधलेबाजी चलती थी और उपयुक्त ग्रादमी निर्वा-

चित होकर नहीं म्राते थे। राजनैतिक दल भी कोई सुसंगठित नहीं थे। ब्रिटेन में तो कई सौ वर्षों की परम्परा थी, म्रनुभव था, इसलिये वहां वैधानिक राजतन्त्र सफलतापूर्वक चलता था, किन्तु इटली में यह परंपरा नहीं बन पाई।

महायुद्ध के बाद इटली में सर्वत्र ग्रशांति थी, बेचैंती थी। लोगों के दिल पर किसी तरह से यह जम गया कि एक विजेता देश होते हुए भी युद्ध से उसको कोई लाभ नहीं मिला। जगह जगह हड़नालें होने लगीं ग्रीर सरकार की यह ग्रालोचना होने लगी कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसी समय ग्रातंकवादी उपद्रव भी होने लगे। ये उपद्रव करने वाले वे लोग थे जो ग्रपने ग्रापको फासिस्ट कहते थे। इन फासिस्ट लोगों की धीरे धीरे एक विचारधारा विकसित होगई थी, जो फासिज्म कहलाई।

फासिडम—फासिडम कट्टर राष्ट्रीयता की भावना है। इसके ध्येय को फासिस्टों के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 'मेरा राष्ट्र में पूर्ण विश्वास है। इसके बिना में पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता''। फासिडम का इटली में, जहां पर मसोलिनी ने इसको जन्म दिया, ध्येय यह था कि इटली सम्पूर्ण विश्व पर ग्रपना महान् ग्राध्यात्मिक प्रभाव डाले। सब नागरिक मसोलिनी की ग्राज्ञा का पालन करें क्योंकि ग्राज्ञा पालन के बिना समाज स्वस्थ नहीं बन सकता।

फासिज्म स्त्रार्थिक विचार — फासिज्म विभिन्न वर्गों के हितों के स्नाधारभूत भेद को स्वीकार नहीं करता। साम्यवाद की तरह फासिज्म यह नहीं मानता कि समाज में वर्ग-युद्ध होना स्निवार्य है। चूं कि मानसंवाद या साम्यवाद राष्ट्र में वर्ग-कलह पैदा करके राष्ट्र को कम नोर बनाता है इसलिए फासिज्म साम्यवाद का कट्टर विरोधी है। समस्त देश का स्नाधिक संगठन केवल एक ही उद्देश्य से होना चाहिए स्नौर वह यह कि राष्ट्र शक्ति का उत्थान हो — उसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं।

फासिजम: राजनैतिक-विचार—फासिजम यह विश्वास नहीं करता कि समाज के सभी सदस्य समाज पर शासन करने के योग्य होते हैं, ग्रतः फासिजम जनतन्त्रवाद का विरोधी है। राष्ट्र की समस्त शासन शक्ति राष्ट्र के किसी एक महापुरुष के हाथ में होती है जिसका संचालन वह किन्हीं योग्य व्यवितयों के द्वारा करता है। राष्ट्र की समस्त प्रवृत्तियों का जैसा शिक्षा, ग्रर्थ, न्याय, युद्ध इत्यादि का सचालन वह एक महापुरुष करता है। राष्ट्र की पात्रता इसी में है कि वह ऐसे एक महापुरुष को ग्रपने में से ढूंढ निकाले। यह एक प्रकार का ग्रिधनायकत्ववाद (Dictatorship) है।

फासिउम: साधन—प्रपने ध्येय की प्राप्ति के लिये राष्ट्र किन्हीं भी साथनों का प्रयोग कर सकता है। युद्ध उसके लिये वर्जित नहीं है, शांति उसके लिये ग्रावश्यक नहीं है।

इटली में फासिस्ट नेता मसोलिनी था जो पहिले इटली की समाजनवादी पार्टी का एक प्रमुख सदस्य था। उसके सामने बस नेवल एक ध्येय था। वह ध्येय था इटली और इटली निवासियों का भावी-हित, इटली एक शिक्तशाली राष्ट्र बने। इस ध्येय की घोर मसोलिनी और उसके फंसिस्ट अनुयायी अविश्रांत गित से बढ़ रहे थे। इसी दृष्टि से वे लोग सरकार को बदलकर वहां अपना कब्जा जमा लेना चाहते थे। जब फासिस्ट नव-जवानों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई, हजारों नव-जवान फासिस्ट वर्दीवाले स्वयं सेवक बन गये, और उनको यह महसूस होने लगा कि उनके हाथ में काफी शिक्त है, तब उन्होंने इटली की राजधानी रोम की ओर एक सैनिक कूच कर दिया। इस कूच में ५० हजार फासिस्ट स्वयं सेवक थे। इटली के बादशाह ने पहिले तो चाहा कि फासिस्ट नेता मसोलिनी अन्य दलों के साथ मिलकर अपना मंत्री मंडल बना ले किन्तु वह नहीं माना, अतः गृह युद्ध टालने के लिये बादशाह ने फासिस्ट नेता मसोलिनी को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित कर दिया। यह घटना सन् १६२२ की थी; मसोलिनी की फासिस्ट सरकार कायम हुई

श्रौर कुछ ही वर्षों में ससोलिनी ने सब शासन सत्ता अपने में केन्द्रित कर ली, वह इटली का तानाशाही शासक बना । फासिस्ट स्वयंसेवक क्रमशः इटली की राष्ट्रीय सेना में भर्ती होगये । मसोलिनी तुरन्त इटली को शिक्तशाली राष्ट्र बनाने के काम में लग गया । मजदूर और पूंजीपित श्रौर किसान सबको उसने हिसा श्रौर आतंक के डर से मजबूर किया कि वे श्रिधिक से श्रिधिक उत्पादन करें, विरोध का प्रश्न नहीं था क्योंकि विरोध का मतलब था तुरन्त हत्या । मजदूरों से खूब काम लिया गया, श्रौर यदि कोई समाजवादी या साम्यवादी नेता सामने आया तो उसको खत्म कर दिया गया । इस एक उद्देश्य श्रौर आदेश से कि इटली का साम्राज्य कायम होगा, उसने मारे देश को युद्ध के लिये तैयार कर दिया । खाद्य के मामले में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिये बहुत सी अनउपजाऊ भूमियों को उपजाऊ बनाया गया, किसानों को कृषि के नये वैज्ञानिक उपाय सिखाये गये श्रौर इस तरह गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया । व्यवसायिक उन्नति के लिये कोयले की कमी वो पूरा करने के लिये बिजली श्रिधिक पैदा की गई।

श्रव मसोलिनी श्रपना स्वष्न पूरा करने को ग्रागे बढ़ा। सन् १६३४ में उसने श्रवीसीनिया पर श्राक्रमण कर दिया। श्रफीका महादेश में केवल श्रवीसीनिया ही एक स्वतन्त्र देश बचा था, जहां पुराने जमाने से वहीं के श्रादि निवासियों का एक बादशाह, हेलमीलेसी, राज्य करता श्रारहा था। टेक, हवाई जहाज. श्रीर मशीनगन की शक्ति से श्रवीसीनिया की श्रपने कब्जे में कर लिया गया। राष्ट्र संघ कुछ न कर सका। श्रवीसीनिया का तमाम कच्चा माल श्रीरधन इटली को मिला। वह श्रव श्रीर भी श्रिषक शिवतशाली हो गया। सन् १६३६ में उसने श्रपने पड़ौसी देश श्रवबेनिया पर श्राक्रमण कर दिया, तभी से द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया।

## जर्मनी श्रौर नाजिज्म

१८७१ ई० में जर्मन प्रदेशों का एकीकरण हुन्ना था श्रीर वहां वैधानिक राजतंत्र स्थापित हुन्नाथा। तब से प्रथम महायुद्ध काल तक वह एक स्रपूर्व शिक्तशाली राष्ट्र बन गया श्रीर उसने लगभग श्रकेले सारी दुनिया को एक बार हिला दिया। महायुद्ध में श्रन्त में वह परास्त हुश्रा; विजेता राष्ट्रों ने संधि के समय उसको बहुत जलील किया श्रीर उसे श्रपना वह श्रपमान चुपचाप हजम करना पड़ा; किन्तु श्राग दिल में सुलगती रही। प्रथम महायुद्ध के बाद श्रव जर्मनी केसर (सन्नाट) का खात्मा होचुका था श्रीर उसकी जगह जनतंत्रात्मक शासन विधान लागू होगया था। मित्र राष्ट्रों ने चारों श्रीर से जर्मनी की नाकेबन्दी कर रखी थी, इसके फलस्वरूप खाद्य वस्तुश्रों वा उचित मात्रा में श्रायात् नहीं होता था श्रीर लोग, बच्चे श्रीरिश्तयां दुखी थीं। श्रकाल ग्रीर प्रपूर्ण भोजन से जर्मनी में लाखों मौतें हुईं। इनके श्रितिरक्त जर्मनी को क्षित पूर्ति के रूप में जुर्माना देना पड़ा। सन् १६२१ में मित्र-राष्ट्रों ने यह जुर्माने की रकम लगभग ६५ श्ररब रुपया निश्चित किया। वह जर्मनी जहां के उद्योग व्यवसाय युद्ध-काल में छिन्न भिन्न होचुके थे, जहां का खनिज द्रव्य से परिपूर्ण रूर प्रदेश उससे छीन लिया गया था—उपरोवत क्षति-पूर्ति कैसे करता।

इस दृष्टि से कि जमंनी क्षति-पूर्ति करने के योग्य हो, इंगलैंड श्रीर श्रमेरिका यह चाहने लगे थे कि जमंनी का व्यवसाय उद्योग फिर से विकसित हो, यद्यपि फ्रांस इस डर से कि जमंनी फिर कहीं शिक्तशाली नहीं बन जाये इस बात के विरुद्ध था। श्रमेरिका ने जमंनी को खूब ऋग् दिया, जमंनी के उद्योगों का फिर से विकास हुश्रा श्रीर जमंनी भ्रपनी उपज का माल भेजकर प्रपना कर्ज श्रीर क्षतिपूर्ति धीरे धीरे श्रदा करने लगा। किन्तु सन् १६२६ ई० में श्रमेरिका मे एक कठिन श्राधिक संकट श्राया, श्रतः श्रमेरिका श्रीर कोई ऋगा जमंनी को नहीं दे सका। इस श्राधिक संकट का कुप्रभाव सारी दुनिया पर पड़ा, जमंनी के श्राधिक व्यवसायिक, श्रीद्योगिक क्षेत्र मे फिर गितहीनता पैदा हो गई, उसकी श्राधिक स्थित बिल्कुल बिगड़ गई वहां का सबसे बड़ा बैंक फेल हो गया, जमंन सरकार का दिवाला निकल गया। उस समय जमंनी में २० लाख श्रादमी बेकार थे। प्रतिहिंसा की आग श्रीर

भी धधक उठी। १६३२ ई० में जर्मनी की दशा म्रत्यन्त शोचनीय हो चुकी थी।

ऐसी परिस्थितियों में वहां एक राजनैतिक दल की, जिसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी दल (National Socialist Party) था, जड़ें मजबूत होने लगीं। इस दल की स्थापना तो युद्ध के बाद १६२० में हो चुकी थी, किन्तु ग्रव तक यह ग्रज्ञात था-ग्रव यह प्रकाश में भ्राने लगा।

इसकी प्रेरणा इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह तीत्र श्रौर शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना थी। यही पार्टी नाजी-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका एक मात्र नेता था हिटलर।

नाजिजम—प्रत्येक दृष्टि से—ध्यंय, ग्राधिक उद्देश्य श्रौर नीति; सामाजिक उद्देश्य श्रौर नीति श्रौर साधन इत्यादि में नाजिज्म बिल्कुल इटली के फासिज्म से मिलता जुनता था। कह सकते हैं कि नाजिज्म इटली के फासिज्म को जर्मन संस्करएा था। केवल एक बात की इममें खूब विशेषता थी। वह विशेषता थी हिटलर द्वारा प्रतिपादित श्रौर प्रचारित यह सिद्धांत श्रौर भावना कि जर्मन लोग श्रायं उपजाति के (Aryan race) विशुद्ध श्रौर श्रेष्टतम वंशधर हैं, उनकी सम्यता श्रौर संस्कृति संसार भर में सबसे ऊंची है। "दुनिया में एक विशेष जाति सर्वोच्च श्रौर श्रेष्टत्तर है, वह जाति ग्रायंन जाति है, उस ग्रायंन जाति के विशुद्ध वंशज केवल जर्मनी के लोग हैं,"—यह विचार नाजिज्म का मूल मंत्र था। संकुचित राष्ट्रीयता में संकुचित सांस्कृतिक भावना का यह एक रंग था; ध्येय तो यही था कि जर्मन राष्ट्र शक्तिशाली हो श्रौर विश्व में राज्य करे।

इटली में फासिस्ट पार्टी की तरह जर्मनी में भी नाजी पार्टी की धीरे धीरे खूब शक्ति बढ़ी; वहां की पालियामैण्ट में नाजी सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। इसके ध्रतिरिक्त नाजियों ने फासिस्टों की तरह भ्रपने दल का संगठन सैनिक उङ्ग से कर रक्खा था। इसका भी रीशस्टेंग ( जर्मन पालियामैण्ट ) श्रीर देश के अध्यक्ष पर आतंकात्मक प्रभाव था। अन्त में जर्मनी के प्रेजीडेट हिडनवर्ग ने ३० जनवरी सन् १६३३ के दिन नाजी पार्टी के नेता हिटलर को जर्मनी का प्रधान मन्त्री बनने के लिये आमन्त्रित किया। हिटलर प्रधान मन्त्री बना। २३ मार्च सन् १६३३ के दिन रीश-स्टेंग ने एक प्रस्ताव पास कर हिटलर को जर्मनी का अधिनायक (Dictator) घोषित किया।

डिक्टेटर हिटलर-ने सब विरोधी संस्थाग्रों को ग्रीर विरोधी दलों को, विरोधी जनों को नृशंसता से खत्म किया। यह दियों को जिनकी उपजाति ग्रायंन नही थी किंतु सेमेटिक, एक एक करके देश निकाला दिया गया या मार डाला गया । यह इसलिये कि प्रत्येक जर्मन में विशद्ध द्यार्यन रक्त रहे। साम्यवादियों को भी जो राष्ट्रीयता की नींव को ढीली करते थे उतनी ही करता से खत्म किया गया। वैज्ञानिक ढंग से प्रचार द्वारा प्रत्येक जर्मन में शद्ध राष्ट्रीय भावना का संवार किया, भ्रीर उनको जोत दिया राष्ट्-निर्माण के काम में । भ्रन्न-उत्पादन बढ़ाया गया, उद्योगों का अधिक विकास किया गया, उद्योगों में काम आने वाले कई कच्चे माल जैसे रबर, चीनी इत्यादि जो जर्मनी को श्रीर देशों से नहीं मिलते थे, उसने नये वैज्ञानिक ढंग से अपने कारखानों में ही पैदा करना शुरू किया। हिटलर का ध्येय स्पष्ट था, उस भ्रोर यह बढ़ता हुम्राजारहाथा उसने म्रपनीसेनामेवृद्धिकी, सर्वाधिक वृद्धिवायु सेना में। प्रत्येक काम बिल्कुल निश्चित प्रोग्रामानुसार होता था ग्रौर इतना कुशलतापूर्वक कि कहीं भी कुछ भी कमी न रह जाये; विज्ञान की सहायता से युद्ध की मशीनरी को पुर्ण बनाया जारहा था। हिटलर तैयार था-तैयारी कर रहा था।

युद्ध की भूमिका—सन् १६३३ में जर्मनी ने राष्ट्र संघ छोड़ दिया। सन् १६३५ में सार प्रांत जर्मनी को मिला। उसी वर्ष उसने घोषणा कर दी कि वह वरनाई की संभि की सैनिक शर्तों को मानने के लिये तैयार नहीं है श्रीर न क्षति पूर्ति की रकम चुकाने को। सन् १६३६ में उसने राइनलेंड पर वब्जा कर लिया। उसी वर्ष तीन राष्ट्रों यथा जर्मनी, जापान ग्रौर इटली ने साम्यवादी विरोधी इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य था कि रूस ग्रौर साम्यवाद के खिलाफ ये तीनों देश एक दूसरे की सहायता करें। सन १९३६ में स्पेन में जनरल फों को के नेतृत्व मे फासिस्ट शक्तियों ने वहां की जनतंत्र सरकार के विरुद्ध गृहयुद्ध प्रारंभ कर दिया था-इसमें भी जर्मनी ग्रौर इटली ने फों को की सहायता की-ग्रौर फासिष्ट फों को विजयी हमा। ग्रन्य जन-तन्त्र देश देखते ही रह गये। हिटलर ने फिर देखा कि इटली, श्रबीसी-निया का अपहरण कर गया और राष्ट्र संघ कुछ न कर सका तो वह जान गया कि राष्ट्र संघ एक थोथी वस्तु है-वह कुछ कर नहीं सकती । म्रतः वह भी म्रागे बढा । सन् १६३८ में समस्त म्रास्ट्रिया देश को उसने जर्मनी का ग्रंग बना लिया ग्रौर फिर जेकोस्लोवेकिया को धमकी दी कि उसका पश्चिमी भाग सुडेटनलैड जिसकी बहसंख्यक आबादी जर्मनी जाति के लोगों की थी. फौरन जर्मनी को सौंप दिया जाय। इङ्गलैंड से वहां का प्रधान मन्त्री चम्बरलेन उड़कर जर्मनी स्राया। म्युनिच नगर में चेम्बरलेन, हिटलर ग्रीर जेकोस्लोवेकिया के श्रध्यक्ष डा० बीनीज मिले श्रीर तय हुश्रा कि सूडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया जाय श्रीर फिर इसके श्रागे जर्मनी न बढ़े। सूडेटनलैंड जर्मनी के हाथ श्राया, श्रास्टिया पहिले ग्राही चुका था, जर्मनी ग्रब ग्रौर भी सशक्त था। उपरोक्त म्युनिक समझौते के कुछ ही दिन बाद हिटलर ने जेकोस्लो-वेकिया पर श्राक्रमण कर दिया श्रीर उसे भी जर्मनी का ग्रंग बना लिया। संसार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा? विश्व अब युद्ध के किनारे पर खडा था।

युद्ध को रोकने के लिये, विश्व शांति कायम रखने के लिये, राष्ट्रों के भगड़े परस्पर समभौतों से तय कराने के लिये सन् १९१६ में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्या वह संघ विश्व को युद्ध में पड़ने से नहीं रोक सकता था? दुर्भाग्यवश ग्रामेरिका तो जो एक ऐसा शक्तिशाली देश था श्रीर जिसका श्रच्छा प्रभाव पड़ सकता था शुरू से ही संघ का सदस्य नहीं रहा।

श्रुपने संकुचित राष्ट्रीय हित में लीन, प्रथम महायुद्ध की विजय के बाद जीत के माल से संतुष्ट इङ्गलेंड ने राष्ट्र संघ की श्रोर उपेक्षा का भाव बना लिया, फांस श्रुपने श्रापको श्रकेला पा शस्त्रीकरएा में लग गया। संस्कारित राष्ट्रीय भावना से ऊपर उठ कोई भी देश श्रन्तर ष्ट्रीयता के, मानवता के भाव को नहीं श्रुपना सका; —वही पुरानी नीति, वही पुराना तौर-तरीका बना रहा; सब श्रुपने श्रुपने स्वार्थ में रत थे, सब श्रुपनी श्रुपनी गर्ज को मरते थे। राष्ट्रसंघ स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति थी नहीं जो राष्ट्रों की सार्वभीम सत्ता को सीमित कर सकती—वस्तुत. राष्ट्र संघ मर चुका था; —युद्ध के लिये रास्ता खुला था।

## द्वितीय महायुद्ध (१६३६-१६४४ ई०)

पहली सितम्बर सन् १६३६ के दिन जर्मनी ने पोलंड पर म्राकमण् कर दिया। उसने यह बहाना लिया था कि डेन्जिंग प्रदेश, भ्रौर समी-पस्थ भूमि का वह टुकड़ा (Corridor) जिसको जर्मनी से छीनकर उसके (जर्मनी के) पूर्वी प्रशा के हिस्से को उसके पिच्छमी हिस्से से भ्रलग कर दिया गया था, वस्तुतः जर्मनी का ही था; वह उसे मिल जाना चाहिए था किन्तु पोलंड भ्रौर इङ्गलंड दोनों ने मिलकर उसकी यह न्यायपूर्ण मांग पूरी नही की थी, भ्रतः उसके लिये भ्रौर कोई चारा नहीं था। जब जर्मनी ने पोलंड पर भ्राकमण् किया तो उसे विश्वास था कि कोई भी यूरोपीय देश उसमें दखलन्दाजी करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि रूस से एक ही महीने पहिले उसने परस्पर युद्ध निषेध का समभौता कर लिया था। किन्तु उसका ख्याल गलत निकला, उसके पोलंड पर भ्राकमण् के तुरन्त बाद इङ्गलंड भ्रौर फांस ने जर्मनी के विश्द्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध भ्रारम्भ हो गया। जर्मनी की विश्द्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध भ्रारम्भ हो गया। जर्मनी की विश्द्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध भ्रारम्भ हो गया। जर्मनी की विश्व सका न फांस। कुछ ही महीनों में पोलंड खत्म हो गया। उसके

बाद जर्मनी ने पिच्छम की श्रोर श्रपनी दृष्टि डाली; सन् १६४० के श्रारम्भ तक डेन्मार्क श्रौर नोर्वे खत्म हुए श्रौर फिर होलेंड श्रौर बेलजियम को पदाकान्त करता हुश्रा वह फांस की श्रोर बढ़ा। फांस में डनकर्क नगर के पास फांस की फौजों पर एक बिजली की तरह वह टूट कर पड़ा श्रौर फांस की लाखों की फौज ऐसे खत्म हो गई मानो बिजली ने उसको मार दिया हो। फिर तुरन्त फांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया गया, १६ जून १६४० के दिन फांस ने जर्मनी के सामने श्रात्मसमर्पण कर दिया। फिर इङ्गलेंड पर भयंकर हवाई श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिये। इङ्गलेंड में धन, जन उद्योगों का भयंकर विनाश हुश्रा—किंनु इङ्गलेंड दबा नहीं—वह किसी न किसी तरह खड़ा रहा।

भूमध्यसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये वह बाल्कन देशों में बढ़ता हुम्रा ग्रीस ग्रीर कीट पर जा टूटा ग्रीर उन पर ग्रपना ग्रधिकार जमालिया। पहली सितम्बर सन् १६४१ तक ग्रेट ब्रिटेन ग्रीर पूर्वीय रूस को छोड़कर जर्मनी समस्त यूरोप का ऋधिपति था। नोर्वे, होलेण्ड, बेलजियम, डेनमार्क, उत्तरी-फांस, ग्रास्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलेड श्रीर बाल्टिक सागर के तीन छोटे छोटे प्रदेश श्रस्टोनिया, लेटिवया, लिथूनिया, ग्रीस, क्रीट ग्रीर पच्छिम रूस पर तो जर्मनी का सीधा ग्रधिकार था, बाकी के देश यथा स्पेन, रुमानिया, बलगेरिया, जुगोस्लेनिया, हंगरी, फिनलेण्ड या तो उसके मित्र थे या उसके हाथ की कठपुतली। दुनिया हैरान थी, इङ्गलैंड ग्रीर फांस घबराये हुए। सन् १६३६ ग्रगस्त की जर्मन – रूस संधि खत्म हो चुकी थी। २२ जून १९४१ के दिन हिटल र ने म्रचानक रूस पर भ्राक्रमण कर दिया। जापान पिछले कई वर्षों से (१६३७ से) चीन पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा था-श्रीर फिर सहसा दिसम्बर १६४१ में उसने प्रशान्त महासागर में स्थित भ्रमेरिकन बन्दरगाह पर्ल हारबर पर ग्राक्रमण कर दिया-ग्रीर उस महत्वपूर्ण स्थान पर भ्रपना कब्जा कर लिया। भ्रमेरिका ने भी युद्ध घोषित कर दिया।

पत्त--- अब इस द्वितीय महायुद्ध में दो पक्ष इस प्रकार बन गये। एक पक्ष जर्मनी, इटली, भीर जापान का जो धुरि राष्ट्र कहलाये। इनके पास उपरोक्त पदाकांत देशों के सब साधन थे। दूसरा पक्ष इङ्गलैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका जो मित्रराष्ट्र कहलाये। इनके पास इङ्गलैंड के राज्य भारत और लंका, इङ्गलैंड के स्वतन्त्र उपनिवेश आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका संघ, न्यूजीलेण्ड इत्यादि; दक्षिण अमेरिका के देश एवं अफ्रीका उपनिवेश के साधन थे।

युद्ध-चेत्र—दुनिया में तिब्बत, दक्षिण श्रमेरिका, श्रफ्गानिस्तान, एवं श्रन्य एक दो ऐसे दूरस्थ देशों को छोड़ कर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां युद्ध सम्बन्धी फौजी हलचल नहीं हुई हो। महासमुद्र तो सभी के सब पनडुब्बी, माइनस, इत्यादि के खतरों से भरे हुए थे। युद्ध की गित तीव्र थी। पिच्छम में तो जर्मनी विजयी हो रहा था, पूर्व में उसी तरह जापान बिजली की तरह श्रागे बढ़ने लगा था। समस्त पूर्वीय चीन पर तो उसने कब्जा कर ही लिया था, फिर फिलीपाइन द्वीप समूह पर, सुमात्रा, जावा, दोनियो, न्यूगीनी, इत्यादि समस्त पूर्वी द्वीप समूह पर श्रीर फिर मलाया श्रौर बरमा पर उसने कब्जा कर लिया। भारत के श्रासाम प्रान्त में उसने हवाई श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे।

सन् १९४२-४३ में युद्ध कुछ पलटा खाने लगा। जर्मनी की फौजें दूर रूस में फंस गई। इधर अफीका में मित्र-राष्ट्रों ने अबीसीनिया में जो इटली के कब्जे में था और उत्तर अफीका में अपने हमले प्रारम्भ कर दिये। सन् १९४३ के प्रारम्भ तक अफीका से सब इटालियन सिपाही साफ कर दिये गये। सन् १९४३ के मध्य में मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली और सिसली पर आक्रमण किया गया और जर्मनी स्वयं पर एंग्लो-अमेरिकन बोम्बर्स ने हवाई-आक्रमण प्रारम्भ कर दिये। जून सन् १९४४ में एंग्लो अमेरिकन फौजों ने जमीन के रास्ते से पच्छिमी यूरोप से जर्मनी पर हमले प्रारम्भ कर दिये। उधर पूर्वीय यूरोप में रूसी फौजों भी जर्मनी फौजों को खदेड़ती हुई आगे बढ़ने लगीं। अन्त में जर्मनी का तानाशाह

हिटलर रएक्षेत्र में मारा गया या उसने ग्रात्महत्या कर ली; इटली का तानाशाह मसोलिनी भी गोली से उड़ा दिया गया। मई सन् १६४५ के दिन यूरोप का युद्ध समाप्त हुग्रा ग्रौर जर्मनी ने पराजय स्वीकार कर ली। पूर्व में जापान के विरुद्ध युद्ध जारी रहा। ६ ग्रगस्त सन् १९४५ के दिन श्रमेरिका ने एक बिल्कुल नया श्रस्त्र, श्रए बम जापान के हिरो-शिमा नगर पर डाला स्रीर दूसरा बम ६ स्रगस्त को नागासाकी नगर पर । इन दो बमों ने प्रलयङ्कारी विध्वंस मचा डाला-सैकड़ों मीलों तक उनकी गैस भ्रौर भ्राग की लपटों की भुलस पहुंची। विश्व इतिहास में यह एक ग्रद्भुत विनाशकारी ग्रस्त्र निकला । इसका ग्रन्मान हिरोशिमा नगर पर जो बम डाला गया था उसके परिएाम से लगाइये। नगर पर एक हवाईजहाज से जो ३०००० फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था, एक श्रग् बम डाला गया जिसका वजन ५० मन था। नगर की श्राबादी ३ लाख थी जिसमें से ६२००० मर गये इसके म्रलावा ४० हजार घायल हुए; ६०००० घरों में से ६२००० घर गिर गये। स्रौर यह सब बम गिरने के कुछ ही देर बाद हो गया। बम गिरने के बाद भयंकर ध्एं के बड़े बड़े बादल ४०००० फीट की ऊंचाई तक उड़े थे। जापान इसके सामने कैसे ठहर सकता था। अन्त में उसने भी १४ अगस्त सन् १६४५ के दिन पराजय स्वीकार कर ली।

द्वितीय विश्व व्यापी महायुद्ध जो पहली सितम्बर सन् १९३६ के दिन प्रारम्भ हुग्रा था, ६ वर्ष में १४ ग्रगस्त सन् १९४५ के दिन समाप्त हुग्रा।

द्वितीय महायुद्ध के तात्कालिक परिणाम

१. युद्धज्ञिति त्रिताश — कल्यनातीत भयंकर विनाश हुमा, क्योंकि युद्ध के अस्त्र प्रलयंकारी थे, — अणुवम जैसे प्रलयंकारी। अनेक नगर, उद्योग, खेत, भवन, कारखाने राख बन गये; २॥ करोड़ जन की प्रारण हानि हुई, ५ करोड़ जन बुरी तरह घायल; और फलस्वरूप कितना दुख श्रीर विषाद, कोई चिंतन कर सकता है? ४ खरब डालर युद्ध में

व्यय हुमा,—इतना तो व्यय हुमा, किंतु विनाश कितना धन हुमा, इसका कुछ मनुमान नहीं। सब देशों में जीवन म्रस्त व्यस्त हो गया, जीवन का पुनर्निर्माण एक भागीरथ काम होगया। सब देशों में भयंकर म्रान्नामाव, मंहगाई, दु:ख, शंका भौर म्रांथरा। म्राज (१६५०) पांच वर्ष के बाद भी मानव युद्ध जिनत म्रान्नामाव, मंहगाई, दु:ख. शंका भौर मंदेरे से मुक्त नहीं। म्रोर, सवोंपरि उसको त्रासित किए हुए है-परमाणु मस्त्र जो समस्त मानव जाति के सिर पर मौत की तरह मंडरा रहे है।

२. विजित राष्ट्रों की व्यवस्था—इटली—युद्धोत्तर काल में विजयी राष्ट्रों ने इटली को स्वतन्त्र छोड़ दिया। वहां ग्रब एक स्वतन्त्र जन-तन्त्रात्मक राज्य कायम है।

जर्मनी—शांति घोषएा के बाद जर्मनी का एक छोटासा पूर्वीय हिस्सा तो जर्मनी से पृथक कर दिया गया जो पोलेंड में मिल गया। शेष जर्मनी को चार क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया जिनमें कमशः इङ्गलेंड, फ्रांस, ग्रमरीका ग्रीर रूस का सैनिक ग्रधिकार कायम कर दिया गया। यह निर्णय किया गया कि यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक जर्मनी के साथ कोई स्थायी संधि नहीं होजाती। ग्राज सन् १६५० तक जर्मनी का प्रश्न ग्रभी विचाराधीन है। ग्रास्ट्रिया में भी (जहाँ कि बहुजन संख्या जर्मन लोगों की है) जर्मनी के समान उपरोक्त चार राष्ट्रों का सैनिक ग्रधिकार है (१६५०)।

जापान—युद्ध के बाद जापान पर अमेरिका का सैनिक अधिकार स्थापित कर दिया गया—तब तक के लिये जब तक कि जापान के साथ कोई स्थायी संधि नहीं होजाती। आज तक जापान पर अमेरिका के प्रतिनिधि जनरल मैकग्रार्थर का सैनिक नियंत्रण है और यह कोशिश की जारही है कि जापान का मानस जन-तंत्रवादी बने। युद्धकाल में जापान द्वारा विजित देश जैसे, बरमा, हिंदेशिया, मलाया, फिलीपाइन द्वीप युद्ध-पूर्व स्थित में आगये, यथा हिंदेशिया पर पूर्ववत् डच राज्य

कायम होगया; बरमा और मलाया में अंग्रेजों का अधिकार रहा; मंचूरिया चीन की साम्यवादी क्रांति के बाद पूर्ववत चीन का अंग रह गया, कोरिया पर रूस और अमेरिका की फौजों का अधिकार रहा-३८ अक्षांस के उत्तर में रूस और दक्षिण में अमेरिका।

संसार के शेष राज्यों की राजनैतिक स्थिति बिल्कुल वही रही जो युद्ध के पहिले थी।

3. शांति के प्रयत्न—जब युद्ध लड़ा जारहा था तो मित्रराष्ट्रों ने घोषणा की थी कि यह युद्ध जनस्वतन्त्रता, राष्ट्रस्वतन्त्रता ग्रीर जनतंत्रवाद के लिये लड़ा जारहा है। स्वयं ग्रमेरिका के प्रेसीडेंट रुजवेल्ट ने घोषणा की थी-हम ऐसे संसार ग्रीर समाज की स्यापना के लिये लड़ रहे हैं जिसका संगठन चार ग्रावश्यक मानवीय स्वतन्त्रताग्रों के ग्राधार पर होगा। पहिली यह है कि दुनिया में सर्वत्र वाणी ग्रीर विचार ग्रमिक्यक्ति की स्वतन्त्रता हो। दूसरी यह कि मानव को धर्मपालन की स्वतन्त्रता हो। दूसरी यह कि मानव को धर्मपालन की स्वतन्त्रता हो। तीसरी यह कि मानव गरीबी से मुक्त हो, जिसका ग्रथं यह है कि प्रत्येक देश के निवासियों को वे साधन उपलब्ध हों जिससे कि वे स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। चौथी स्वतन्त्रता यह कि प्रत्येक देश कि शाक्रमणा के डर से मुक्त हो, जिसका ग्रथं हुग्रा राष्ट्रों का नि:शस्त्रीकरण। इन्हीं ग्रादर्शों की प्राप्ति के लिए मानव ने क्यावहारिक कदम उठायाः—

## संयुक्त राष्ट्रसंघ

श्रभी युद्ध चल ही रहा था। श्रगस्त १६४१ में श्रमेरिका के राष्ट्र-पित रुजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चिंचल ग्रटलांटिक महासागर में कहीं एक जहाज पर मिले, दुनिया में स्थायी शान्ति की समस्या पर बात-चीत की, श्रौर खूब सोच विचार श्रौर मनन के बाद उन्होंने एक श्रादेश पत्र प्रकाशित किया जो ग्रटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्रादेश पत्र में उन्होंने श्रपने देशों की श्रोर से श्रपनी नीति श्रौर सिद्धान्तों की घोषएा की थी। उन्होने कहा था कि हम साम्राज्य विस्तार भ्रथवा किसी नये प्रदेश पर भ्रधिकार करना नहीं चाहते; हम चाहते है कि जनमत से ही प्रत्येक राष्ट्र का शासन चले; सब राष्ट्रों में पारस्परिक ग्राथिक सहयोग हो; युद्ध के बाद पराजित राज्य पुनः प्रतिष्ठित हों स्रौर उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो; एवम् प्रत्येक राष्ट्र युद्ध सामग्री में कमी करे ग्रीर ग्रन्तर्राप्ट्रीय शांति के लिए प्रयत्न करे। अक्टूबर १६४३ ई० में मास्को में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, श्रीर चीन के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुग्रा ग्रीर उन्होने ग्रटलाटिक चार्टर के सिद्धान्तों के ग्राधार पर विश्व शांति व सुरक्षा के लिए एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर जोर दिया। ग्रवटूबर १९४४ में डम्बार्टन ग्रोकस् में उक्त चार बड़े देशों के प्रतिनिधि मिले ग्रौर उन्होने विश्व सस्था की स्थापना के लिए प्रस्ताव के रूप में एक योजना तैयार की । फिर फरवरी १६४५ में याल्टा (किमिया) में चिवल, हजवेल्ट ग्रौर स्टालिन मिले भीर उन्होंने उक्त विश्व योजना के प्रस्ताव को भ्रंतिम रूप दिया। फिर श्चप्रैल १६४५ में सान फांसिस्को (ग्रमेरिका) में विश्व के ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए ग्रीर उन्होंने खुब सोच-विचार, वाद-विवाद के बाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया। २६ जुन १९४५ के दिन सानफांसिस्को के वेटरन मेमोरियल हॉल में ५० राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधियों ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, श्रौर इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुग्रा। उक्त चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य, सिद्धान्त ग्रीर उसका विधान समाविष्ट थे। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सभा पहले कभी नहीं हुई थी। ग्रमेरिका के प्रेजीडेट ट्रमैन ने सम्मेलन के ग्रन्तिम ग्रधिवेशन में भाषण देते हुए कहा "संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर ग्रापने भ्रभी हस्ताक्षर किए है एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास ग्रापका सम्मान करेगा।" २४ ग्रक्टूवर १६४५ से संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विधिवत ग्रपना

कार्य ग्रारम्भ किया ग्रीर इसीलिए यह दिन विश्व भर में "संयुक्त राष्ट्र दिवस" के नाम से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय पहले लेक सकसेस (ग्रमेरिका) में रखा गया, किन्तु इसके लिए न्यूयार्क में एक भव्य विशाल भवन तैयार किया जा रहा था जो १४ ग्रक्टूबर १६५२ के दिन समाप्त हुग्रा ग्रीर तभी से संघ का कार्यालय न्यूयार्क के उसी भवन में है। संयुक्त राष्ट्रमंघ की कार्यवाही के लिए पांच भाषाएं मान्य है, यथा चीनी, ग्रंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। किन्तु इसका ग्रधिकतर काम श्रंग्रेजी ग्रीर फ्रांसीसी भाषा में ही होता है।

उद्देश्य—संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य है:—ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रांति ग्रीर सुरक्षा बनाए रखना; यदि शांति भंग का कही खतरा हो तो उसे रोकने श्रीर हटाने के लिए सामूहिक कार्यवाही करना; किसी ग्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़े के या ऐसी परिस्थितियों के जिनसे शांति भंग हो उपस्थित होजाने पर न्याय श्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार उनका शांति-पूर्ण ढंग से निपटारा करना; राष्ट्रों में इस सिद्धान्त को मानते हुए कि सबके ग्रधिकार समान हैं, परस्पर मित्रता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना; एवं ग्रांथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिये ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से काम करना।

सद्स्य—जिन ५० राष्ट्रों ने प्रारंभ में ही उपरोक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किये वे तो राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ही, इनके ग्रांतिरिक्त कोई भी ग्रन्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, जनरल ग्रसेम्बली द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर संयुक्तराष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। ग्राज सन् १६५७ में ६२ राज्य इसके सदस्य हैं। यथाः—१. ग्रफगानिस्तान, २. ग्रायरलेंड, ३. ग्रजेंटाइना, ४. ग्रास्ट्रेलिया, ५. ग्रास्ट्रिया, ७. बेलिजयम, ६. बोलीविया, ६. ग्रांक्लि, १०. बलोरिया, ११. बर्मा, १२. बेलोरिसयन, १३. कनाडा, १४. चीली, १४. चीन (फारमूसा में स्थित तथाकथित राष्ट्रवादी चीनी सरकार;

मुख्य भूमि चीन में स्थित जनता का गएतंत्र नहीं), १६. कोलिम्बया, १७. कम्बोडिया, १८. कोस्टारिका, १६. क्यूबा, २०. चेकोस्लोवेकिया, २१. ढंनमार्क, २२. डोमिनिकन रिपबिलक, २३. इक्वेडर, २४. मिश्र, २४. सालवेडर, २६. इथोपिया, २७. फांस, २८. यूनान, २६. ग्वाटेमाला, ३०. हेटी, ३१. होंड्रास, ३२. श्राइस लैण्ड, ३३. भारत, ३४. हिंदेशिया, ३४. ईरान, ३६. हंगरी, ३७. इटली, ३८. ईराक, ३६. इजराइल, ४०. लंका, ४१. लेबनान, ४२. लाग्रोस, ४३. लीबिया, ४४. जोर्डन, ४४. साइबेरिया, ४६. लक्सेमवर्ग, ४७. मेक्सिको, ४८. नीदर लैंड, ४६. न्यूजीलैण्ड, ४०. निकार गोग्रा, ४१. नॉर्वे, ४२. पाकिस्तान, ५३. पनामा, ४४. प्राग्वे, ४४. पीरू, ५६. फिलीपीन, ४७. फिन लैण्ड, ६८. पोलैण्ड ६८. यहूदीग्ररव, ६०. स्वीडन, ६१. सीरिया, ६२. थाईलैण्ड, ६३ तुर्की ६४. यूक्रेनिया, ६४. दक्षिएा ग्रफीका संघ, ६६. रूस, ६७. ब्रिटेन, ६८. ग्रमेरिका, ६९. यूरुग्वे, ७०. वेनेजूला, ७१. नेपाल, ७२. स्पेन, ७३. पुर्तेगाल, ७४. रुमानिया, ७४. सूडान, ७६. मोरक्को, ७७. ट्यूनिशिया, ७६. यूर्गेसलेविया, ६०. जापान, ६१. घाना, ६२. मलाया।

### संगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघ का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके कई श्रंग संगठित किए गए। वे हैं:—

१. जनरल ऋसेम्बली—संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य जनरल श्रसेम्बली के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) जनरल श्रसेम्बली में बैठने के लिए ५ प्रतिनिधि भेज सकता है किन्तु प्रत्येक सदस्य (राष्ट्र) का वोट एक ही होगा। जनरल श्रसेम्बली उन तमाम मामलों पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के श्रन्तगंत श्राते हैं बहस कर सकती है। श्रोर उनके विषय में सुरक्षा परिषद् को श्रपनी सिफारिश कर सकती है। इसका श्रथं यही है कि जनरल श्रसेम्बली केवल वाद-विवाद एवं विचार विनिमय करने का एक प्लेटफॉर्म-मंच मात्र है। इसका प्रथम श्रधिवेशन

लंदन में १६४६ में हुम्रा था; ग्रौर इस प्रकार हर वर्ष इसके ग्रधिवेशन किसी न किसी देश में होते रहते है।

२. सुरत्तापरिषद् — सदस्य - संयुक्त राज्य ग्रमेरिका, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फांस ग्रीर चीन स्थायी सदस्य हैं; ग्रीर जनरल ग्रसेम्बली द्वारा निर्वाचित ६ ग्रन्य ग्रस्थायी सदस्य । इस प्रकार कुल ११ इसके सदस्य होते हैं।

कार्य-राष्ट्र के परस्पर भगडो की जांच करना. समभौते करवाना, ग्राक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना-इत्यादि । सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यकर्त्री ग्रंग है। यही मुख्य कार्य-पालिका है; इसको संयुक्त राष्ट्रसंघ का मन्त्री-मण्डल कह सकते हैं। सूरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों को किसी भी बात पर ग्रपना विशेष निषेधाधिकार काम में लाने का हक है। ग्रर्थातु यदि सभी सदस्य किसी एक प्रश्न पर अपना निर्णय बनाते हैं, किन्तू एक स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत नहीं होता तो वह उस निर्णय को ही रद्द कर सकता है ग्रीर उस प्रश्न पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को यह एक ऐसा श्रधिकार है कि उनमें से कोई भी एक यदि चाहेतो सूरक्षा परिषद् ग्रीर जनरल ग्रसेम्बली के सब निर्णायात्मक कामों को रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा अधिकार इन स्थायी सदस्यों को, इन पांच बड़े राष्ट्रों को क्यों दिया गया ? स्यात् इसीलिये कि युद्धकाल में युद्ध का विशेष भार श्रीर उसका उत्तरदायित्व इन्हीं पर रहा श्रीर युद्धोत्तर काल में भ्रपनी विशेष शक्तिशाली स्थिति के भ्रनुसार शांति के उत्तरदायित्व का भार इन्हीं पर रहा। जो कुछ हो इससे यह तो स्पष्ट भलकता है कि इस प्रकार के श्रधिकार की व्यवस्था होते समय इन पांचों राष्ट्रों के दिल एक दूसरे के प्रति साफ नहीं थे; एक दूसरा एक दूसरे को संदेहा-त्मक दृष्टि से देख रहा होगा। सुरक्षा परिषद् के अन्तर्गत कई आयोग तथा कमेटियां काम करती हैं, जैसेः—

१. अणु शक्ति आयोग—अणु शक्ति के विध्वंसक प्रयोग पर

प्रतिरोध लगाने के लिए एवम् उस शक्ति का मानव-जाति के कल्याएा के लिए उपयोग करने के लिए विचार विनिमय करती रहती है श्रीर विश्व के सामने ग्रपने सुफाव प्रस्तुत करती रहती है।

- २. मिलिटरी स्टाफ कौसिल—पांच बड़े राष्ट्रों के सैनिक प्रतिनिधि (अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फांस) इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य यह होता है कि सुरक्षा परिषद् का आदेश मिलने पर आक्रमक देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की योजना बनाए और उसको कार्यान्वित करे।
- ३. श्रन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र सेना ऐसी श्राशा की जाती है कि राष्ट्र-संघ के समस्त सदस्य ऐसी सेना निर्माण करने में योग देंगे जो श्रावश्य-कता पड़ने पर शांति स्थापन के लिए घोषित श्राक्रांता देश को दबा सके। कुछ कुछ ऐसी ही श्रस्थायी श्रन्तर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण जुलाई १९५० में कोरिया का युद्ध समाप्त करने के लिए हुश्रा था। कुछ इसी प्रकार की सेना नवम्बर १९५६ में मिश्र पर ब्रिटेन, फांस तथा इजराइल के श्राक्रमण के समय तैनात की गई थी।
- ४. ट्रस्टीशिप कोंसिल—चीन, फांस, रूस, ब्रिटेन ग्रौर ग्रमेरिका तो इसके स्थायी सदस्य है. तथा संरक्षित उपनिवेशों के शासक तथा उतने ही तटस्थ देश (जो न तो संरक्षित देश हैं ग्रौर न संरक्षक) भी इसके सदस्य रहते हैं। इस कोंसिल का कार्य समस्त संरक्षित प्रदेशों की प्रगति देखते रहना ग्रौर वहां के लोगों को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना है।
- ४. म्राधिक तथा सामाजिक कोंसिल-सदस्य-जनरल म्रसेम्बली द्वारा निर्वाचित कोई भी १८ सदस्य। कार्य-सामाजिक तथा म्राधिक उन्नति के लिये सिफारिश करना तथा संबंधित विशेषज्ञ समितियों जैसे यूनेस्को (Unesco=शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक म्रायोग), म्रन्तरिष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य म्रोर कृषि संगठन, इत्यादि में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना।

- ६. श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य जूडिशियल श्रंग है। जनरल श्रसेम्बली तथा सुरक्षा परिषद् द्वारा निर्वाचित १५ न्याया-धीश राष्ट्रों के पारस्परिक कानुनी भगड़ों को तय करते हैं।
- ७. सचिवालय—संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यवाहक दफ्तर है। इसका सेकेटरी जनरल सुरक्षा परिषद् की सलाह से जनरल असेम्बली द्वारा ५ वर्ष के लिये निर्वाचित होता है। सेकेटरी जनरल का पद बहुत उत्तरदायित्व और महत्व का पद है। सेकेटरी जनरल अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पर ग्राधात करने वाले सभी मामलों को 'सुरक्षा परिषद्' के समक्ष रखता है। तथा, जनरल असेम्बली के सामने वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। राष्ट्र संघ का स्थायी कार्यालय न्यूयोर्क में है। कार्यालय का एवं संघ के भिन्न भिन्न अंगों का संगठन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित है। कार्यालय में विद्यव के चुने गये बुद्धिमान और कुशल लगभग ५००० व्यक्ति सेकेटरी, अफसर, क्लर्क इत्यादि की हैसियत से काम करते हैं। काम के ढ़ंग से, संगठन के ढ़ंग से, पत्रों और संवादों और प्रस्तावों के ढ़ंग से तो ऐसा भान होता है मानो किसी विद्य-राज्य का संचालन हो रहा हो।

ऐसा यह राष्ट्र-संघ बना। सन् १६४५ से १६५० तक इसका इतिहास बहुत ग्राशा ग्रीर गौरवपूर्ण। तो नहीं रहा। ऐसा ग्रनुभव रहा कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रीर शांति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संघ कोई भी कियात्मक, फलदायक कार्यवाही नहीं कर सका। जितने भी महत्व-पूर्ण प्रश्न ग्राये उन पर सुरक्षा परिषद् के किसी न किसी स्थायी सदस्य ने ग्रपने निषेधात्मक ग्रधिकार से कियात्मक निर्णय नहीं होने दिया। यह है राष्ट्र-संघ की कहानी। यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र में कोई विशेष महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाया हो किंतु ग्रन्य क्षेत्रों में संघ ने-जैसे विश्व में वैज्ञानिक ज्ञान प्रसार के लिये; विश्व की सामाजिक, शैक्षिणिक समस्याग्रों का वैज्ञानिक ग्रष्ययन करने में, विश्व क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों की ग्रोर लोगों का घ्यान ग्राक्षित करने में; एक स्वतंत्र, स्वस्थ

श्रीर सुखद जीवन किस प्रकार विश्व में जन जन को प्राप्त हो इसका रास्ता ढुंढने के प्रयत्नों में, प्रशंसनीय कार्य किया है श्रीर करता जा रहा है।

यदि मानव समभे तो यह संयुक्त राष्ट्र-संघ एक विश्व राज्य बन सकता है। कुछ न भी हो, तब भी इतना तो हम स्पष्ट देख सकते हैं कि झाज सम्पूर्ण विश्व के मानव परस्पर इतने संबद्ध है कि किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक राष्ट्र का शेष विश्व से पृथक झिस्तित्व नहीं;— झाज मानव को इतना चेतन ज्ञान है कि वह व्यवहार में "विश्व का एक संगठन" प्रस्तुत कर सके।

( ey )

# विश्व इतिहास

( १६४४-१६४६ )

# दो महायुद्धों के बाद-

- (१) एशिया श्रीर स्रफीका के ६५ करोड़ जन यूरोपीय श्रीर श्रमेरिकन साम्राज्यवाद से मुक्त हुए।
- (२) दुनिया के लगभग ग्राधे भाग में साम्यवाद का प्रसार हुग्रा। ८५ करोड़ जन, दुनिया की एक तिहाई जन संख्या से भी कुछ ग्रधिक जन, साम्यवादी व्यवस्था में ग्रागए।

यह है युद्धोत्तर विश्व के इतिहास की गति : साम्राज्यवाद पतनोन्मुख साम्यवाद उत्थानोन्मुख ।

इस गित को देख कर, उसका प्रतिरोध करने के लिए फिर से सहम कर खड़ा हुम्रा-पूंजीवाद-साम्राज्यवाद म्रर्थात म्रंग्लो-म्रमेरिकन गुट। म्रतः साम्यवाद म्रर्थात् रूप-चीन गुट से उसका होने लगा द्वन्द्व-शीत युद्ध। टक्कर कभी की हो जाती, किन्तु इसको रोके हुए है प्रलंयकारी परमाणु ग्रस्त्र का भय, ग्रत: द्वन्द्व के साथ साथ शांति की चेष्टा भी है।

इस प्रकार, द्वितीय विश्व-युद्ध (१६३६-१६४५) के बाद के विश्व इतिहास का ग्रध्ययन हम निम्नांकित चार बातों को केन्द्र मानकर कर सकते हैं:—

- (१) उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विघटन श्रीर साथ ही साथ एशियाई श्रीर श्रफीकी राष्ट्रवाद का उत्थान।
  - (२) साम्यवाद का विश्व में प्रसार।
  - (३) रूस ग्रीर ग्रमेरिका में शीत युद्ध ।
  - (४) विश्व में शांति के लिए प्रयत्न।
- १. उपनिवेशवाद्-साम्राज्यवाद् का विघटन, एवं एशियाई श्रौर श्रफीकी राष्ट्रवाद् का संघटन—

१६३७ ई॰ में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ होने के पहिले एशिया श्रौर श्रफीका दोनों विशाल महाद्वीप, पिश्चमी साम्राज्यवाद के श्राधीन थें। श्राथिक दृष्टि से तो इन महाद्वीपों के समस्त भू खंड ही पराधीन थें; हाँ, राजनैतिक मान्यता से एशिया में केवल जापान, चीन, स्याम, श्रफगानिस्तान, ईरान, टर्की एवं श्ररब के कुछ भाग श्रौर श्रफीका में सिर्फ एक देश लाइबेरिया स्वतंत्र था। (मिस्न वैसे तो स्वतंत्र था पर वहाँ ब्रिटिश फौजों का हस्तक्षेप था, श्रौर श्रबीसीनिया पर इटली एक वर्ष पहिले (१६३६ में) श्रधिकार कर चुका था)। किन्तु १६४५ ई० में युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतन्त्रता की एक श्रजीब लहर समस्त गुलाम देशों में फैल गई। एक के बाद दूसरा देश, विद्रोह करके, लड़कर, यातना सहकर श्रपने गुलामी के जूडे को उतार कर फेंकने लगा। ब्रिटिश, फैंच, डच, इटेलियन श्रौर श्रमरीकी साम्राज्यवादी पंजे से जो देश जिस जिस काल में मुक्त हुए, वे निम्नांकित तालिका में दिखलाए गये हैं:—

पच्छिमी साम्राज्य से मुक्त देशों की तालिका : अक्टूबर (१६५७)

| किस देश का  <br>साम्राज्य | कौन से देश<br>मुक्त हुए             | किस सन्।<br>में | विशेष                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ब्रिटेन                   |                                     | १६३२            |                                                       |
|                           | जोर्डन                              | १६४६            |                                                       |
|                           | भारत                                | १६४७            |                                                       |
|                           | पाकिस्तान                           | १६४७            | भारत को विभाजित करके<br>नया राष्ट्र बनाया गया ।       |
|                           | इजराइल                              | १६४=            | फलस्तीन विभाजित होकर<br>नया राष्ट्रवना                |
|                           | बर्मा                               | १६४८            | Î                                                     |
|                           | लंका                                | १६४५            |                                                       |
|                           | मिस्र                               | १६५२            | १९२२ एवं १९३६ में स्रांशिक<br>स्वतंत्रता मिल चुकी थी। |
|                           | सूडान                               | १६५५            | · ·                                                   |
|                           | घना                                 | १६५७            | पूर्व नाम गोल्ड कोस्ट                                 |
|                           | मलाया                               | १६५७            | **                                                    |
| ग्रमेरिका                 | फिलीपीन                             | १६४६            |                                                       |
| फ्रांस                    | हिंदचीन                             | १६५४            |                                                       |
|                           | चन्द्रनगर<br>(भारत)                 | १६५२            |                                                       |
|                           | पांडिचेरी<br>कारिकल<br>माही<br>यनान | १६५४            |                                                       |
|                           | टयूनीसिया<br>फ्रेंच मोरक्को         | १६५५<br>१६५६    |                                                       |

| किस देश का<br>साम्राज्य | कौन से देश<br>मुक्त हुए            | किस सन्।<br>में      | विशेष                                       |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| होलैण्ड<br>( डच )       | हिंदेशिया                          | 3838                 |                                             |
| इटली                    | श्रबीसीनिया<br>इरीट्रिया<br>लीबिया | १६४१<br>१६५२<br>१६५१ | नया नाम ऐथिओपिया<br>ऐथिग्रोपिया में संघबद्ध |

#### ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन

भारत—ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घनी ग्रौर महत्वपूर्ण देश था; वह दुनिया में ब्रिटेन के गौरव का ग्राधार भी था। द्वितीय महायुद्ध के लगभग दो वर्ष बाद १५ ग्रगस्त सन् १६४७ के दिन भारत ब्रिटिश पालियामेन्ट के एक ग्रिधिनियम द्वारा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। (इसका विवरण ग्रन्थत्र दिया जा चुका है)।

द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन होते होते दो सर्वथा नए राष्ट्रों का जन्म हुम्रा। वे है पाकिस्तान ग्रीर इजराइल।

पाकिस्तान — युग युगांतरों से एक शरीर, एक प्राण, एक म्रात्मा था भारत । उसका १६४७ ई० में यहां के निवासियों को स्वतंत्रता सौंपते समय श्रंग्रेज सरकार ने दो भागों में विभाजन किया । हिन्दू बाहुल्य प्रांतों का एक भाग बना भारत संघ, और दूसरा भाग मुसलमान बाहुल्य प्रांतों का पाकिस्तान । ब्रिटिश पालियामेन्ट के एक ग्रधिनियम द्वारा पाकिस्तान १४ ग्रगस्त १६४७ के दिन ग्रस्तित्व में ग्राया । इस प्रकार संसार में सर्वथा एक नए राज्य का ही जन्म हुआ । मोहम्मद ग्रली जिन्हा इसके सर्व प्रथम गवर्नर जनरल हुए । इन्हीं की बदौलत यह मुस्लिम राज्य ग्रस्तित्व में ग्राया था । पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है जिसका संगठन वहां के नेता श्रों की घोषणा के ग्रनुसार होरहा है—

"शरीयत के उसूलों पर" (मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक कुरान के उसूलों पर )। उसकी समस्त नीति, समस्त झाकांक्षा, समस्त हलचल बस एक—िक भारत के मुकाबले में मजबूत बनना। १ जनवरी १६५६ को देश का एक संविधान बनकर तैयार हुआ। तब से वह सर्व प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य है, किन्तु अभी तक (अक्टूबर १६५७) उसके अनुसार आम चुनाव नहीं हुए हैं, और न कोई जनतत्रीय परम्परा बन पाई है।

इजराइल — फलस्तीन पर राष्ट्र संघ के शासनादेश के अनुसार बिटिश देखरेख थी। इस शासनादेश की अविधि १४ मई सन् १६४ द के दिन समाप्त हुई। फलस्तीन में यहूदी और अरवों के बराबर भगड़े चलते रहते थे।

जिस रोज ब्रिटिश देख-रेख समाप्त हुई उसी रोज यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल राज्य की बड़े जोर-शोर से घोषणा करदी। जिस समय उन्होंने यह घोषणा की उस समय फलस्तीन की राजधानी यश्शलम श्रौर आसपास का लगभग ग्राधा देश यहूदियों के हाथ में था। इस प्रकार संसार में बिल्कुल एक नये राज्य की स्थापना हुई। ग्रमरीका, रूस एवं अन्य ग्रमेक राष्ट्रों ने नये इजराइल राज्य के ग्रस्तित्व को विधिवत मान्यता भी देदी। इस पर मध्य पूर्व के ग्रस्त देश यथा ईराक, सीरिया, साऊदी ग्रस्त, मिश्र इत्यादि बिगड़ खड़े हुए ग्रौर उन सबने मिलकर एक 'श्रिरब लीग'' के ग्राधीन स्वतंत्र इजराइल राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रंतर्राष्ट्रीय स्थित में मध्य-पूर्व का यह भगड़ा भी दुनिया के लिये एक परेशानी सा बना हुग्रा है। इस समय तेल ग्रवावीव इजराइल की राजधानी है।

वर्मा: —दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रमुख देश बर्मा भी, भारत स्वतन्त्र होने के ६ महीने बाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त हुम्रा। ४ जनवरी, १६४८ के दिन यह एक सर्व सत्ता-सम्पन्न गण राज्य घोषित हुम्रा। बर्मी लोग म्रपनी प्रतिभा के म्रनुसार भ्रपने देश का निर्माण करने में लगे हुए हैं। पैट्रोल, चावल, रवर, खोपरा, केला म्रौर गन्ने में देश

घनी है, श्रौद्योगिक विकास कम है। देश में साम्यवादी विचारों का प्रसार है।

इसी प्रकार लंका जो कि एक ब्रिटिश उपितवेश था, ४ फरवरी १६४८ के दिन स्वतन्त्र हुआ, इस समय (१६४७) यह ग्रीपितवेशिक स्वराज्य-प्राप्त देश है, भविष्य में भारत की भांति गएा राज्य बनने की आकांक्षा रखता है। मध्य पूर्व में जोडेन जो कि राष्ट्र संघ के शासना-देश के अन्तर्गत था, २२ मार्च १६४६ को स्वतन्त्र हुआ। ईराक तो १६३२ ई० में ही वैधानिक रूप से स्वतन्त्र घोषित कर दिया गया था, यद्यपि वहां ब्रिटिश प्रभाव बराबर बना रहा, श्रीर इस समय (१६४७) में भी है।

मिश्र:-याद होगा कि खलीफाग्रों के राज्य के बाद १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मिस्र तुर्की साम्राज्य का ग्रंग हो गया था। १८८२ ई० में ब्रिटेन ने इस पर ग्रपना भ्रधिकार जमाया, भ्रौर तब से १९१४ ई० तक वह ब्रिटेन के ग्रधिकार में रहा। १९१४ में मिस्र, ब्रिटेन का एक संरक्षित ( Protectorate ) राज्य हो गया । किन्तु धीरे धीरे वहां राष्ट्रीय भावना का जन्म हम्रा स्रौर वहां के राष्ट्रीय नेता जगल्लपाशा के नेतत्व में स्वाधीनता के लिये ग्रांदोलन प्रारंभ हुग्रा। राप्ट्रवादियों ने ग्रंग्रेजों के खिलाफ ग्रनेक पड्यंत्र किए, ग्रनेक ग्रंग्रेजों की हत्याएंकीं तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया । संघर्ष इतना प्रखर हम्रा कि १६२२ई० में ब्रिटेन को विवश होकर यह मान्यता स्वीकार करनी पड़ी कि मिस्र एक स्वाधीन राष्ट्र है। किन्तु ब्रिटेन ने स्वेज नहर तथा मिस्र में भ्रन्य स्थानों पर ग्रपनी सेनाएं रखने का एवम् मिश्र की विदेश नीति संचालन करने का अधिकार अपने पास रखा। यह पुरी आजादी तो नहीं थी, राष्ट्रवादी भ्रांदोलन चलते ही रहे भ्रौर १६३६ई० में ब्रिटेन के साथ एक दूसरी सिंध हुई, जिसमें यह तय हुआ कि मिस्र के दक्षिए। में सूडान प्रदेश पर मिस्र श्रीर ब्रिटेन का सयुक्त शासन हो, स्वेज नहर क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाएं रह सकें, एवं युद्ध काल में ब्रिटिश सेनाएं मिस्र देश में

होकर गुजर सकें। इस संधि से मिस्र को स्वतन्त्र राष्ट्र का दर्जा तो मिला, किन्तू फिर भी ब्रिटिश फौजों का पंजा वहां पर किसी तरह जमा ही रहा। ग्रंत में ग्रक्टूबर सन् १९४० मे मिस्र ने १९३६ की संधि को रइ घोषित किया ग्रौर इस प्रकार मिस्र ने ब्रिटेन के ग्रवशेष प्रभाव-चिन्ह भी साफ कर दिए । मिस्र में उस समय वैधानिक राज्य तंत्र था, श्रीर शाह फारूक वहां के बादशाह। किन्तु वहां लोकतंत्रीय शावितयों का विकास हो रहा था। इन शक्तियों ने जुलाई १९५२ में एक सैनिक क्रांति कर दी, शाह फारूक को देश छोड कर भग जाना पड़ा श्रीर जनरल नगीब तथा कर्नल नासर के नेतृत्व में एक प्रगतिवादी सरकार स्थापित हुई। इस सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों को खत्म किया, बड़े बड़े वेतनधारियों को अपदस्थ किया एवम् अनेक सामाजिक तथा आर्थिक सुधार किए। धीरे धीरे लोकतंत्रीय राज्य प्रसाली के सिद्धान्तों पर एक संविधान निर्मास किया गया, जो २३ जून १९५६ को लागु हुआ। इसके अनुसार मिस्र सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न गरातंत्रीय राज्य घोषित हुमा, गमाल म्रब्दल नासर इसके प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। नासर ने एक संधि द्वारा स्वेज नहर पर ब्रिटिश सैनिक नियंत्रण समाप्त कर दिया। देश में सबसे मुख्य प्रश्न साधारएा जन के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का था, इसके लिए नील नदी पर म्रासवान-बांध की एक विशाल योजना बनाई गई, जिससे सिंचाई के साधन उपलब्ध हों जल-विद्युत-शक्ति का उत्पादन हो, भ्रीर फलतः कृषि श्रीर उद्योगों का विकास हो। योजना के लिए पूंजी की श्रावश्यकता थी । राष्ट्रपति नासर ने श्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन का मुंह ताका कि उधर से ऋगा मिल जाय, किन्तु उन देशों ने ऐसी शर्ते लगाना शुरु किया जो मिश्र की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए घातक थीं, अत: बात टूट गई। इसी समय, जून १९५६ में, रूस बिना किसी शर्त के मिस्र को ऋरण देने के लिए तैयार हुआ। इससे ब्रिटेन श्रीर श्रमेरिका बोखलाये, श्रीर इस डर से कि कहीं मिस्र में रूस का प्रभाव नहीं फैल जाय, उन्होंने यह ग्रङ्गा खड़ा किया कि जब तक सुडान की श्रनुमति

न हो नील नदी पर बांध निर्माण का काम प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन श्रौर अमेरिका की साम्राज्यवादी भावना को कर्नल नासर ने समभा श्रौर उसने उन देशों को सम्बोधित करते हुए कहा— "तुम्हारी घृणा तुम्हारे लिए कब्र बनेगी, श्रब तुम हम पर शासन नहीं कर सकते क्योंकि हम अब अपना रास्ता समभ चुके हैं।" यह जागते हुए एशिया की आवाज थी, पश्चिम के लड़खड़ाते हुए साम्राज्यवादी देशों को। नासर ने संकल्प किया, मैं अपने देश को अपने ही पैरों पर खड़ा करूंगा। मिस्न की ही मिल्कियत स्वेज नहर उसका साधन बना।

.स्वेज नहर:--लालसागर ग्रौर भुमध्यसागर को मिलानेवाली १०८ मील लम्बी स्वेज नहर का निर्माण एक फ्रांसिसी इन्जीनियर फर्डिनन्ड डी. लेसेप्स ने १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था। नहर का निर्माण कार्य १८५६ में प्रारम्भ किया गया स्रौर १० वर्ष बाद, १७ नवम्बर, १८६६ के दिन इस नहर में विधिवत् यातायात कार्य चालू कर दिया गया। नहर का निर्माण प्रारम्भ में स्वेज नहर कम्पनी के अन्तर्गत हुन्ना। इस कम्पनी के अधिकतर शेयर फांस के थे, श्रीर यह शर्तथी कि लाभ का १५% मिश्र सरकार को मिलेगा, ७५% कम्पनी के हिस्सेदारों को, एवं ६६ वर्ष के बाद भ्रर्थात् १६६८ में नहर का संपूर्ण स्वामित्व मिश्र की सरकार का हो जायगा। कालांतर में फांस के श्रलावा श्रन्य विदेशी सरकारों ने जैसे ब्रिटेन, श्रमेरिका, हार्लण्ड, बैल्जियम इत्यादि ने भी कम्पनी के हिस्से खरीद लिए। इस प्रकार नहर-कम्पनी के श्रधिकांश शेयर विदेशी सरकारों या विदेशी पूंजीपतियों के पास थे । नहर से लगभग ५० करोड़ रुपया वार्षिक मुनाफा होता था ।कर्नल नासर ने सोचा स्वेज नहर मिश्र की सम्पत्ति है, भ्रट्ट धन इसके सहारे विदेशी लोग कमाकर घर ले गये हैं, क्यों नहीं इस सम्पत्ति को मै अपने देश के निर्माण में लगाऊं। एक साहसी कदम उठाकर २६ जुलाई १९५६ के दिन उसने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया श्रीर यह घोषणा की कि ''मिश्र स्वेज नहर कम्पनी के वार्षिक

३६,०००,००० पौ० (लगभग ५० करोड़ रुपये) के लाभ का ग्रधिकारी होगा। हम ग्रब ग्रपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे ग्रौर जंग-खोरों तथा मानवता के दूश्मनों की बातो में नहीं ग्रायेगे।"

जैसी शका थी वही हुग्रा। २६ ग्रवट्बर १६५६ के दिन इजराइल ने अकस्मात मिस्र पर आक्रमण कर दिया। एक ही दिन में इजराइल की फौजें १ प्रमील अन्दर तक घुस गईं ग्रौर ३ दिन मे ही उन्होंने लगभग ३० हजार मिस्री सैनिकों की हत्या कर डाली। दूसरे दिन ब्रिटेन भीर फांस ने भी मिश्र पर जबरदस्त हमला बोल दिया। तमान दुनिया इस कर कांड को देखकर दंग रह गई। लोग सोचने लगे -- क्या इस शताब्दी में भी, संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी, यह संभव है कि बड़े राष्ट्र भ्रपनी पाश्चिक शक्ति के बल पर छोटे राष्ट्रों को जब चाहें हड़प ले। एशिया वालों ने पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों का नंगा नाच देखा। संयुक्त राष्ट्र संव में तूरन्त प्रश्त गया। सूरक्षा परिषद् की बैठक बलाई गई। उसने २ नवम्बर को म्रादेश दिया कि म्राकमक देश, मिस्र से ग्रपनी फौजे हटालें ग्रौर युद्ध बन्द करदे। इजराइल, ब्रिटेन भीर फांस तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद् के भादेश की भवहेलना की भीर वे ग्रपनी ग्राधुनिक, विध्वंसकारी शस्त्रों से सुसज्जित फौज ग्रौर बोम्बर्स के बल पर मिस्र को पदाकान्त करते हुए ग्रागे बढ़े। मिस्र की मदद को कोई नही स्राया। स्राखिर रूस ने ६ नवम्बर को ब्रिटेन तथा फास को चेतावनी दी कि या तो युद्ध को रोक दो ग्रथवारूसी शक्ति का सामना करने के लिये तैयार हो जाम्रो। ब्रिटेन भ्रौर फांस सहम गये, उन्होने कुछ सोचा श्रीर तुरन्त दूसरे दिन श्रपनी सेनाश्रों को युद्ध बन्द करने की भाजा दे दी। इस तरह उस यद्ध को जिसे विश्व की सर्वोपिर संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ भी समाप्त नही करवा सकी थी, रूस की एक धमकी ने बंद करवा दिया। युद्ध को समाप्त करने में एक कार एा ब्रिटेन की साधारण जनता का दबाव था; उसने कभी नहीं चाहा था कि बिना कारण उनका देश इस प्रकार विश्व के किसी भी ग्रन्य देश पर हमला करे। युद्ध समाप्त होने के घाठ दिन पश्चात् उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने ग्रापतकालीन सेना का एक दल भेजा जिसमें १३ राष्ट्रों के ६ हजार सैनिक सम्मिलित थे। युद्ध के ५ महीने बाद १० ग्रप्रेल १६५७ के दिन से नहर में, मिस्र सरकार की ब्यवस्था ग्रीर ग्राधिकार-सम्पन्नता में फिर से यातायात प्रारम्भ होगया।

स्वेज नहर के युद्ध ने एशियाई श्रीर श्रफीकी लोगो के मानस में यह बात स्पष्ट करदी कि उपनिवेशवाद श्रीर स्वाधीनता कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते; यदि एशिया श्रीर श्रफीका के देशों को श्रपनी स्वाधीनता बनाये रखना है तो पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी लिप्सा श्रीर उपनिवेशवाद से टक्कर लेनी ही पड़ेगी। उन्हें यह भी स्पष्ट भान होने लगा कि उपनिवेषवादी शिवतयां श्रपने उद्देशों की पूर्ति के लिए षड्यंत्र, कूटनीति श्रीर शर्वीय देशों में श्रांतरिक कलह उत्पन्न करना—इत्यादि साधनों का उपयोग करने में बिल्कुल भी नहीं सकुचायेगी। स्वेज नहर का युद्ध श्रीर उसमें श्रन्ततोगत्वा मिस्र के श्रात्म गौरव की रक्षा—यह इतिहास का संकेत था उस गति की श्रोर जो इस समय विश्व में जन साधारण के उत्थान, श्रीर राष्ट्रों में समानता के भाव की स्थापना की श्रोर हो रही है।

सृडान—पूर्वी प्रफीका में मिस्र के दक्षिए। में स्थित लगभग ७० लाख प्ररव ग्रौर निग्रो लोगों की लगभग मिलीजुली ग्रावादी का प्रदेश है। १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्घ में धीरे धीरे अग्रेज लोग उस अज्ञात से प्रदेश में प्रसारित होगए थे ग्रौर वहां उन्होंने अपना ग्राधिपत्य जमा लिया था। वहाँ की प्रमुख उपज गन्ना ग्रौर कपास के बल पर उन्होंने अपने देश ग्रौर जाति को समृद्ध बनाने में योग दिया। १८६६ ई० से, ब्रिटिश सरकार की सिफारिश पर मिस्र के बादशाह द्वारा नियुक्त एक गवनंर जनरल राज्य करता था—वास्तविक सत्ता तो अग्रेजों के ही हाथ में थी, मिस्र का बादशाह भी तो अग्रेजों के ग्राधीन था। प्रायः ऐसी ही स्थिति १९५३ तक बनी रही। मार्च १६३२ में एक ग्रधिनियम के द्वारा सूडान

को एक हद तक स्वराज्य दे दिया गया; एक विधान सभा का निर्माण हुम्रा, केवल रक्षा भ्रौर विदेश संबंधी मामलों पर गवर्नर जनरल का म्रिधिकार रहा। म्रांत में म्रगस्त १९५५ मे उक्त विधान सभा ने ही सुडान को एक स्वतंत्र, सर्वप्रभुता-सम्पन्न गरातंत्र राज्य घोषित कर दिया। श्रफीका में मिस्र श्रौर सुडान स्वाधीन होने के श्रतिरिक्त दो श्रौर प्रदेश स्वाधीन हुए । वे हैं, ब्रिटिश टोगोलैएड एवं गोल्डकोस्ट, जहाँ के मूल निवासी स्रफीकी लोगों पर १६ वीं शताब्दी (उत्तरार्ध) में स्रंग्रेजों ने श्रपना श्राधिपत्य जमा लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ भी स्वतंत्रता के लिए भ्रांदोलन चले । जन नेता डा० नक्रमाह ने, १६४६ ई० में, महात्मा गांधी के सत्याग्रह ग्रांदोलन का रास्ता ग्रपनाया ग्रीर उसी के द्वारा उसने म्रपने देश के लिए स्वाधीनता प्राप्त की । ६ मार्च, १६५७ के दिन गोल्डकोस्ट श्रौर ब्रिटिश टोगोलैण्ड स्वतंत्र घोषित हुए, श्रौर ये दोनों प्रदेश मिलकर एक लोकतंत्रीय राज्य के रूप मे श्रस्तित्व मे आए। इस नये राज्य का नाम घना रक्खा गया, डा० नक्रमाह यहाँ के प्रथम प्रधान मंत्री बने । यह ग्रभी तक ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त देश है।

मलाया प्रायद्वीप—३१ ग्रगस्त १६५७ के दिन मलाया प्रायद्वीप स्वतंत्र हुग्रा,—मलाया के दक्षिए में सामिरक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप ग्रौर बंदरगाह सिंगापुर पर ब्रिटेन ने ग्रपना कब्जा कायम रखा। १० वीं शताब्दी के प्रारंभ में मलाया के प्रदेशों पर जहां मुसलमान सुल्तान राज्य करते थे ग्रौर जो रबर ग्रौर टीन में बहुत धनी हैं, कब्जा कर लिया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही वहां साम्यवाद का प्रचार हो गया था ग्रौर गुरीला लड़ाकों ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। ग्राए दिन ब्रिटिश ग्रफसरों की हत्याएं हो जाती थीं। मलाया की कुल ग्राबादी में तीन प्रमुख जातियों के लोग हैं यथा, मलय (पुराने निवासी), चीनी ग्रौर भारतीय। सुल्तानों के ग्राधीन इन लोगों के साम्यवाद-विरोधी तत्वों को मिलाकर, ब्रिटेन ने एक संघीय संविधान

का निर्माण कर उसके अन्तर्गत मलाया को ३१ अगस्त १६५७ से स्वतंत्र कर दिया। वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में औपिनवेशिक स्वराज्य प्राप्त देश है। साथ ही साथ अवटूबर १६५७ में मलाया और ब्रिटेन में पारस्परिक रक्षा के लिए एक संधि हो गई, जिसके अनुसार ब्रिटेन को मलाया में अपनी फौजें रखने का अधिकार मिल गया। मलाया की रैयत पार्टी ने, जो कि एक प्रगतिवादी दल है, इस संधि का विरोध किया। उधर साम्यवादी गुरिल्ला लोगों की हलचल अभी चालू है।

### अमेरिकन साम्राज्य का विघटन

संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं अपने में इतना विशाल श्रीर सम्पन्न देश है कि उसको मन्य किसी उपनिवेश या राज्य की म्रावश्यकता नहीं। परम्परा से वह एक स्वाधीनता-प्रेमी देश है। सबसे पहिले इसी देश ने १७७६ ई० में मानवीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा की थी। म्राधिक-सामाजिक क्षेत्र में भी इस देश का आधार व्यक्ति स्वातन्त्र्य. निजी साहस ग्रीर निजी स्वामित्व पर ग्राधारित व्यापार-उद्योग रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इन्ही मान्यतास्रों को स्रक्षण्य बनाए रखने के लिए उसे अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ा, श्रौर ग्रन्य देशों पर श्रार्थिक या राजनैतिक प्रभुत्व कायम करना इसने ग्रपनी दृष्टि से न्याय संगत माना। श्रतः सुदूरपूर्व में फिलीपीन पर, प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर, श्रीर ग्रपने ही तट के पूर्व में पोर्टोरीको द्वीप पर इसने कब्जा किया । किन्तु श्रमेरिकन साम्राज्यवाद का यह राजनैतिक रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उसका भ्रार्थिक रूप । परोक्ष या ग्रपरोक्ष ढंग से भ्रपना भ्रार्थिक पंजा उसने कई देशों पर जमाया है। उसके म्राधिक पंजे के विस्तार की तो अपनी एक अलग ही कहानी है, जिसकी चर्चा आगे होगी। जहां तक पूराने राजनैतिक साम्राज्य का प्रश्न है उसका तो विघटन ही हुमा।

फिलीपीन: यहां के श्रादिवासी मंगलोइड श्रौर श्रस्ट्रोलोइड उप-जातियों के लोग हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से इस देश में बसते रहे हैं। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्पेनिश लोगों ने फिलीपीन द्वीपों का पता लगाया श्रीर धीरे धीरे उन्होंने इन प्रदेशों को श्रपना उपनिवेश बना लिया। १८६८ ई० में स्पेन-ग्रमेरिकन युद्ध में, ग्रमेरिका ने फिलीपीन को जीतकर वहां ग्रपना राज्य स्थापित किया। किन्तु वहां के स्पेनिश लोगों ने, जो कि वहां के ग्रादिवासियों में घुलमिल गये थे, स्वाधीनता के लिए ग्रांदोलन जारी रखे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने १६३४ में स्वाधीनता प्रदान करने का वायदा किया, किन्तु वह वायदा मात्र रहा। द्वितीय महायुद्ध में, १६४२ में, जापान ने फिलीपीन को हथियाया; १६४६ में जापान के पतन के बाद ग्रमेरिका ने फिर उसे जीत लिया। १६४६ में ग्रमेरिका ने श्रपनी स्वेच्छा से फिलीपीन को स्वतन्त्र घोषित किया श्रीर वह एक गएतन्त्रीय राज्य बना। फिर भी उस देश पर श्रमेरिका का प्रभाव है, ग्रीर वहां इसने सामरिक महत्व के कई श्रइं बना रखे हैं।

#### फ्रांसीसी साम्राज्य का विघटन

मुदूर पूर्व में अभी १६५४ तक हिन्द चीन फांस का सबसे अधिक महस्वपूर्ण प्रदेश था। फांसीसी सत्ता के अन्तर्गत इसमें तीन राज्य थे:—
(१) वियटनाम जिसमें टोंगिकिंग, अन्नाम एवं कोचीन-चीन तीन प्रान्त थे; (२) लाओस; (३) कम्बोडिया। चावल, गन्ना और खोपरा में धनी इस प्रदेश में फांस ने १८५६ ई० में प्रवेश करना शुरू किया और १८८५ ई० तक सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। दितीय विश्व-युद्ध के अवसर पर जून १६४० में जापान ने इसको जीत लिया, किन्तु सितम्बर १६४५ में जापान की हार के बाद फांस ने फिर हिन्द चीन को अपने कब्जे में कर लिया। वहां के लोगों में स्वाधीनता की आग जग चुकी थी। फांस में शिक्षा-प्राप्त और कोम्यूनिज्म के सिद्धांत में प्रणीत एक नेता, डा० हो चि-मिन का १६५० में उदय हुआ; उसने गृरिल्ला लड़ाकुओं का संगठन किया और फांसिसी साम्राज्य के विश्व खड़ाई छोड़ दी। फांस ने सोचा कि वे अपनी फौजी शक्ति से गृरिल्ला

लड़ाकुग्रों को दबा सकेंगे, किन्तु खूब ग्रधिक शिवत लगाने पर भी वह ऐसा करने में सफल न हो सका, बिल्क गुरिल्ला देशभवत फ्रांसिसी फौजों को जगह जगह काट काट कर गिरा रहे थे। हो चि-मिन फ्रांसिसी सरकार को उखाड़ता हुग्रा ग्रागे बढ़ रहा था, देश का सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी भाग उसने अपने कब्जे में कर लिया था, अमेरिका ने लड़ बड़ाते हुए फ्रांसिसी साम्राज्य को खड़ा रखने के लिये हिध्यारों की मदद पहुंचाई, किन्तु वह भी कुछ काम न ग्राई। १६५४ तक हो चि-मिन भीर उसकी गुरिल्ला फौजों ने फ्रांस को लगभग समुद्र के किनारे तक खदेड़ दिया। किन्तु इस दृष्टि से कि अन्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का निपटारा आपसी बातचीत से हो न कि युद्ध से, भारत के सुभाव पर हिन्दचीन भीर फांस के भगड़े को तय करने लिए रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फांस और हिन्दचीन के राज्यों का १६५४ में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन एक समभौता करवाने में सफल हुग्रा। इसके अनुसार हिन्दचीन की राजनैतिक स्थिति निम्नप्रकार बन गई—१६५४ ई० में।

- (१) उत्तर-पश्चिम में लाग्नोस एक स्वतन्त्र वैधानिक राजतन्त्रीय राज्य रहा—स्थानीय राजा के ग्राधीन ।
- (२) दक्षिरा-पश्चिम में कम्बोडिया भी एक स्वतन्त्र वैधानिक राजतन्त्रीय राज्य रहा—स्थानीय राजा के ग्राधीन ।
- (३) पूर्वीय भाग ( वियटनाम ) दो भागों में विभक्त होगया। १७ उत्तरी श्रक्षांस से ऊपर उत्तरी भाग में साम्यवादी गएतन्त्र राज्य (वियटमिन) स्थापित हुग्रा, हो चि-मिन के नेतृत्व में। दक्षिएी भाग में ग्रमेरिकन शक्ति के ग्राधार पर तथाकथित राष्ट्रवादी गएतन्त्र स्थापित हुग्रा। जेनेवा कान्फोंस में यह भी तय हुग्रा कि एक तटस्थ कमीशन ( भारत, पोलैंड ग्रीर कनाड़ा ) युद्धवंधी रेखा पर निरीक्षए रक्ले, एवं जुलाई १९५६ में दोनों विभागों का एकीकरएा करने के लिए स्वतन्त्र चुनावों की व्यवस्था करे। किन्तु ग्रमेरिका के प्रभाव में दक्षिए

वियतनाम की सरकार ने उक्त शर्तो का उलंघन करके यथा समय म्राम चुनाव नहीं होने दिए ।

भारत में फ्रांस ने, १८वीं सदी में, निम्नांकित पांच स्थानों पर ग्रिधिकार जमाया था:—चन्द्रनगर, पांडीचेरी, कारीकल, माही, एवं यनाँन। ये पांचों स्थान भारत ग्रीर फ्रांस में ग्रापसी सद्भावपूर्ण बात-चीत से स्वतन्त्र होगए; चन्द्रनगर १९५२ में, एवं शेष चारों स्थान १९५४ में।

१६वीं शताब्दी में जब यूरोप के देशों ने श्रफ़ीका के 'श्रंधेर', श्रज्ञात से महाद्वीप के स्रांतरिक भागों मे प्रवेश करना प्रारंभ किया था, तभी फांस ने उत्तर-पश्चिम श्रफीका में, श्रपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस साम्राज्य के ग्रन्तर्गत चार मुख्य प्रदेश समाविष्ट थे: -- ट्युनीसिया, फैंच मोरक्को, श्रलजीरिया, भमध्यरेखीय स्रफीका। दो विश्व युद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप इन श्रयीनस्थ देशों के लोगों में स्वतंत्रता के विचार श्रौर स्वाधीन होने की तीव भावना उत्पन्न हुई। "द्वितीय युद्ध" के बाद स्वाधीनता के लिए श्चांदोलन प्रारंभ हुए, मूल-निवासियों (ग्ररब मुस्लिम, या काले ग्रफीकी) श्रीर फांसीसी फौजों में जगह जगह डटकर लड़ाइया हुई, मूलनिवासियों के गांव के गांव बमों से उड़ा दिए गए; हजारों जन सामहिक रूप से गोली के शिकार बना दिए गए, किन्तु स्वतन्त्रता के लिए स्रांदोलन बंद न हो सके; मूल निवासियों ने भी षड्यंत्र किए, फ्रांसिसी ग्रफसरों की हत्याएँ कीं। इन आंदोलनों के फलस्वरूप सबसे पहिले ट्युनीसिया, जिसकी भाबादी लगभग २२ लाख है, जिसमें भ्रधिकतर भरबी मुसलमान हैं; २२ भ्रप्नेल १९५५ के दिन स्वतन्त्र घोषित किया गया । इसके उपरांत लगभग ६० लाख ग्राबादी वाला प्रदेश, फैंच मोरक्को, जिसमें ग्रधिकतर भुमध्यीय जाति के मुसलमान हैं और २० लाख फांसीसी गोरे भी हैं, २ मार्च १९५६ के दिन स्वतन्त्र घोषित किया गया। ग्रल्जीरिया में हिंसात्मक, षड्यंत्रात्मक भ्रांदोलन चल रहे हैं, भ्रीर यह स्पष्ट है कि उसे गुलाम बनाकर नहीं रक्खा जासकेगा। भूमध्यरेखीय प्रदेश जिसमें म्रिधिकांश भागसहारारेगिस्तान है, म्रिविकसित पड़ा है।

#### डच साम्राज्य का विघटन

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में डच साहसी नाविक और व्यापारियों ने हिन्देशिया (सुमात्रा, जावा, बोनियो, सिलीबीज एवम् न्यूगिनी) में प्रवेश करना प्रारम्भ किया था। १६०२ ई० में डच ईस्ट इन्डिया-कम्पनी स्थापित हो चुकी थी। १६०२ से १६४१ ई० तक डच लोगों ने सम्पूर्ण हिन्देशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चावल, मसाले, गन्ना, रबर, चाय, काफ़ी और खोपरा इत्यादि वस्तुओं में अनन्त धनी यह देश डच लोगों की समृद्धि को कई शताब्दियों तक बढ़ाता रहा।

१६४२ ई० में जापान ने डच हिन्देशिया पर भ्राक्रमण किया, ह मार्च १६४२ के दिन डच फौजों ने ग्रात्मसमर्पण कर दिया ग्रीर हिन्दे-शिया की ६ करोड जनता जापानी राज्य के आधीन हो गई। अगस्त १६४५ में द्वितीय महायुद्ध में, जब जापान की हार हुई तो हिन्देशिया की जनता के नेता डा० सूकर्गों ने अस्थायी हिन्देशिया-प्रजातन्त्र राज्य की घोषगा की। किन्तू उसके ६ महीने बाद ही द्वितीय महायद्ध की पूर्वा-पर स्थिति लाने के बहाने डच लोगों ने वहां पर ग्रपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। हिन्देशिया की जनता स्वतन्त्रता के लिये तिलमिला उठी, विद्रोह छिड़ गया, देश भर में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूरक्षा परिषद ने हिन्देशिया में शांति श्रीर व्यवस्था कायम करने के लिये एक आयोग नियुक्त कर दिया। अंत में हालैंड से एक समभौते के परिगाम स्वरूप, २७ दिसम्बर १६४६ के दिन हिन्देशिया स्वतंत्र गरातंत्र राज्य घोषित कर दिया गया । देश के नेता डा० सुकर्गी प्रथम राष्ट्रपति बने । इस स्वतन्त्र गराराज्य में न्युगिनी का पश्चिमी भाग सम्मिलित नहीं हो पाया है, वहां डच लोगों ने ग्रभी तक (ग्रक्टूबर १६५७) श्रपना श्रधिकार जमा रखा है। हिन्देशिया उसको भी मिला लेने के प्रयत्न कर रहा है।

### इटली के साम्राज्य का विघटन

१६वीं शताब्दी में अफ्रीका महाद्वीप के यूरोपीय देशों में बंटवारे के समय १ करोड़ २५ लाख अफ्रीकी जनसंख्या वाला देश अप्रवित्तिया १८८६ ई० में इटली के संरक्षण में आ गया था। ७ वर्ष अर्थात् १८६७ तक इटली के संरक्षण में रह कर वह स्वतंत्र हो गया। किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान में इटली ने अबीसीनिया पर फिर अपना कब्जा कर लिया था। १६३६ से १६४१ तक यह कब्जा रहा, और फिर उसी युद्ध के दौरान में ही १६४१ में वह स्वतंत्र होगया।

इरीट्रिया—१८८५ ई० में इटली ने इरीट्रिया को अपना उपनिवेश बनाया । द्वितीय महायुद्ध काल तक यह उसके आधीन रहा । युद्धोपरांत इरीट्रिया स्वतंत्र हुआ और १९५२ ई० में वह अबीसीनिया में सम्मिलित होगया; दोनों प्रदेश मिलकर एक संघ राज्य बन गए ।

लीबिया— ग्रिकीका के उत्तर में लीबिया लगभग १० लाख ग्ररवी मुसलमानों का प्रदेश है। टर्की ग्रीर इटली के १६११-१२ के युद्ध में इटली ने इसे जीतकर ग्रयने साम्राज्य का ग्रंग बना लिया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद भी वहां इटली का ग्राधिपत्य बना रहा। स्वतंत्रता के लिए ग्रान्दोलन चले, ग्रन्त में २४ दिसम्बर १६५१ के दिन लीबिया स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया।

एशिया और भ्रफीका महाद्वीपों में उपर्युक्त राज्यों के स्वतंत्र होने के उपरान्त भी भ्रनेक प्रदेश ऐसे बचे हैं जो या तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के भ्रन्तर्गत भ्रभी तक गुलाम है, या संयुक्त राष्ट्रसंघ के भ्रादेशानुसार साम्राज्यवादी देशों की संरक्षता में है। ऐसे प्रदेशों के नाम नीचे दो तालिकाभ्रों में दिए जाते हैं:—

# विश्व के पराधीन देश ( अक्टूबर १६४७ )

| साम्राज्यवादी<br>देश | ग्राधीन देश                                                                                                                                                                                                                   | विशेष                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ब्रिटेन              | श्रफ्रीका में :—गेम्बिया, सीरालिग्रोनी, नाइ-<br>जीरिया, बेचुग्रानालेंड, रहोडेशिया-न्याजालेंड<br>संघ, यूगांडा, केनया, ब्रिटिश सोमालीलेंड,<br>जंजीबार द्वीप<br>श्रर्व में :—ग्रदन एवं समीपस्थ प्रदेश<br>चीन में :—होंग कोंग नगर |                           |
|                      | भूमध्यसागर में :—साईप्रेस,माल्टा,जिबरा-<br>लटर<br>प्रशांत महासागर में :—सोलोमन,न्यू हैबरी-<br>डीज एवं ग्रन्य छोटे द्वोप                                                                                                       | पराधीन<br>देशों की<br>कुल |
|                      | श्रटलांटिक महासागर में :—जमाइका,<br>ट्रोनीडाड, बरमुडा, सेंट हेलेना, एवं कुछ<br>ब्रत्य छोटे द्वीप                                                                                                                              | जन-संख्या                 |
|                      | <b>हिन्द महासागर में</b> :— रोडरीग्यूज, मोरेशि-<br>यस, सीकीलीज द्वीप                                                                                                                                                          |                           |
|                      | पू० एशिया में :सिंगापुर, उत्तर बोर्नियो                                                                                                                                                                                       |                           |
| श्रमेरिका            | ग्रलास्का–उत्तर ग्रमेरिका में<br>प्यूट्रोरिका–ग्रटलांटिक द्वीप                                                                                                                                                                |                           |

| साम्राज्यवादी<br>देश | श्राधीन देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विशेष               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| फ्रांस<br>पुर्तगाल   | अफ्रीका में :— ग्रलजीरिया, भूमध्य-रेखीय प्रफ्रीका, फेंच-पिरचमी ग्रफ्रीका, फेंच तोगोलंड, फेंच-सोमाली लेंड, मडागास्कर प्रशान्त महासागर में :— न्यू केलेडोनिया, न्यू हैवरीडीज द्वीप द० अमेरिका में :— फेंच गियाना अफ्रीका में :— पोर्चुगीज गिनी, मोझांबीक, ग्रंगोला, साम्रोटोमी एवं प्रिसाइप द्वीप भारत में :— गोग्रा, डामन, ड्यू चीन में :— मकाग्रो हिंदेशिया में :— टिमर अटलांटिक द्वीप :— केप वर्ड एवं ग्रजोर्स | लगभग<br>१५<br>करोड़ |
| स्पेन                | श्रफ्रीका में:—स्पेनिश पश्चिमी भ्रफीका,<br>स्पेनिश गिनी, कैनेरी द्वीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| होलैंड               | हिंदेशिया में :—पश्चिमी न्यू गिनी<br>द० ऋमेरिका में :—सुरीनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| बेलजियम              | अफ्रीका में:-बेलजियन कोंगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| डैनमार्क             | ग्रीनलैंड, ग्राइसलैंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

संयुक्त राष्ट्रसंघ के त्रादेशानुसार संरक्तित प्रदेश (त्राक्टूबर १६५७)

| प्रशासक देश            | संरक्षित क्षेत्र        | जन संख्या | विशेष                             |
|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ब्रिटेन                | श्रफीका में—            |           |                                   |
|                        | टंगानियाका              | ८० लाख    |                                   |
|                        | केमरून                  | १४ "      |                                   |
| फ्रांस                 | श्रफ्रीका में—          |           | ाभग                               |
|                        | केमरून                  | ३१ लाख    | <u> </u>                          |
|                        | तोगोलें <b>ड</b>        | १० ,,     | जनसंख्या लगभग<br> ड़              |
| वेलजियम                | श्रफ्रीका में—          |           | कुल जा<br>करोड़                   |
|                        | रुजांडा—उ <i>रुं</i> डी | ४१ लाख    | 를 <sup>1</sup> 등                  |
| न्यू जी लैंड           | प्रशांत द्वीप—          |           |                                   |
| 6                      | पश्चिमी समोग्रो         | ६२ लाख    | संरक्षित क्षेत्रों                |
| श्रास्ट्रे लिया        | प्रशांत द्वीप <i>—</i>  |           | संर                               |
|                        | पूर्वी न्यू गिनी        | १२ लाख    |                                   |
|                        | नोरू                    | ३ हजार    |                                   |
| इटली                   | अफ्रीका में —           |           |                                   |
|                        | सोमाली लैंड             | १३ लाख    | १६६० में                          |
| श्रमेरिका<br>(सं० रा०) | प्रशांत द्वीप (समूह)    | ६० हजार   | स्वतंत्र होगा।<br>सामरिक<br>महत्व |
|                        |                         |           |                                   |

### १. एशिया और अफीका के राष्ट्रों का संगठन

श्चरव लीग-एशिया ग्रीर श्रफीका के श्चरव प्रधान देशों में यह भावना पैदा होरही थी कि वे यूरोप के शोषएा से मुक्त हों, श्रीर श्रपनी स्वाधीनता भीर प्रभुसत्ता कायम रखने में स्वयं समर्थ बनें। धर्म (इस्लाम) श्रीर संस्कृति की समानता ने श्ररब देशों को एक गठबंधन में संबद्ध कर दिया। परस्पर ग्राधिक-सामाजिक सहयोग ग्रीर सहायता, एवं राजनैतिक स्वाधीनता ग्रीर प्रभुसत्ता बनाये रखने के लिए, २२ मार्च १६४५ के दिन काहिरा (मिस्र) में साऊदी ग्ररब, यमन, ईराक, जोर्डन, सीरिया, लेबनान, एवं मिस्र-७ श्ररब देशों की "श्ररब लीग" का निर्माण हुम्रा। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका स्थाई कार्यालय रक्खा गया, एवं उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिवत संगठन बनाकर कार्य प्रारम्भ किया गया। यद्यपि पराधीन अरब देशों यथा, टयनीसिया, मोरक्को, लीबिया, अलजीरिया की स्वाधीनता के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ में ग्ररब लीग खुब प्रयत्न कर रही है, फिर भी इन १०-११ वर्षों (१६४५-१६५६) के कार्यनामों से यह सिद्ध नहीं होता कि यह लक्ष्य-बद्ध कोई बहुत सुगठित संघ हो। इसके निर्माण के कुछ ही काल बाद उसमें दो दल होगये: एक भ्रोर होगया जोईन जिसने फलस्तीन का श्ररबी भाग (१६४८ में भ्रलग इजराइल राज्य स्थापित होने पर ) बिना 'लीग' की श्रनुमति के श्रपने में मिला लिया था; इसके समर्थन में खड़े होगये ईराक ग्रीर लेबनान; दूसरी श्रोर होगये-मिस्न, साऊदी श्चरब, यमन श्रौर सीरिया। इसके उपरान्त ये श्चरब देश पश्चिमी देशों की शतरंजी चाल में फंस गए। स्रांग्ल-ग्रमेरिकन गृट द्वारा निर्मित 'मध्यपूर्व-प्रतिरक्षा-संगठन' के श्रंतर्गत मध्यपूर्व के देशों में बग़दाद संधि (जनवरी १६५५) हुई, इसमें ईराक तो सम्मिलित होगया, किन्तु इसके विपरीत मिस्र तथा सीरिया ने एक पृथक ही ग्ररब-प्रतिरक्षा-संधि (अक्टूबर १६५५) की। मिस्र पर जब इंगैलैंड, फ्रांस और इज़राइल का म्राक्रमण (१६५६) हुमा तो उसकी रक्षा के लिए मरब राष्ट्र एक सूत्र

में बंधकर खड़े नहीं हो सके। फिर भी ग्ररब लीग एशिया में पश्चिमी उपिनवेशवाद के विरुद्ध एक संगठित ग्रावाज का प्रतीक है; इस ग्रावाज ने लीबिया, टघूनीसिया एवं मोरक्को को स्वाधीन करवाने में योग दिया, ग्रीर ग्राज (ग्रक्टूबर १६५७) यह ग्रावाज ग्रलजीरिया में फांसीसी दमन के विरुद्ध उठ रही है।

### एशियाई संबंध सम्मेलन

प्रथम बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यह चेतना समस्त एशिया श्रीर श्रफीका के लोगों में जागृत हुई कि उन्हें सामूहिक रूप से एक साथ बैठ कर श्रपनी समस्याओं को समभना चाहिये एवं परस्पर सहयोग से अपना उत्थान करना चाहिये। इन महाद्वीपों के नव स्वतन्त्रता-प्राप्त देशों को यह महसूस हुआ कि गुलामी की एकसी ही परिस्थितियों से वे निकले हैं, उनके देश पराधीनता के काल में श्रविकसित रहे हैं, एवं श्रभी तक करोड़ों उनके ऐसे भाई हैं जो साम्राज्यवादी पंजे में फंसे हुए हैं।

ज्यों ही भारत स्वतंत्र हुआ उसने एशिया के देशों का एक सम्मेलन करने का निश्चय किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से भारत की "इंडियन काँसिल आँफ वर्ल्ड अफेयर्स" ने, नई दिल्ली में एशिया के विभिन्न देशों की सांस्कृतिक, एवं शैक्षिणिक संस्थाओं को सम्मेलन में सम्मिलत होने के लिये आमंत्रित किया। इसमें विभिन्न देशों के शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन में एशियाई देशों की सामान्य समस्याओं पर सद्भावना पूर्ण विचार विनिमय हुआ। अमुख समस्यायें जिन पर बात चीत हुई, वे थीं (१) एशिया में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (२) रंग भेद एवं जाति भेद की समस्या (३) कृषि एवं औद्योगिक विकास (४) उपनिवेशवादी अर्थ व्यवस्था से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की आर प्रगति (४) सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्यायें, विशेषतः एशिया में स्त्रियों की सामाजिक स्थित और उनके उत्थान की समस्या।

ग्राधुनिक विश्व इतिहास में यह पहला ग्रवसर था जब एशिया के लोग इस प्रकार ग्रपनी समस्याओं पर बात चीत करने के लिये एक साथ बैठे। विश्व इतिहास की शक्तियों में एक नई शक्ति का उदय हुग्रा था। सोया हुग्रा एशिया जाग चुका था। योरोप ग्रौर ग्रमेरिका ग्रब इसकी ग्रवहेलना नहीं कर सकते थे।

बांड ग सम्मेलन-एशिया और श्रफीका के स्वतंत्र देशों को एक दूसरे के म्रधिक निकट लाने के लिये एवं परस्पर साँस्कृतिक, राजनैतिक स्रीर म्राथिक सहयोग स्थापित करने के लिए २६ एशियाई ग्रीर श्रफीकन देशों का भ्रप्रेल १६५५ में एक सम्मेलन हिंदेशिया के बाँडुंग नगर में हुमा। भाग लेने वाले प्रमुख देश साम्यवादी चीन, भारत, हिंदेशिया, लंका, पाकिस्तान, बर्मा, श्ररब, मिस्र, एथिश्रोपिश्रा श्रादि थे। सम्मेलन ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए थे यथा, विश्व शांति के लिए विश्व के सब देशों ग्रीर लोगों का स्वतंत्र होना ग्रावश्यक है; जब तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जीवित है तब तक विश्व में न्याय ग्रौर चैन की स्थिति नहीं ग्रासकती, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा उद्घोषित मानवीय अधिकारों की स्थापना नहीं हो सकती। परमाणु शक्ति के विनाशकारी एवं शांतिमय उपयोगों का महत्व समक्ता गया था, श्रीर इस बात पर जोर दिया गया था कि ग्रग् परीक्षण करने वाले देश श्रपना श्रण परीक्षण बन्द करें। विश्व में शांति के लिए, भारत द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के पंचशील सिद्धान्तों का अनुमोदन किया गया था। सम्मेलन में यह भाव बिल्कुल स्पष्ट होगया था कि पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित या अनुमोदित किसी भी "तथाकथित" 'रक्षात्मक' गुट में सम्मिलित होना विश्व शांति में बाधक होगा, उससे युद्ध की तनातनी स्रीर भी बढ़ेगी। इसके म्रतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने यह मांग पेश की गई थी कि राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में एशिया एवं ग्रफीका के देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सम्मेलन विश्व की हलचल में बढ़ती हुई एशिया की महत्ता का संकेत था। १८७० ई० से १६४५ तक का विश्व इतिहास तो मानो केवल पाश्चात्य देशों की गतिविधियों का ही इतिहास था—उसमें एशियाई देश तो बिल्कुल गौरा, निष्क्रिय से थे। किंतु १६४५ से इतिहास का ऐसा कम बन रहा है जिसमें एशिया के देश सिक्रय होकर आगे आ रहे हैं और विश्व इतिहास की गति को प्रभावित कर रहे हैं। विश्व इतिहास, मानव सम्यता और संस्कृति के निर्माण में पूर्व के देशों की प्रतिभा और भावना का स्थान अब गौरा नहीं रह सकेगा।

### २. विश्व में साम्यवादी प्रसार

साम्यवाद का दार्शनिक ग्राधार है-दुन्द्वात्मक भौतिकवाद; श्रौर इसका इतिहास का विश्लेषण ग्रीर ग्रध्ययन करने का ढंग भी है--भौतिकवादी, वस्तुवादी, भ्रॉबजैनिटव । समाज में एक स्थिति होती है, प्राकृतिक एवं वस्तू संबंधी ज्ञान-वर्धन से उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप समाज में एक प्रति-स्थित उत्पन्न हो जाती है, जिसका समाहार होता है-समन्वयात्मक स्थिति में। इस तरह मानव समाज गतिमान रहता है, उसमें परिवर्तन ग्रीर विकास होता रहता है। इतिहास के इस प्रकार के विश्लेषण ग्रीर ग्रध्ययन के ग्राधार पर साम्य-वादी यह देख पाये है कि दुनिया में साम्यवाद का आना अवश्यंभावी है, इतिहास की शक्तियां इस दिशा की श्रीर ही काम कर रही हैं। साम्य-वादी रूस ने ग्रपने श्रापको इस ऐतिहासिक परिवर्तन का श्रग्रदूत माना है। याद होगा, रूस में दुनिया की सर्वप्रथम साम्यवादी क्रांति (१६१७) के बाद वहाँ के एक नेता ट्रोटस्की ने कहा था कि विश्वभर में तूरंत ही साम्यवादी क्रांति छेड देनी चाहिए। उस समय तो लेनिन भौर स्टालिन ने विश्व क्रांति के लिए परिस्थितियां उचित नहीं समभी थीं। किन्तु श्राज (१६५७ में) इतिहास का अवलोकन करने पर तो हम यह घटता हमा देख रहे हैं कि प्रथम साम्यवादी क्रांति के केवल ३० वर्ष बाद लगभग भ्राधा संसार साम्यवादी भ्राधार पर संगठित हो जाता है। साम्यवादी प्रसार का मध्ययन निम्न तालिका से किया जा सकता है:-

अक्टूबर् १६४७ में साम्यवादी विश्व

| वर्ष जिसमें              | देश जिसमें साम्यवादी     | देश की श्राबादी |                                                    |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| साम्यवादी<br>व्यवस्था आई |                          | लगभग            | বিহাদ                                              |
| 28.8                     | क्रिस                    | १६ करोड़ ३०लाख  | प्रथम विश्वयद्ध काल मे                             |
| 8838<br>8838             | म्राउटर मंगोलिया         | १० लाख          | रूस की तरह का अनवादी गरातंत्र                      |
| 8688                     | पोलैंड                   | २ करोड़ ५० लाख  | दितीय विश्वपुद के बाद                              |
| :                        | रुमानिया                 | १ करोड़ ७० लाख  | <b>~</b>                                           |
|                          | चेकोस्लोवेकिया           | १ करोड़ ५० लाख  | : :                                                |
| : :                      | हंगरी                    | १ करोड़         | : 2                                                |
|                          | बलगेरिया                 | ७५ लाख          | : =                                                |
|                          | म्रलबेनिया               | १२ लाख          | : 2                                                |
|                          | युगोस्लेविया             | १ करोड़ ७० लाख  | : 2                                                |
|                          | पूर्वी जर्मनी            | १ करोड़ ७५ लाख  | : 5                                                |
| १६४व                     | उत्तरी कोरिया            | ६० लाख          |                                                    |
| 8888                     | चीन (मंचूरिया, इनर मंगो- | ४० करोड़        | चीन में राष्ट्रवादी एवं साम्यवादी दलों के बीच      |
|                          | लिया, सिंकियांग भ्रौर    | <b>Vertical</b> | गृह युद्ध के फलस्वरूप                              |
|                          | तिब्बत सहित)             |                 |                                                    |
| 8848                     | वियट मिन                 | १ करोड़ ५० लाख  | फांसीसी उपनिवेशवाद के विम्द्र युद्ध के फलस्वरूप    |
| 888                      | केरल (भारत)              | १ करोड़ ३६ लाख  | स्वतत्र निविचन द्वारा भारतके केरल राज्य में साम्य- |
|                          | •                        |                 | वादी दल की सरकार बनी।                              |

विश्व की लगभग 🕏 भाग जन संख्या साम्यवादी व्यवस्था मे आगई।

इसके ग्रितिरक्त, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए विश्व में ग्राये दिन जगह जगह सिकय प्रयत्न होते रहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद ऐसे प्रयत्न बर्मा में हुए, मलाया में हुए ग्रीर हो रहे हैं; इङ्गलंड में १६४५ से १६४६ तक समाजवादी मजदूर दल की सरकार रही; भारत ने भी समाजवादी व्यवस्था को ग्रपने सामाजिक-ग्रार्थिक संगठन का ध्येय बनाया है।

यह भी जात है कि विश्व के प्रायः सभी देशों में संगठित साम्यवादी दल है, पर्याप्त संख्या में लोग साम्यवादी विचारों से ग्रीर साम्यवादी देशों की वास्तविक (कियात्मक) उपलब्धियों से प्रभावित हैं, ग्रीर वे यह महसूस कर रहे हैं कि "ग्राधिक स्वतंत्रता" ग्रीर ग्रात्म-सम्मान पूर्वक जीवन-निर्वाह के साधनों की उपलब्धि के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता ग्रीर ग्राधिकार ग्राथंहीन होते हैं; एवं मानव मात्र का कल्याण इसी में है कि विश्व में शोषणहीन, वर्गहीन समाज का निर्माण हो।

### ३. रूस और अमेरिका में शीत युद्ध

द्वितीय महायुद्ध में रूस श्रीर श्रमेरिका एक दूसरे की मदद में कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे। रूस साम्यवादी देश था श्रीर श्रमेरिका पूंजीवादी, फिर भी वे मित्र बन गए थे—ऐतिहासिक परिस्थितियों से बाध्य होकर। ऐसी परिस्थितियों निम्नांकित न्याय से बनीं:—

पूंजीवादी श्राथिक व्यवस्था श्रीर विकास की कम्पीटीशन (मुक्त प्रतिस्पर्धा) के सिद्धान्त पर श्राधारित है। जब तक समस्त विश्व का श्राधिक नियंत्रण एक स्थान (देश विशेष, या देशों के ग्रुप विशेष) में केन्द्रित नहीं हो जाता तब तक पूंजीवादी देशों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता चलती रहती है। १८७० ई० से पश्चिमी पूंजीवादी देशों का कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। उपनिवेशों के लिए पहिले छोटे मोटे युद्ध हुए जिनकी समाहिती १९१४-१८ में प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के महायुद्ध में हुई। युद्ध के बाद ऐसा मालूम होता था कि मानो विश्व का श्राधिक प्रभुत्व इङ्गलैंड-फांस के हाथों में श्रा गया है, किन्तु इसी बीच

एक पूंजीवादी—विरोधी शक्ति का उदय होगया, वह थी रूसी साम्य-वाद की शक्ति और दूसरी भ्रोर विजित या भ्रौपिनवेशिक लूट में पीछे रहने वाले भ्रन्य पूंजीवादी राष्ट्रों की म्राकांक्षा भी बढ़ी यथा, जर्मनी, इटली भ्रौर जापान भ्रपनी शक्ति बढ़ाने लगे। म्रतः द्वितीय महायुद्ध के पहिले स्थिति इस प्रकार बनी:—

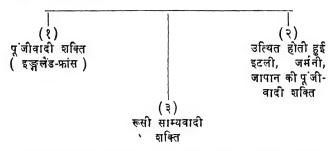

चाहिए यह था कि (१) श्रीर (२) मिल जाते श्रीर तीसरे कॉमन दुश्मन को खत्म कर डालते। इसी दिशा की श्रीर वस्तुतः पूंजीवादी कूटनीति का विकास हो भी रहा था। जैसे, ज्योंही रूस में साम्यवादी क्रांति हुई वैसे ही १४ पूंजीवादी राष्ट्रों ने रूस पर हमला कर दिया, किन्तु किसी प्रकार वह सफल नहीं हुग्रा। फिर नवंबर २५, १६२६ के दिन जर्मनी श्रीर जापान ने यह घोषणा करते हुए कि साम्यवाद तो विश्व में शांति श्रीर व्यवस्था के लिए एक खतरा है, साम्यवाद के विरोध में एक समभौते पत्र पर हस्ताक्षर किए; इस प्रकार पूंजीपित देशों का एक साम्यवादी-विरोधी संगठन विधिवत् श्रस्तित्व में श्राया। इस संगठन में इटली १६३७ में, एवं हंगरी, स्पेन श्रीर मंचुको १६३६ में सिम्मिलत हो गए। साथ ही साथ इङ्गलंड श्रीर फांस ने जर्मन सैनिक शिक्त को खूब बढ़ने दिया था, इसी श्राशा में कि साम्यवाद को रोकने के लिए एक दीवार खड़ी हो रही है। इसी प्रकार इन देशों की सरकारों ने स्पेन की उदार समाजवादी सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद देकर

(१६३६) वहां जनरल फ्रेंको की प्रतिकियावादी तानाशाही स्थापित करवादी थी। किन्तू इसी समय जर्मनी ने १९३८ में भ्रास्टिया ग्रीर चैकोस्लोवेकिया पर कब्जा कर लिया, श्रौर १९३९ में पोलैंड पर हमला कर दिया। इस पर विश्व के प्रमख साम्राज्यवादी देश इङ्गलैड ग्रीर फांस सशंकित हो उठे,-पूंजीवाद का ग्रंतिवरोध उभरने लगा; पूंजीवादी देशों में प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत हो उठा । इङ्गलैंड फांस (मित्रराष्ट्) जिनके हाथ में विश्व के अधिकतम उपनिवेश थे सर्शाकत हो उठे कि विश्व का प्रभुत्व उनके हाथ से खिसका। ग्रतः युद्ध पूंजी-वादी श्रौर साम्यवादी देशों में होने के बजाय पूंजीवादी देशों में श्रापस मे ही छिड़ गया। पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, इटली, जापान) के खेमे ने ग्रद्भुत शक्ति का परिचय दिया। इसने केवल दो वर्षों में, १९४१ तक, पोलैंड, होलैंड, बेल्जियम, लक्ष्मबर्ग, फ्रांस, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, हिन्दचीन, फारमुसा, उत्तरीचीन पर श्रपना अविपत्य जमा लिया; इङ्गलैंड पर भयंकर बम्बार्डिंग शुरू हो गया श्रीर ऐसा दिखने लगा कि विश्व में केवल धुरी राष्ट्रों का प्रभुत्व रहेगा। श्रीर फिर, १६४१ में जर्मनी ने साम्यवादी रूस पर हमला कर दिया-जर्मन फौजे रूसियों को खदेड़ती हुई स्टालिनग्रेड तक पहुंच गई; श्रौर तब फिर युद्ध का दौर बदला, "स्टालिनग्रेड एक महाकाव्य बन गया; सैनिक प्रतिरक्षा के इतिहास में वह थर्मोपली के समकक्ष ग्रा खड़ा हम्रा।" इङ्गलैंड का प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल जिसकी राजनैतिक म्राकांक्षा बस एक यह थी कि ''बोल्शविजम का गला उसके पालने में ही घोंटदे," उसी बोल्शविक रूस को बचाने के लिए आगे बढ़ा। इतिहास की ग्रनिवार्यता अजब थी। इङ्गलैंड, फ्रांस, श्रमेरिका श्रौर रूस मित्र बन गए। "मित्र राष्ट्रों" के पूंजीयादी देश रूसी लाल फौज की सराहना करते नहीं ग्रघाये। ग्रमेरिका के जनरल मैकार्थर ने कहा: "सभ्यता की स्राशा स्रव तो बहादुर रूसी फौजों के योग्य मंडो पर ही ग्राघारित है।" यद ने पलटा खालिया था; ध्री राष्ट्र पीछे हटने लगे थे; मित्र राष्ट्रों की विजय निश्चित थी। खतरा निकल गया: पुंजीवाद भौर साम्यवाद का भेद उभर श्राया। रूस की फीजें जर्मन फीजों को खदेड़ती हुई।बिलन तक पहुंची थीं कि इङ्गलैंड ने कहा-बस करो, बाकी का जर्मनी हम संभाल लेंगे; उधर पूर्व में रूस की फौजें जापानियो को खदेड़ती कोरिया के मध्य तक पहुंच गई थीं कि श्रमेरिका ने कहा-बस करो, बाकी का कोरिया हम संभाल लेगे। मित्र राष्ट्रों के बीच भेद की रेखा खिच गई। एक घटना भ्रौर हो चुकी थी; सभी मित्र राष्ट्र मिलकर, बिना कुछ छिपाए युद्ध संबंधी नीति बनाया करते थे, युद्ध की चाल तय किया करते थे। किंतु उधर श्रमेरिका ने परमाण बम का स्राविष्कार कर लिया, इस रहस्य को भ्रमेरिका ने रूस से सर्वथा गुप्त रक्खा, श्रीर बिना उसको सूचित किए भ्रमेरिका ने उसका प्रयोग भी जापान के विरुद्ध कर डाला। रूस के चित में शंका उत्पन्न हो गई। एक ग्रोर पूंजीवादी ग्रमेरिका की यह मन्शा हो गई कि युद्ध खत्म होते होते श्रधिकतम क्षेत्रों में श्रपना प्रभुत्व स्थापित करले; दूसरी भ्रोर साम्यवादी रूस का भी यही प्रयत्न हो गया । दोनों विलग हो गए, भ्रपना भ्रपना घर सभालने लगे ।

युद्ध के विनाश श्रीर विध्वंस के बाद केवल दो ही देश शिवतशाली श्रीर महत्वशाली बचे थे—ग्रमेरिका श्रीर रूस । विश्व के ग्रन्य सभी देश (कुछ श्रपवादों को छोड़ कर) श्रपनी श्रपनी भावनाश्रों, मान्यताश्रों या परिस्थितियों के वश उक्त दो देशों में से किसी एक के सीधे प्रभाव क्षेत्र में श्रागए या उसके मित्र बन गए। इस प्रकार कुछ देश ( पूर्वी जर्मनी, रुमानिया, बलगेरिया, पोलंड, श्रलबेनिया, युगोस्लेविया, चैकोस्लोवेकिया, हंगरी, चीन) तो रूस से संलग्न होगए। दूसरी श्रोर पूर्जीवादी विकास की प्रक्रिया श्रपनी चरम स्थित तक पहंची—

| युद्ध काल में | ग्रमेरिका, इगलंड ग्रौर | श्रीर शत्रु थे पूजीवादी |
|---------------|------------------------|-------------------------|
|               | फ्रास का मित्र तो आया  | जापान, इटली ग्रीर       |
|               | साम्यवादी रूस,         | जर्मनी।                 |

| युद्ध के बाद | ग्रमेरिका, इंगलैंड, ग्रौर<br>फांस का शत्रु तो था |         |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|
|              |                                                  | जर्मनी। |

इस प्रकार सभी पूंजीवादी देश (पिहले के शत्रु भी) एक खेमे में स्नागए। उनकी परस्पर प्रतिद्वन्द्विता समाप्त हुई, समस्त विश्व की (साम्यवादी देशों को छोड़कर) स्नार्थिक प्रभुता केवल एक पूजीवादी देश— स्रमेरिका में केन्द्रित होगई। सभी पूंजीवादी देश स्रमेरिका की छत्रछाया में स्नागए।

# अमेरिकी गुट (पूंजीवादी)

सयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राय: सभी पूजीवादी देशों को अपने 'प्रभाव क्षेत्र' में लाने में, एवं उनको साम्यवादी रूस के विरुद्ध किसी-न-किसी प्रतिरक्षा संगठन में सम्मिलित करने में समर्थ हुआ है। युद्धोत्तर काल में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुमित से, या उसकी प्रेरणा से, या उसके आर्थिक दबाव से जो संगठन या गठबंधन बने हैं वे नीचे दिये जाते हैं:—

१. श्रमेरिकी राज्यों का संगठन (O.A.S.: Organisation of American States) कोलोम्बिया राज्य के बोगोटा नगर में ३० श्रप्रैल १६४८ के दिन उत्तर श्रीर दक्षिण श्रमेरिका के २१ गण-राज्यों ने (जिसमें उत्तर श्रीर दक्षिण के सभी स्वतंत्र गणराज्य श्रागए) एक श्रविपत्र पर हस्ताक्षर किए, श्रीर उक्त संगठन का निर्माण किया । यह संगठन विभिन्न श्रमेरिकी राज्यों में राजनैतिक, सैनिक, श्राधिक, कानूनी, सामाजिक, बौद्धिक श्रीर सांस्कृतिक सहयोग बनाए रखने का प्रयत्न करता है, एवं यह स्पष्ट मान्यता लेकर चलता है कि किसी एक श्रमेरिकी राज्य पर सशस्त्र श्राक्रमण समस्त श्रमेरिकी राज्यों पर श्राक्रमण समस्त जाएगा, श्रीर सामूहिक रूप से श्राक्रमण का मुकाबला किया जायगा।

- २. पश्चिमी यूरोपीय देशों का संगठन—यूरोप के पूर्वीय प्रदेश तो साम्यवादी होगए ग्रौर वे रूस की सुरक्षा पंक्ति में ग्रागए। ग्राधिक आवश्यकताग्रों, साम्यवाद का भय, तथा ग्रपनी सभ्यता ग्रौर संस्कृति के मूल भूत ग्राधारों—जैसे व्यक्ति-स्वातंत्र्य, जीवन ग्रौर समाज का जनतंत्रीय ढंग—की रक्षा,—इन बातों ने यूरोप के पिच्छमी देशों को प्रेरित किया कि वे परस्पर सहयोग ग्रौर सुरक्षा की एक पंक्ति म सुसगठित होजाएं, एक संगठन बनाकर साम्यवाद का मुकावला करने के लिये खड़े होजाएं, एव भूतपूर्व शत्रु जर्मनी ग्रौर इटली को भी इस काम में सिम्मिलित करले! इस बात के लिए सबसे जबरदस्त दबाव था ग्रमेरिका का, जिसने ग्ररबो डोलर इन देशों में उनके ग्राधिक उत्थान ग्रौर सैनिक पुनर्सगठन के लिए बहा दिया। पश्चिमी यूरोप के संगठन की कड़ियां निम्न प्रकार है।
- (क) श्रग्लो-फ्रेच संधि: ४ मार्च १६४७ के दिन, डनकर्क में इङ्ग-लैंड श्रौर फांस ने एक मैत्री संधि की।
- (ख) बेनेलक्स संघ: बंत्जियम, नीदरलैंड श्रीर लक्समबर्ग ने परस्पर सहयोग श्रीर स्वतन्त्र व्यापार के लिए २६ श्रवटूबर १६४७ के दिन एक सघ का निर्माण किया।
- (ग) ब्रूसेल्स संधि: ब्रिटिश विदेश मंत्री बैविन की प्रेरणा से, कोम्यूनिस्ट प्रसार को रोकने के लिए एव सामूहिक सुरक्षा के लिए १७ मार्च १६४६ के दिन ब्रूसेल्स में ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम एवं लक्समबर्ग के विदेश मंत्रियों ने एक संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय एकता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।
- (घ) यूरोपीय आधिक सहयोग संगठन :—(O. E. E. C.: Organization for European Economic Co-operation)—संयुक्त राज्य अमेरिका के सेकेटरी ऑफ स्टेट मार्शल ने युद्ध में ध्वस्त यूरोप के आधिक पुनरोत्थान के लिए एक आधिक योजना का

निर्माण किया। इस योजना में यूरोप के साम्यवादी देशों ने भाग लेने से इन्कार कर दिया, किन्तु अन्य १६ देशों ने (आस्ट्रिया, बेल्जियम, डैनमार्क, आयर, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, लक्समवर्ग, नीदरलैंड, नोर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्वीटजरलेंड, टर्की, इङ्गलेंड और फ्रांस) अमेरिका से आर्थिक सहायता पाने के लिए एवं परस्पर आर्थिक सहकार के लिए पेरिस मे २२ सितम्बर १६४७ के दिन उक्त संगठन का विधिवत निर्माण किया। इस योजना के अनुसार उक्त देशों में बहुत कुछ काम हुआ, साथ ही साथ अमेरिका का आर्थिक प्रभाव तो पिच्छमी यूरोप पर छा ही गया।

- (ङ) यूरोपीय परिषद् :— ५ मई १९४९ के दिन कुछ यूरोपीय देशों ने यूरोपीय परिषद् का निर्माण किया, इस उद्देश्य से कि उनमें पार-स्परिक सहयोग और दृढ़ एकता स्थापित हो जिससे कि वे अपने आदर्शों और सिद्धान्तों की रक्षा कर सके।— अर्थ स्पष्ट था, वे साम्यवाद के फैलते हुए आदर्श से अपनी रक्षा करना चाहते थे। इस परिषद् में निम्न देश सम्मिलित हुए :— ब्रिटेन, फांस, नीदरलंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, डेनमार्क, यूनान, आइसलंड, आयरलंड, इटली, नार्वे, स्वीडन, तुर्की, प० जर्मनी और सार।
- (च) उत्तरी ग्रतलांतिक संधि संगठन: (NATO: North Atlantic Treaty Organization)—पश्चिमी यूरोप के जिन पांच संगठनों की ऊपर चर्चा की गई है, उन सबकी समाहिती 'नाटो' में होजाती है। ग्रन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, बिल्क खुलकर उसका मुकाबला करने के लिए, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने ४ ग्रप्रैल १६४६ के दिन संयुक्तराज्य ग्रमेरिका ग्रौर कनाडा का सम्पूर्ण ग्राश्वासन पाकर वांशिगटन में एक संधि द्वारा उक्त सर्वोच्च संगठन का निर्माण किया। इसमें १६५७ तक १५ देश सिम्मिलित हो चुके है। वे हैं:—१.ग्रमेरिका,२. ब्रिटेन, ३. फ्रांस, ४. कनाडा, ५. इटली, ६. पुर्तगाल, ७. नोर्वे,८. डेनमार्क, ६. ग्राइसलेड, १०. वेल्जियम, ११. लक्समबर्ग, १२. नीदरलेड, १३. यूनान, १४. तुर्की; १५. पश्चिमी जर्मनी

(५ मई १६५५ से)। इस संधि की एक प्रमुख शर्त यह है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र पर सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण समक्षा जायगा, श्रोर उस आक्रमण का सभी सदस्यों की सामूहिक शिक्त से मुकाबला किया जाएगा। नाटो के अन्तर्गत वस्तुतः आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सैनिक-संगठन का निर्माण किया गया है। अमेरिका के वर्तमान (१६५७) प्रेसिडेन्ट आइसन होवर इस सैन्य संगठन के सर्वोच्च सेनापित थे। पिर्चमी जर्मनी के ५ लाख प्रशिक्षित सैनिकों की सेनायें भी इस संगठन में सिम्मिलित करली गई है। इसके नियंत्रण में वे साधन भी हैं जिनसे रूस के दूरस्थ भागों पर भी अणुबम डाले जा सकते हैं। एक श्रोर तो यह कहा जा सकता है कि अतलांतिक संधि और सैन्य संगठन लोकतंत्र, एवं स्वतन्त्र देशों की रक्षा के नेतृत्व में साम्राज्यवाद का वह संगठन है जो ,प्रगतिवादी जन की आर्थिक स्वतन्त्रता की मावना को खत्म कर डालना चाहता है, एवं अफ्रीका और एशिया के शोषित राष्ट्रों की मुक्त होने की चेष्टा को कुचल डालना चाहता है।

- ३. एशियाई देशों का संगठन :— जिस प्रकार श्रमेरिका ने यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को लेकर पश्चिम में रक्षा पंक्तियां बनाई, ठीक उसी प्रकार के प्रतिरक्षा संगठन उसने मध्यपूर्व ग्रौर सुदूर पूर्व में भी बनाए। मध्यपूर्व ग्रौर पूर्व में ग्रमेरिका ने उन देशों को मिलाया जो, चाहे राजनैतिक न्याय से स्वतन्त्र थे, किन्तु ग्राथिक दृष्टि से उसके (ग्रमेरिका के) प्रभाव में ग्रागए थे, या जहां के शासक वर्ग श्रपनी जनता की ग्राथिक समानता की ग्राकांक्षा को उभरना न देकर पूंजीवादी सत्ता यथावत बनाए रखना चाहते थे। इस प्रकार के संगठन निम्नां- कित बने:—
- (क) दक्षिण-पूर्वीय एशिया संघि संगठन : (SEATO : South-East Asia Treaty Organisation)—बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार पश्चिम में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो की स्थापना

हुई थी, पूर्व में सीटो की स्थापना हुई । नेतृत्व भ्रमेरिका का ही रहा है । फिलीपीन की राजधानी मनीला में = सितम्बर १९५४ को, भ्राठ राष्ट्रों भ्रमेरिका, फ्रांस, इंगलैंड, ग्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड तथा फिलीपीन ने एक प्रतिरक्षा संधि पर हस्ताक्षर कर सीडो का निर्माण किया ।

- (ख) मध्यपूर्व प्रतिरक्षा संगठन (MEDO: Middle East Defence Organisation)—मध्यपूर्व को साम्यवादी होने से बचाये रखने के लिए २४ जनवरी १६५५ के दिन ग्रांग्ल-ग्रमेरिकन गृट की संरक्षता में, ईराक की राजधानी बगदाद में एक प्रतिरक्षा संधि पर तुर्की ग्रीर ईराक ने हस्ताक्षर किए। इस संगठन में ४ ग्रप्रेल १६५५ को इंगलैंड, २३ सितम्बर १६५५ को पाकिस्तान एवं ११ ग्रक्टूबर १६५५ को ईरान सम्मिलत होगए।
- (ग) मध्यपूर्व के लिए ग्राइजन होवर-योजना:—संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के प्रेसिडेन्ट ग्राइजन होवर ने ग्रपने देश की सीनेट के सामने मध्यपूर्व के देशों को ग्राथिक सहायता देने, उनको सशक्त बनाने ग्रीर वहां 'साम्यवादी ग्राक्रमण का मुकाबला करने की एक योजना रक्ली। ६ मार्च १६५७ के दिन सीनेट ने उक्त योजना संबंधी ग्रधिनियम स्वीकृत कर लिया। ग्रमेरिका ने दबाव डालकर मध्यपूर्व के देश ईराक, जोर्डन, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान, एवं साऊदी ग्ररब को इसमें सम्मिलत होने के लिए राजी कर लिया, किन्तु मिस्र ग्रीर सीरिया ने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रन्तिम दो देशों ने तो ये भाव व्यक्त किए कि ग्राइजन होवर योजना तो ग्ररब देशों को गुलाम बनाने की योजना है।
- (घ) पूर्वी एशिया: आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड-अमेरिका (Anzus: Australia, New Zealand, America)— सुदूरपूर्व में एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में साम्यवाद की प्रगति को रोकने के लिए १ सितं-बर १६५१ को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका एक सुरक्षा संधि में सम्बद्ध हुए।

#### रूसी गुट (साम्यवादी)

१. वारसा संधि: -- नाटो, सीटो, मीडो, श्रन्जुस- विभिन्न पूंजी-वादी सैन्य संगठन-रूस के चारों स्रोर संगठित होगए। रूस ने देखा पूंजीवाद उसकी (रूस की) नई सभ्यता को विनष्ट करने के लिए तुला हुमा है। उसने भी प्रतिरक्षात्मक उद्देश्य से यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन पोलैंड की राजधानी वारसा में बलाया। चीन उसमें प्रेक्षक के रूप में सिम्मिलित हुआ। १४ मई १६५५ के दिन न देशों-ग्रल्बानिया, बलगेरिया, चेकोस्लोवेकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रुमानिया, हंगरी और सोवियत संघ ने मैत्री तथा सहयोग की एक सिध पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, नाटो की तरह एक संयक्त कमान का निर्माण किया गया जिसके प्रथम सेनापति रूस के मार्शल कोनिव नियुक्त किए गए। सोवियत संघ के प्रधान मंत्री मार्शल बुलगानिन ने इस सगठन की नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि यह विशुद्ध स्रक्षात्मक है, तथा शांतिपूर्ण सहग्रस्तित्व के सिद्धान्त पर श्राधारित है । जो कुछ हो, वारसा संधि के श्रन्तर्गत संयुक्त कमान निर्मित होजाने के बाद यूरोप दो सशस्त्र शिविरों में विभाजित होगया—नाटो शिविर भ्रौर वारसा शिविर।

रूस वारसा संधि के म्रितिरिक्त ग्रन्य किसी संगठन का निर्माण नहीं कर सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां पूंजीवादी गुट ने विश्व में चारों श्रोर—उत्तर ग्रतलांतिक (नाटो), सुदूर पिच्छिम (ग्रोएस), सुदूर पूर्व (ग्रन्जुस), दक्षिण-पूर्व (सीटो), एवं मध्य-पूर्व (मीडो)—ग्रपने संगठन खड़े किए हैं, वहां साम्यवाद केवल एक संगठन बना सका है। किन्तु ग्राज (१६५७ में) यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रमुक गुट शक्तिशाली है ग्रोर ग्रमुक कमजोर। पूंजीवादी गुट के पास है शक्ति इसके साधन सम्पन्न देशों की, वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों की, एवं उपनिवेशवाद से शोषित राष्ट्रों (एशिया ग्रोर ग्रमीका में) के साम्राज्यवादी शासक वर्ग की, एवं ग्रन्य मित्र राष्ट्रों के पूंजीपति शासक वर्ग की।

साम्यवादी गुट के पास भी है शक्ति साधन-सम्पन्न बनते हुए चीन की, वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों की (१९५७ में रूस परमाणु ग्रस्त्रों में ग्रमेरिका से पीछे नही, बल्कि मिसाइल्स—क्षेपकीय ग्रस्त्रों—में ग्रमेरिका से ग्रागे है), एवं साम्राज्यवाद ग्रौर पूंजीवाद से शोषित सभी देशों की कोटि कोटि जनता की भावना की।

### पूंजीवादी गुट की कूटनीति

- १. साम्राज्यवादी देशों ने ऐतिहासिक परिस्थितियों से परीभूत होकर जिन जिन देशों को स्वाधीन किया वहां उन्होंने, उन देशों को छोड़ने के पहिले, लोगों में विभेद उत्पन्न करने या देश को विभाजित करने के प्रयत्न किए, जिससे कि स्वाधीन होने के बाद वे देश सशक्त न हो सकें, वहां का पूंजीपित शासक वर्ग ग्रपने पूर्ववर्ती शासकों का मित्र बना रहे, एवं देश ग्राधिक दृष्टि से । ग्रपने पूर्ववर्ती शासकों पर ही निर्भर रहे । इस नीति के स्पष्ट उदाहरए। निम्नाकित हैं:—
  - (क) भारतवर्ष का विभाजन किया गया—भारत श्रीर पाकि-स्तान में।
  - (ख) फलस्तीन का विभाजन हुग्रा—इज़राइल ग्रौर समीपस्थ ग्ररब क्षेत्रों मे ।
  - (ग) स्वतंत्र होते हुए कोरिया में साम्राज्यवादी देशों ने अपनी
    फीजें जा अड़ा दीं, श्रीर उसका विभाजन हुआ उत्तर श्रीर
    दक्षिए। कोरिया में।
  - (घ) स्वतंत्र होते हुए हिंदचीन में संयुक्तराज्य श्रमेरिका ने फांसिसी शासकों को ग्रपनी सहायता पहुंचादी, श्रौर उसका विभाजन हुत्रा उत्तर ग्रौर दक्षिए। वियतनाम में।
  - (ङ) मध्यपूर्व के अरब राष्ट्रों का इतिहास रहा है परस्पर फूट का, श्रोर उस फूट के मूल में रही हैं साम्राज्यवादी देशों की कुचालें।
  - (च) मलाया छोड़ते समय श्रंग्रेजों ने वहां की राज्यसत्ता सौंपी वहां के सुल्तानों श्रौर सत्व-प्राप्त वर्गों के प्रतिनिधियों को, न

कि जनता, "रैयत" के प्रतिनिधियों को ग्रीर तुरंत एक संधि द्वारा श्रपने स्वत्वों की रक्षा के लिए वहां स्थापित करदी एक अग्रेजी फ़ौज।

- २. दूसरी नीति जो अपनायी गई वह थी आर्थिक पंजे को फैलाकर देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेना । युद्धोत्तर काल में केवल अमे-रिका यह काम करने में समर्थ था, और उसने यह किया । जहां जहां से यूरोपीय साम्राज्यवादी देश हटे, वहां वहां उनका रिक्त स्थान पूरा किया अमेरिका ने । प्रायः समस्त विश्व पर उसका डॉलर छा गया—पिच्छमी यूरोप के सभी देशों में; तुर्की, इजराइल, जोर्डन, ईराक, ईरान, अरब और पाकिस्तान में; और पूर्व में दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियटनाम, और फिलीपीन में। जहां जहां डॉलर जाता था वहां साथ साथ अमेरिकन अस्त्र भी जाते थे; और यदि संभव होता था तो अमेरिकन अष्टुं भी स्थापित हो जाते थे। जो देश इन शर्तों को नहीं मानते थे, वहां अमेरिकन डॉलर कम पहुंचता था।
- ३. तीसरी नीति यह थी कि सामरिक महत्त्व के स्थानों पर सैनिक ग्रड्डें बना लिए जाएँ ग्रीर रूस को चारों ग्रोर से घेर लिया जाए। ग्रनेक स्वतन्त्र देशों ने भी, डालर के प्रभाव से या भय से, ग्रपनी भूमि पर ग्रमेरिकन सैनिक ग्रड्डें बनने की स्वीकृति देदी। विश्व में मुख्यतया निम्न स्थानों पर ग्रमेरिकन सामरिक ग्रड्डें स्थापित हुए:—

सुदूर पश्चिम में :—पनामा नहर क्षेत्र, पोर्टोरीको, जमाइका, द्रिनीडेड, बरमुडा, ग्रलास्का में कई स्थान, न्यू फाउन्डलेंड, ग्रीनलेंड, ग्राइसलेंड, ग्रजोर्स द्वीप ।

पश्चिम में :--इंगलैंड, स्पेन, प० जर्मनी, लक्समबर्ग। मध्यपूर्व में :--मोरक्को, लीबिया, तुर्की, कातर (ग्ररब)।

सुदूर पूर्व में: — फिलीपीन द्वीप समूह, फीरमूसा, जापान, श्रोकी नावा, श्रवशीयन द्वीप समूह एवं प्रशांत द्वीप समूह ।

इस प्रकार रूस की समस्त उत्तरी, पूर्वी, दक्षिगी श्रीर पश्चिमी सीमा के चारों श्रोर पूंजीवादी खतरे का घेरा पड़ गया।

४. चौथी नीति यह रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी प्रभाव को न बढ़ने देना। वस्तुतः जबसे संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तबसे आज (१६५७) तक वह अमेरिका का पिष्ट पोषएा करता रहा है—मानो वह अमेरिका का ध्विन यंत्र हो। सारी दुनिया साफ जानती है कि चीन की ५० करोड़ जनता की मनोनीत सरकार पेंकिंग की जनवादी सरकार है; इस कोटि कोटि जनता का जीवन सुखी, मुक्त और उल्लासमय इस जनवादी सरकार ने जितने कम समय में बनाया है उसका सानी इतिहास में कम ही मिलता है। किन्तु फिर भी, चूंकि अमेरिका उस वास्तिवक चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाना चाहता, इसिलए वह सदस्यता से वंचित है और उसकी जगह अमेरिका की अगुबम की शिक्त पर खड़ी हुई फॉरमूसा की काल्पिनक सरकार चीन का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद् में करती है। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी कूटनीति का इससे अधिक बेशमें उदाहरएा नहीं मिल सकता—जैसे इतिहास के साथ खिलवाड़ की जा रही हो।

# साम्यवादी गुट की कूटनीति

- १. श्रौपिनवेशिक परतन्त्र देशों की जनता में राष्ट्रीय भावनाश्रों को जागृत करना एवं स्वाधीनता के लिए लड़ने को उसे उभारना। साम्राज्यवाद से पराधीन देशों की मुक्ति ग्रपने ग्राप में साम्यवाद की प्रगति है श्रौर पूंजीवाद की ग्रधोगित।
- २. स्वाधीन देशों की जनता मे पूंजीवादी शोषण से मुक्त होने के लिए ग्राकांक्षा उत्पन्न करना।

उपर्युक्त दोनों कामों के लिए साम्यवाद का साधन है साम्यवादी साहित्य का प्रचार, साम्यवादी देशों में भूख ग्रीर बेकारी के डर से मानव की मुक्ति, एवं प्रत्येक देश में नई सम्यता के म्रादर्श से प्रेरित साम्यवादी दल का ग्रस्तित्व ।

- पिछड़े हुए देशों को बिना शर्त ग्रार्थिक एवं टैकनिकल सहायता
   देना। ऐसी सहायता उसने भारत, चीन ग्रौर मिस्र को दी है।
- ४. चौथी नीति यह है कि पूंजीवादी रक्षापंक्ति में किसी-न-किसी प्रकार, शक्ति का प्रदर्शन करके या बिना शर्त भ्राधिक सहायता देकर, भांग डालते रहना। ऐसा करने में रूस सफल हुआ है। पूर्व में यह पंक्ति कोरिया और हिंदचीन में तोड़ी गई, एवं मध्य पूर्व में सीरिया और मिस्र ने रूस का पक्ष लेकर इस पक्ति को ध्वस्त किया। (अक्टूबर १६५७ तक की स्थिति)
- ५. इस नीति की पांचवी दिशा है—पिछले ७०-८० वर्षों की ऐतिहासिक घटनाम्रों के म्राधार पर दुनिया के समभ्रदार लोगों को म्राश्वस्त करते रहना कि इतिहास की गित वस्तुतः साम्यवादी समाज की स्थापना की म्रोर, मानव की म्राथिक—सांस्कृतिक मुक्ति की ग्रोर हैं : जहां म्राथिक मुक्ति नहीं वहां सांस्कृतिक स्वाधीनता भुलावा मात्र है ।

# युद्धोत्तर काल (१६४५-१६५६) की ऐतिहासिक घटनात्रों का सिंहावलोकन

युद्धोत्तर काल में जो कुछ भी घटनाएं हुई है उनमें ऊपर-वर्णित दो शक्तियों —साम्यवाद श्रौर पूंजीवाद के द्वन्द्व-युद्ध की प्रिक्रया परोक्ष या श्रपरोक्ष रूप में स्पष्ट देखी जा सकती है।

१. द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत, लंका, बर्मा, पाकिस्तान, फिली-पीन, कोरिया, हिंदेशिया, इजराइल, सीरिया, जोर्डन, लेबनान, (मिस्र), सूदान, लीबिया, ट्यूनेसिया, मोरक्को, हिंदचीन, घना, मलाया आदि देश सीघे साम्राज्यवादी शासन या प्रभाव से मुक्त हुए। (विवरण श्रन्यत्र देखिए)। मुक्त होने के बाद इनमें से कुछ देश अमेरिका के एवं कुछ रूस के प्रभाव क्षेत्र में चले गए; कुछ ने स्वतंत्र तटस्थ नीति अपनाई।

- पाकिस्तान, ईराक, (ईरान), इजराइल, जोर्डन, लेबनान, फीली-पीन, दक्षिए-हिंदचीन (वियट नाम), दक्षिए-कोरिया, मलाया ने ग्रंग्लो-ग्रमेरिकन गुट का सहारा पकड़ा।
- उत्तरी कोरिया, उत्तरी हिंदचीन (वियट-मिन्ह) ने रूस का सहारा लिया।
- ••• मुख्यतया भारत, लंका, वर्मा, हिंदेशिया ने स्वतत्र तटस्थ नीति अपनायी।
- ●●●● िकन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उक्त सभी देशों की साधारण जनता (संभवतः िफलीपीन श्रीर इजराइल को छोड़ कर) रूस के पक्ष मे है। जिन देशों की सरकारों ने श्रमेरिका का प्रभाव स्वीकार किया या जो तटस्थ है, वे श्रपने यहा के जन समुदाय की भावना की श्रवहेलना करके ही ऐसा कर रही है।

जो देश स्रभी परतत्र है वे स्वाधीन होने की चेप्टा कर रहे हैं। इस समय (स्रक्ट्बर १६५७ में) फांस से मुक्त होने के लिए स्रलजीरिया में एवं ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए साइप्रस में विध्वंसात्मक स्रान्दोलन चल रहे हैं। ब्रिटिश राज्य केनया और युगांडा में स्वतत्रता के लिए वहां के मूलनिवासी मास्रो मास्रो लोगों ने १६५४ में भयंकर हिसात्मक विद्रोह किए थें, किन्तु स्रंग्नेजों ने स्रपनी कूर सगीनों और मशीनगनों के बल से उन सब विद्रोहियों को कुचल डाला था। यह नहीं कहा जा सकता कि मास्रो मान्नों लोगों में स्राजादी की स्राग बुफ गई है।

कोरिया ऋौर कोरिया का युद्ध — कोरिया चीन के उत्तर पूर्व में एक छोटा देश है, २ करोड़ २५ लाख वहा की आवादी है। मंगोल उपजाति के वे लोग हैं, यूराल-अल्ताई परिवार की कोरियन भाषा बोलते हैं, लिखावट चीनी से मिलती जुलती है। मुख्य धर्म कन्फूशियस और बौद्ध है। इस देश का इतिहास प्राचीन है। ईसा की चतुर्थ शताब्दी में चीन की प्राचीन संस्कृति के सम्पर्क से कोरियन लोग सुसंस्कृत बने और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। १५६२

राजाओं का राज्य रहा,-किर जापान भ्रौर चीन का दखल होने लगा। सन् १६०५ में कोरिया जापानी साम्राज्य का ग्रंग बना। द्वितीय महायुद्ध काल के म्रंत तक (१६४५) वहां जापान का म्रधिकार रहा। जब युद्ध हो रहा था तो उत्तरी कोरिया में तो रूसी फीजें ग्रीर दक्षिणी कोरिया में श्रमरीकी फौजें जापानियों से लड़ रही थीं। जापान की पराजय के बाद उत्तरी कोरिया में रूस का प्रभाव रहा और दक्षिणी कोरिया में ग्रमेरिका का; इस प्रकार देश के दो विभाग हो गये। इस उद्देश्य से कि एक ही देश दो खंडो मे विभाजित नहीं रहना चाहिये उत्तरी कोरिया ने जो साम्यवादी रूस के प्रभाव में था प्रयत्न किया कि वह ग्रीर दक्षिणी भाग मिलकर एक हो जायें। दक्षिए। कोरिया ने जो श्रमेरिका के प्रभाव में था इसका विरोध किया । उत्तरी कोरिया ने युद्ध का रास्ता ग्रपनाया-२५ जून १६५० के दिन दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। श्रमेरिका इसको सहन नही कर सका ग्रतएव ग्रमेरिका ने दक्षिए। कोरिया का पक्ष लेकर प्रत्याक्रमण किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने जिसका रूस ने बहिष्कार कर दिया था प्रस्ताव पास किया कि ग्रन्त-र्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आक्रमक उत्तर कोरिया या तो तुरंत युद्ध बंद करदे अन्यथा राष्ट्र संघ के सदस्य उसको उचित दंड दें। प्रस्ताव के श्रनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के १६ सदस्यों ने सेनाएं, ५ ने मैडिकल सहायता तथा ५० ने ग्राधिक सहायता प्रदान की । ७ जुलाई १९५० के दिन सुरक्षा परिषद ने एक संयुक्त फौज का निर्माण किया तथा भ्रमेरीका के जनरल मेकार्थर को कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाग्रों कां सेनापित बना दिया । किन्तु उत्तर श्रौर दक्षिण कोरिया में युद्ध विराम नहीं हो सका। दक्षिए कोरिया की फौजें एवं उसकी तरफ से लड़ने वाली भ्रमेरिकन तथा अन्य राष्ट्रों की फौजें उत्तर कोरिया की फौजों को जिनकी सहायता के लिए चीनी साम्यवादी फौजें आ गई थीं परास्त नहीं कर सकीं। युद्ध भयंकर था, इसमें १ लाख ४२ हजार भ्रमेरिकन हताहत हुए। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्रोर से युद्ध को समाप्त करने के लिए कई भ्रायोग बैठाए गये, भ्रौर भ्रंत में २७ जून १६५३ को उत्तर भ्रौर दक्षिए कोरिया ने युद्ध-विराम संधि पर हस्ताक्षर किए भ्रौर किसी तरह युद्ध समाप्त हुम्रा। उत्तर कोरिया में साम्यवादी गए।तंत्र राज्य भ्रौर दक्षिए। कोरिया में भ्रमेरिकन प्रभाव में पूंजोवादी गए।तंत्र राज्य स्थापित हुम्रा। कोरिया की स्थिति यहीं पर भ्राकर ठहरी हुई है। (१६५७)

फारमृसा में युद्ध की चिनगारी-फारमूसा चीन की मुख्य भूमि से ६० मील पूर्व एक छोटा सा उपजाऊ द्वीप है। जनसंख्या ५० लाख है, जिसमें ६५ प्रतिशत चीनी है, शेष कुछ तो जापान से म्राए हुए विदेशी, एव लगभग डेढ लाख श्रर्द्ध-सभ्य श्रादि-निवासी। प्राचीन काल से १८६४–६५ ई० तक फारमुसा चीन राज्य का ग्रंग रहा । उस वर्ष जापान-चीन युद्ध में फारमुसा पर जापान का ग्रधिकार होगया। तबसे द्वितीय महायुद्ध तक, अर्थात् १६४५ तक वह जापानी साम्राज्य का ही श्रंग रहा। महायुद्ध में जापान की पराजय के बाद चीन ने फारमुसा में जापानी सेनाभ्रों का भ्रात्म समर्पेग स्वीकार किया, श्रीर फिर से फारमुसा चीन का अंग बन गया। चीन में साम्यवादी श्रीर राष्ट्रवादी पक्षों में गृहयुद्ध हुन्ना, १९४६ ई० में राष्ट्रीय पक्ष की, जिसके नेता चांगकाईशेक थे, हार हुई। चांगकाईशेक ने भागकर फारमुसा में शरए। ली, श्रीर साम्यवादी शक्ति की बाढ़ को रोकने के लिए अमेरिका से सहायता की श्रपेक्षा करने लगा। सुदूर पूर्व मे फारमुसा का सामरिक महत्व है, ग्रतः भ्रमेरिका ने वहां जहाजी बेड़ा स्थापित किया, वाय्यान भ्रड्डे बनाए, एवं शायद ग्राए।विक ग्रस्त्र भी एकत्र किए—इस ग्राशा में कि चीन की साम्यवादी सरकार को उलटवाकर वह वहां श्रपने सरक्षएा में चांगकाई-शेक की पूँजीवादी सरकार स्थापित करवा देगा। म्राज (१९५७ में) फारमुसा के लिए साम्यवादी चीन ग्रीर ग्रमेरिका में कश्मकश है। किसी भी समय युद्ध की चिनगारी सुलग सकती है।

ग्वाटीमाला (दिच्या अमेरिका) में पूंजीवाद का पुनः प्रवेश-१६४४ ई० में ग्वाटीमाला की जनता ने निरकुश ग्रधिनायकवाद समाप्त करके लोकतंत्रीय राज्य स्थापित किया। इस जनवादी सरकार ने अपने देश की तीस लाख गरीब जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भूमि एव कृषि सम्बन्धी कानुनो में सुधार किए, जिससे कि भूमिहीन किसानों को जीवन निर्वाह के लिए भूमि मिल सके। इसका भयंकर विरोध किया वहां की ''यूनाइटेड फूट कम्पनी'' ने जिसके अधिकतम हिस्से संयुक्त राज्य ग्रमेरिका के पूंजीपितयों के हाथ मे थे। इन पुंजीपतियों ने संयुक्त राज्य की सरकार को दर्शाया कि ग्वाटीमाला में साम्यवाद का खतरा है। यह घटना जून १६५४ में हुई। संयुक्त राज्य की सरकार ने देखा कि यदि ग्वाटीमाला मे जनवादी सुधार सफल हो गए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीपितयों के दक्षिण अमेरिका के देशों में फैले हुए भ्राधिक स्वत्व नष्ट होने लगेगे। वस्तुतः दक्षिए। श्रमेरिका के सभी देशों के मुख्य उद्योगों पर जैसे केला और काफी उद्योग, चीली में तांबा उद्योग, पीरु मे सीसा स्त्रीर जिन्क उद्योग, स्त्रीर वेनेजुएला स्त्रीर कोलोम्बिया मे तांबा श्रौर तेल उद्योग-सब पर श्रमेरिकन पूंजी का प्रमुख ग्रधिकार है। ग्रमेरिकन सरकार ने यह भी देखा कि यदि ग्वाटी-माला में साम्यवादी सुधार करने वाली जनवादी सरकार (ग्रमेरिका के शब्दों में साम्यवादी सरकार) दृढ़ श्रीर शिवतशाली हो गई तो वहां से साम्यवाद की प्रक्रिया दक्षिए। श्रमेरिका के समस्त प्रदेशों मे फैल जाएगी। ग्रतः १६ जुन १६५४ के दिन ग्रमेरिका ने कुछ पुराने सैनिक श्रफसरों को शह देकर ग्वाटीमाला में साम्यवादी विरोधी दगा करवा दिया, वहां की मनोनीत जनवादी सरकार की अपनी फीजों की सहायता से उलटवा दिया और वहां ग्रपनी इच्छा की सरकार कायम करवा दी।

उत्तरार्ध २०वीं शताब्दी के ऐभितहासिक पूंजीवाद ग्रौर साम्यवाद के विरोध को स्पष्ट करते हुए फ्रैंच हिदचीन में गृहयुद्ध (१६५४),एवं स्वेज नहर का युद्ध (१६५५),दो घटनाएँ हुई। इनका वर्णन ग्रन्यत्र हो चुका है।

हंगरी में विद्रोह-दितीय महायुद्ध में हंगरी ने जर्मनी का पक्ष लिया । मार्च १६४४ में वहां जर्मन फौजे तैनात थीं । युद्ध के दौरान में ४ भ्रप्रैल १६४५ तक रूस ने जर्मन फीजों से हंगरी को मक्त किया। तब से वहां १६४७ तक भित्र राष्ट्रों के नियंत्रण आयोग की देखरेख रही। उसके उपरांत देश में रूस की संरक्षता में जनवादी सरकार की स्थापना हुई। १६४६ से ब्रिटेन श्रीर श्रमेरिका ने कहना शुरू किया कि रूस हंगरी के लोगों की स्वतन्त्रता का ग्रपहरण कर रहा है। उनका प्रचार चलता रहा। हंगरी में प्रतिक्रियावादी तत्वों को अवसर मिला, बाहर से सहायता का उनको ग्राश्वासन मिला। श्रक्टूबर १९५६ में हंगरी सरकार के विरुद्ध ऐसे तत्वों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह भयंकर था, हजारों कोम्य्निस्ट कत्ल कर दिए गए। तुरन्त रूसी फौजें स्राईं, भ्रीर कडे हाथ से विद्रोहियों को दबा दिया। पुंजीवादी देश चिल्लाने लगे स्वतन्त्रता ग्रीर लोकतन्त्र का गला घोंटा जारहा है; विश्व के प्रगतिवादी जनों ने कहा समाजवादी देशों में प्रतिक्रियावादी तत्वों को उभरने नही दिया जा सकता। कुछ ही दिनों में देश में शांति स्थापित होगई, प्रतिक्रियावादी तत्व साफ हो चुके थे। देश फिर समाजवादी निर्माग में लग गया।

सान-मैरिनो की घटना—इटली देश के मध्य में सान-मैरिनो एक छोटा सा गए। तंत्र राज्य है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से वहां की विधान सभा में साम्यवादी सदस्यों का बहुमत रहा है, ग्रतः साम्यवादी सरकार। किन्तु यह स्थिति श्रमेरिका, एवं श्रमेरिका द्वारा श्रनुमोदित इटली सरकार के लिए असह्य रही है। श्रवटूबर १६५७ में इटली ने उत्तत छोटे से राज्य की सीमा पर श्रपनी फौजें तैनात करदीं और उसकी भूमि में से श्रपने युद्ध-टंक चला दिए, एवं श्रमेरिका और इटली ने वहां एक साम्यवादी-विरोधी सरकार को मान्यता देदी।

मध्यपूर्व में अमेरिका और रूस की हलचल — मध्यपूर्व से इंगलैंड श्रीर फांस के हट जाने के बाद वहां अमेरिका निविरोध अपना प्रभाव चाहता रहा है, क्योंकि विश्व में यह क्षेत्र पेट्रोल तेल का सर्वोच्च भंडार है, वहाँ की तेल कम्पनियों में अमेरिकन पूंजीपितयों के अधिकांश हिस्से हैं; और क्योंकि साथ ही साथ यह डर है कि यदि अमेरिका वहां न आएगा तो रूस अपना प्रभाव वहां जमा लेगा। अतः मीडो (बगदाद संधि) और आइजन होवर योजना के अन्तर्गत अमेरिका ने मध्यपूर्व के देशों को डॉलर और शस्त्रास्त्रों की सहायता देकर अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहा। अमेरिका इसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। १६५७ के आते आते तुर्की, ईरान, ईराक, लेबनान, जोर्डन एवं साऊदी-अरब, उसके प्रभाव क्षेत्र में आगए। जोर्डन की सरकार ने नहीं आना चाहा था किन्तु अमेरिका ने अपने एजेन्टों द्वारा वहां की प्रगतिवादी सरकार का तहता उलटवा दिया (अप्रेल १६५७) और अमेरिकन-पक्षी शाह और प्रधान मंत्री को शासनारूढ़ करवा दिया। किन्तु मिश्र और सीरिया अमेरिकन प्रभाव में नहीं आए; उन्होंने रूस की सहानुभूति और मैत्री पसंद की। अमेरिका इसको सहन नहीं कर सकता। आज (अक्टूवर १५,१६५७) स्थित निम्न प्रकार है:—

श्रमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े ( छठी फ्लीट ) को भूमध्यसागर में स्थापित कर दिया है। तुर्की की फौजें सीरिया की सीमा पर तैनात करवादी हैं। उधर सीरिया के मित्र मिस्र ने अपनी सेनाएं सीरिया में भेज दी हैं। रूस प्रतीक्षा कर रहा है—देख रहा है कि क्या कुछ घटनाएँ वहां होती हैं। सीरिया की मदद के लिए वह दृढ़ संकल्प है।

इन सभी घटनाश्रों के श्रध्ययन के उपरांत यही दिखता है कि विश्व में श्राज (श्रक्टूबर १६५७) युद्ध का वातावरण बना हुआ है। जंगह जगह युद्ध की चिनगारियां बिखरी पड़ी हैं। मानव युद्ध के भय से त्रस्त है। फिर भी वह प्रतिदिन मुबह उठता है, श्रपने दैनिक काम में लग जाता है, श्रौर दिन भर सोचता काम करता रात को सो जाता है।

### ४. शांति के लिए प्रयत्न

शांति को लक्ष्य मानकर, विश्व-शांति स्थापन के लिए विश्व के राष्ट्रों का 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' ग्रस्तित्व में ग्राया, २४ ग्रक्टूबर १६४५ को । युद्ध की खुराफात ग्राखिर शुरू तो होती है मनुष्य के मस्तिष्क, उसके मन में ही; मन ग्रीर मस्तिष्क को सुसंस्कृत करन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ही तत्वावधान में निर्मित हुई यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षाणिक-वैज्ञानिक-सांस्कृतिक संगठन)—४ नवम्बर १६४६ के दिन । यूनेस्को ने विश्व के विद्यालयों में, सांस्कृतिक संस्थाग्रों में शिक्षा के माध्यम द्वारा ग्रयन ढंग से बालकों, विद्याधियों ग्रीर नागरिकों में ग्रन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द्र, भ्रातृत्व, समानता ग्रीर सहकार की भावना पुष्ट करने का प्रयत्न किया, ग्रीर कर रही है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण कमेटी एवं ग्राणुविक शक्ति ग्रायोग निर्मित करके, एवं विश्व के राजनैतिज्ञों को विशेष प्रश्नों के उठने पर परस्पर वार्तालाप, विचार विनिमय ग्रीर शांतिपूर्ण निपटारे के लिए सम्मेलन वुलाने की प्रेरणा देकर विश्व-शांति के लिए ग्रपने ढंग से प्रयत्न किए। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में निम्नांकित उल्लेखनीय है:—

- जेनेवा सम्मेलन जून १६५४ में हिन्दचीन युद्ध को समाप्त करने के लिए एवं कोरिया की युद्ध-विराम रेखा पर विचार करने के लिए फांस, इंगलंड, चीन, वियटमिन, बियटनाम, कम्बोडिया और लाओस राज्यों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधि स्वीटजरलंड की राजधानी जेनेवा में सम्मिलत हुए। उक्त प्रश्तों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने में वे बहुत अंश तक सफल हुए। हिन्द चीन में युद्ध समाप्त कर दिया गया और यह देखरेख करने के लिए कि समभौते की शतों का पालन होता है या नहीं भारत की अध्यक्षता में एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अयोग का भी निर्माण कर दिया गया।
- •• चोटी का जेनेवा सम्मेलन—( जुलाई १९४४) विश्व की राजनैतिक हलचल, उसमें युद्ध भीर शांति की संभावनाएं बनती बिगड़ती

रही हैं मुख्यतया रूस और अमेरिका की इच्छा और निर्णयों पर, और इन दो देशों के बाद इंगलेंड और फांस की इच्छा और निर्णयों पर भी। इन चार देशों के अधिनायक, शासक-नेता परस्पर कभी नहीं मिलते थे। अतः जब जुलाई १६५५ में वे एक सम्मेलन में एक साथ बैठे और दुनिया की युद्ध और शांति की समस्याओं पर बातचीत की, तो यह एक महत्व-पूर्ण घटना थी। अमेरिका के प्रेसिडेन्ट आइजन होवर, रूस के प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन, इंगलेंड के प्रधान मंत्री अन्यनी ईडन और फांस के प्रधान मंत्री हें उप फेवर उक्त सम्मेलन में सम्मिलत हुए थे। अनेक दिनों की विचारणा के बाद भी युद्ध और शांति के प्रश्तों और विश्व राजनीति की अनेक समस्याओं के सबंध में यद्यपि वे किसी सुनिश्चित और व्यावहारिक निर्णय पर एक मत होकर नहीं पहुंच पाए, तथापि उन्होंने यह अवश्य महसूस किया कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा, और वे दृढ़ संकल्प करके सम्मेलन में से उठे कि कभी न कभी निश्चित्रीकरण का प्रश्त हल करना ही होगा और परस्पर सशंकित स्थिति को खत्म करना ही होगा।

••• जोनेवा में विश्व के वैज्ञानिकों का सम्मेलन (ग्रगस्त १९५४) जेनेवा में उधर जब विश्व के चोड़ी के राजनैतिज्ञों का सम्मेलन हो रहा था, उसी समय वहां ग्राणुविक शक्ति संबंधी ज्ञान का श्रादान प्रदान करने के लिए एवं तत्संबंधी विचारण करने के लिए विश्व के १२०० प्रमुख वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुग्रा। यह भी विश्व में एक महत्वपूर्ण घटना थी; इसका महत्व इस बात में भी था कि मनुष्य ने महसूस किया कि जब वह प्रकृति ग्रौर शक्ति के ग्रनुपम रहस्य खोलता हुग्रा जारहा है, जीवन को सुखद बनाने के साधनों को पाता जा रहा है, उस समय युद्ध की बात कितनी निरधंक मालूम होती है।

उधर भारतवर्ष ने श्रपने ढंग से विश्व में शांति का वातावरए बनाने के लिए प्रयत्न किए। स्वाधीनता मिलने के बाद भारत ने श्रन्त-र्राष्ट्रीय ब्यवहार के लिए पंचशील नामक पांच सिद्धांत स्थिर किए (विवरण ग्रन्थत्र देखिए)। इनमें सबसे ग्रधिक महत्वपूर्ण था—सह ग्रस्तित्व का सिद्धान्त, ग्रर्थात् विभिन्न विचारधाराग्रों वाले राज्य ग्रौर राष्ट्र भी साथ साथ शांति से रह सकते हैं, दुनिया में पूंजीवाद ग्रौर साम्यवाद का ग्रस्तित्व साथ साथ बना रह सकता है। रूस ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया। भारत ने ऐसे देशों की एक श्रृंखला बनाई जो, रूस ग्रौर ग्रमेरिका, किसी भी गुट से न जुड़े ग्रौर ग्रपना स्वतंत्र ग्रस्तित्व बनाये रख सके। हिंदेशिया, बर्मा, लंका, ग्रफग़ानिस्तान, युगोस्लेविया ग्रौर मिस्र ऐसे देशों में प्रमुख हैं।

नि:शस्त्री करण सम्मेलन — संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्री करण कमेटी की ग्रनेक बैठकें लंदन में १६४४ – ४६ में हुई। ग्रभी १६४७ में भी हो रही है, किन्तु बड़े राष्ट्र किसी भो समभौते पर नहीं पहुंच पा रहे है।

विरोधाभास — ग्राज के मानव-इतिहास की गति में ग्रजब विरोधा-भास है। जहां एक ग्रोर तो मानव, यह समभता हुग्रा कि युद्ध का ग्रर्थ मनुष्य-जाति का सर्वनाश है, शांति के लिए ग्रथक प्रयत्न कर रहा है, दूसरी ग्रोर साथ ही साथ वह भयंकर से भयंकर युद्धास्त्रों के निर्माण में भी ग्रातुरता से लगा हुग्रा है। १६४५ तक तो ग्रणुवम ही निकला था, उसके बाद ग्राज तक (१६५७) उद्जन बम निकल ग्राए, क्षेपकीय ग्रस्त्र (missiles) निकल ग्राए, ग्रीर फिर रूस का ग्रन्तमंहाद्वीपीय विध्वंसकारी क्षेपक (Inter continental ballistic missile)।

क्या जीवन का कोई एक विशेष ढंग स्वयं जीवन से बड़ा है ?

# सन् १९५६ ई० — एक विवेचन

किसी भी नए युद्ध में "श्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन की स्थिति उस समय तक न्याय युक्त श्रौर धर्मसंगत नहीं होगी जब तक वे श्रपने श्राधीन श्रफ्रीका श्रौर एशिया के प्रदेशों से, एवं उन प्रदेशों में श्रपने सैनिक श्रहों से हटकर श्रौर रंग-भेद नीति को दूर करके, श्रपने ही घर को ठीक नहीं कर लेते।"

२० वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनैतिक घटनाग्रों का मनन करें तो हम स्पष्ट देख पायेंगे कि वे समस्त घटनाएं परस्पर सम्बद्ध है श्रोर एक निर्दिष्ट दिशा की श्रोर बढ़ती हुई सी जारही है।

श्रीद्योगिक कांति के बाद यूरोप में श्रीद्योगिक पूंजीवाद विकसित हुश्रा जिसकी परिएाति हुई साम्राज्यवाद में। अपनी पूंजी के उपयोग श्रीर प्रसार के लिए यूरोप के देश एशिया श्रीर श्रफीका की श्रोर बढ़े श्रीर १६१४ तक उन्होंने इन दोनों महाद्वीपों का श्रापस में बंटवारा कर लिया। किन्तु बंटवारे के दौरान में प्रतिस्पर्द्धा हुई श्रीर पूंजीवादी देशों में विश्व प्रभुता के लिए पहली टक्कर हुई—१६१४-१८ का महायुद्ध। इस टक्कर के दौरान में एक नई शक्ति, साम्यवाद का उदय हुआ, श्रीर साथ ही साथ शोषित देश साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त होने लगे,—साम्राज्यवाद कमजोर पड़ने लगा। किन्तु उसने श्रपने ग्रापको संभाला श्रीर वह पुनर्गठित होने लगा। दूसरी श्रोर नवोत्पन्न साम्यवाद भी संगठित होरहा था। ऐसा दिखने लगा था कि पूंजीवादी देशों

स्रोर साम्यवादी रूस में टक्कर होगी। ऐसा हो भी जाता, किन्तु प्रभी तक जिस प्रकार छोटे पूंजीवादी उद्योग मिलकर एक कार्टल या पूल में केन्द्रित होजाते है वैसे सभी पूंजीवादी देश एक कॉमन पूल या किसी विशेष बड़े देश के चारों स्रोर संगठित नहीं हो पाये थे; उनमें परस्पर प्रतिस्पद्धी बनी हुई थी। स्रतः पूंजीवादी देशों की परस्पर दूसरी टक्कर हुई—१६३६-४५ का दूसरा महायुद्ध। इस युद्ध के बाद प्रतिस्पद्धी समाप्त हुई: विश्व-पूंजीवाद स्रमेरिका में केन्द्रित होगया। दूसरी स्रोर विश्व-साम्यवाद दृढ़तर होगया।

इस प्रकार आज समस्त दुनिया, आर्थिक-राजनैतिक दृष्टि से, दो गुटों में विभक्त है। एक पूंजीवादी अमेरिकन गुट है। ऐसा माना जाता है कि अपनी मान्यताओं और विचारधारा में यह गुट आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में जनतन्त्रीय भावना और व्यक्तिस्वातन्त्र्य का पोषक है। आर्थिक क्षेत्र में इस मान्यता का अर्थ यह है कि पूंजी और श्रम को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाए (Free labour and enterpise), पूंजी पर कोई नियंत्रण न हो। दूसरा गुट है रूस और चीन का साम्यवादी गुट। अपनी मान्यताओं और विचारधारा में यह पक्ष शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पोषक है; आर्थिक क्षेत्र में ''साम्यवादी'' भावना का, जिसका व्यावहारिक अर्थ है कि पूंजी व्यक्तिगत न हो, इस पर समाज का नियन्त्रण रहे।

इन दो गुटों में शीत युद्ध चल रहा है, कौन जाने किस घड़ी यह शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिएगत हो जाये। मानव बहुत ही त्रस्त ग्रीर ग्रशांत है। ग्रमेरिका तो डर रहा है कि कहीं साम्यवादी रूस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ गया तो उसका व्यापार ग्रीर ग्राधिक प्रभाव ही कहीं ठप न हो जाये ग्रीर दूसरी ग्रीर रूस को यह डर है कि कहीं ग्रमेरिका जैसे पूंजीपित देश उसको खत्म ही न कर डालें। इस भय ग्रीर संदेह का समाधान कैसे हो? हम ग्रपने ऐतिहासिक ज्ञान की दृष्टि से ग्राज की वस्तु-स्थित का कुछ विश्लेषए। करें?

श्ररबों करोड़ों वर्षों की सुष्टि की गति का हमने श्रध्ययन किया, करोड़ों लाखों वर्षों की प्रारा की गति ग्रीर विकास का हमने ग्रध्ययन किया, हजारों वर्षों की मानव की गति का हमने ग्रध्ययन किया। क्या हम यह तथ्य नहीं समक पाये हैं कि सुष्टि की गति या प्राण की गति या मानव की गति या सभ्यता और संस्कृति की गति अन्ततोगत्वा विकास की स्रोर ही है। यह तथ्य हमने जाना है कि प्रकृति विकासोन्मुख है, प्राण विकासोत्मुख है, मानव विकासोत्मुख है। सुष्टि में मानव के उद्भूत होने के बाद,-चेतना ग्रौर बुद्धियुक्त मानव के उद्भूत होने के बाद, मानो प्रयोजन विहीन सुष्टि में कुछ प्रयोजन भ्रागया । मानव शेष सुष्टि से इसी एक बात में भिन्न था कि उसमें चेतना ग्रीर बुद्धि थी। इस बुद्धि श्रीर चेतना युक्त मानव ने सम्यता ग्रीर संस्कृति का विकास किया, स्वयं ग्रपना विकास किया । हमने देखा है कि उसके विकास का ग्राधार रहा उसकी बद्धि और चेतना की स्वतंत्रता। उसकी बद्धि श्रीर चेतना को यदि श्रवरुद्ध करदिया जाये, तो न मानव का विकास होगा श्रीर न उसको म्रानंद की मनुभूति। यह बात बिल्कुल सत्य है। किन्तु इसके साथ ही ग्राज जो दूसरी बात उतनी ही सत्य है वह यह कि मानव की चेतना इस बात का भार श्राज सहन नहीं कर सकती कि हर घड़ी उसको यह चिंता बनी रहे कि पेट के लिए रोटी का इन्तजाम है या नहीं।

वस्तुतः साधारण मानव की चेतना की ग्रवस्द्वता का कारण वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें उसे जीवन-निर्वाह, शिक्षा ग्रीर ज्ञानो-पार्जन की सुविधाएँ ग्रात्मसम्मानपूर्वक प्राप्त नहीं हो पातीं। मानव इतिहास के पिछले ५० हजार वर्षों में ग्राज पहली बार व्यावहारिक रूप से मानव को यह भान ग्रीर विश्वास होने लगा है कि जीवन-विकास के साधन—वे भौतिक उपादान जिनसे, ग्रीर वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें चतना मुक्त ग्रीर निर्भय रह सके—सभी लोगों को, सर्व-साधारण को भी, न केवल कुछ धनी ग्रीर विशेष-सत्व प्राप्त लोगों को, उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

सन् १६५६ की यह दुखभरी कहानी है कि ग्राज के सब विचारक, राजनैतिज्ञ, मानव समाज के नेता इस एक बात में तो सहमत हैं कि मानव समाज में सब प्राणी स्वतंत्र हों, सबको विकास की समान सुविधायें (ग्रच्छा खानापीना, रहना, शिक्षा के साधन) प्राप्त हों, सबको सामाजिक न्याय मिले, किसी का भी ग्राधिक शोषण न हो। किन्तु इस सामाजिक ग्रादर्श के पाने के तरीकों में कोई भी एक मत नहीं होते। सबका ग्रपने ग्रपने तरीके के प्रति इंतना दुराग्रह है कि भिन्न तरीकों, भिन्न साधनों में विश्वास करने वालों को वे मानों खत्म ही कर डालें। सन् १६५६ में मानव की यही ट्रेजेडी है।

बीसवीं शताब्दी में एक महामानव हुम्रा-महात्मा गांधी । उसने मानव इतिहास पर मंडराती हुई इस ट्रेजेडी को देखा ग्रीर बतलाया कि किसी क्षेत्र में, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, ध्येय की श्रेष्ठता नहीं रह सकती यदि साधनों की श्रेष्ठता न हो। साधन दूषित होने से ध्येय भी दूषित हो जाता है। समानता, शोषएाहीनता, सामाजिक न्याय का भ्रादर्श नहीं प्राप्त किया जा सकता यदि साधन हिसात्मक हों। जिस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति में भ्रहिसा का व्यवहार मान्य है, प्राप्य है,—उसी प्रकार राष्ट्र राष्ट्र में अहिंसा मान्य होनी चाहिये, वह प्राप्य है, संभव है। बिना इस सत साधन के उच्च सामाजिक ग्रादर्श की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी की यह बात श्राज २०वीं सदी के मध्यकाल में जबिक उद्जन बम मानव जाति के सिर पर मंडरा रहा है कितनी मार्मिक मालूम होती है। मानव का ग्रस्तित्व या विनाश ग्राज मानव के इस निर्णय पर ग्राधारित है कि वह साध्यकी ग्रीर बढ़ने में शांतिपूर्ण उपाय अपनाता है या नहीं, कि वह ऐतिहासिक गति को अहिंसक बनाता है या नहीं।

# ञ्राज ज्ञान विज्ञान की धारा

भूमिका-मन्ष्य ग्रावश्यकता से बाध्य, ग्रीर उत्सुकता से प्रेरित होकर प्रकृति, समाज ग्रीर स्वयं ग्रपने विषय में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयत्नशील रहा है। इस प्रयत्न से उसके अनुभव और ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि होती रही है। इस भंडार की श्रभिवृद्धि में कई देशों श्रीर कई जाति के लोगों ने श्रपना श्रपना विशेष श्रनुदान दिया है, यथा भारत ने एक मुक्त श्रानंदमय म्रात्मा का ज्ञान, ग्रीस ने प्रकृति के मन्वेपण भीर सौन्दर्यानुभूति का भाव, रोम ने नियम एवं सामाजिक राजकीय अनुशासन का ढङ्ग, भ्राध्निक पिच्छिम ने विज्ञान की सफलतायें, इत्यादि । भ्रौर इस प्रकार मानव सभ्यता श्रीर संस्कृति का विकास हुन्ना है, मानव ने प्रगति की है। किसी भी एक देश या जाति द्वारा उद्घाटित कोई भी तथ्य उस देश श्रीर जाति तक सीमित नहीं रहा है। प्राचीन काल में भी जब यातायात के साधन सुलभ नहीं थे देश देश के विचारों में किसी न किसी रूप में भ्रादान प्रदान हुन्ना भीर यह भ्रादान प्रदान और विनिमय म्राधुनिक काल में तो इतना बढ़ गया है कि किसी भी क्षेत्र में साहित्य हो, कला हो, दर्शन-विज्ञान हो, धर्म हो,-दुनिया के किसी भी कोने में, कुछ भी हलचल होती है तो उसकी प्रतिकिया शेष संसार में तूरन्त होती है, मानो सब देश एक भूमि है सब लोग एक जाति।

मानव बुद्धि, एवं प्रकृति भ्रौर समाज में परस्पर किया प्रतिक्रिया के व्यापार से उत्पन्न कई घाराभ्रों ने मिलकर मानव सम्यता भ्रौर संस्कृति को प्रशस्त भ्रौर धनी बनाया है। ये घारायें हैं विशेषतः विज्ञान, सामा-

जिक विज्ञान, दर्शन, धर्म, साहित्य ग्रीर कला। ज्ञान विज्ञान के इन क्षेत्रों में हजारों वर्षों की थाती तो मनुष्य के पास है ही, उस थाती में ग्राज के मानव ने भी कुछ जोड़ा है ग्रीर इस प्रकार वह ज्ञान की एक विशेष स्थिति तक पहुंचा है। ज्ञान के उपरोक्त क्षेत्रों में ग्राज के मानव की जानकारी की वया स्थिति है इसका बहुत थोड़े में हम यहां विवेचन करेंगे।

व्यात्रहारिक-विज्ञान—ग्रादिकाल से मानव सम्यता का भौतिक विकास होता चला ग्रा रहा है कौनसा विशेष भौतिक पदार्थ किस काल में विकास का प्रमुख साधन रहा है इस दृष्टि से इतिहासज्ञों ने विकास ग्रवस्था को भिन्न भिन्न युगों में विभक्त किया है; जैसे जिस युग में पत्थर के ग्रीजारों ग्रीर हथियारों का विशेष प्रयोग रहा वह पाषाण युग, जिसमें कांसा धातु के ग्रीजारों का विशेष प्रयोग रहा वह कांस्य युग भीर इस प्रकार ग्रागे। ग्रतः

सर्व प्रथम — प्राचीन पाषाए। युग — (म्राज से लगभग ४० हजार से १४ हजार वर्ष पूर्व तक)।

दूसरा—नव पाषाएा युग— (ग्राज से लगभग १४ हजार से ईसा पूर्व ६ हजार वर्ष पूर्व तक)।

तीसरा—धातु (कांस्य) युग—(लगभग ६ हजार से २ हजार वर्ष ई० पूर्व)।

चौथा—लौह युग — (२ हजार वर्ष ई० पू० से वर्तमान शताब्दी तक) लौह युग को हम दो विभागों में बांट सकते हैं—

- १. वाष्प-शक्ति युग---१८वीं १६वीं शताब्दी।

श्राज के वैज्ञानिक श्रनुसंघानों के श्राघार पर हम कल्पना कर सकते हैं कि सम्यता के विकास का श्रगला चरण, श्रर्थात् पांचवां यूग "परमाणु शक्ति युग" (Atomic Age) होगा ।

परमागु शिक्त क्या है ?-इङ्गलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोहन डाल्टन ने १६वीं शती के प्रारंभ में ग्रणु-सिद्धान्त (Atomic Theory) की स्था-पना की थी; उसके ग्रनसार प्रकृति के समस्त तत्व (Elements) मुलतः पुथक पुथक ऐसे सुक्ष्म ग्राण्यों के बने हुए होते हैं जो ग्रविभाज्य माने गये। तत्वों के भ्रांतिम भ्रविभाज्य श्रंग को 'श्रण्' (Atom) नाम दिया गया । फिर २०वीं शती के प्रारंभ में भौतिक विज्ञान के श्रंग्रेज म्राचार्य थोमसन (J. J. Thomson) ने म्रविभाज्य म्रणु को विच्छिन्न किया भ्रथीत भ्रणु को भी तोड़ने में वह सफल हुआ। यह एक भ्राश्चर्यजनक, युगांतरकारी घटना थी। इसी बात के श्राधार पर कि पदार्थ का सूक्ष्म-तम अंग अणुभी विच्छित्र कर दिया, अरगु संबंधी अन्य अनेक अनुसंधान किये गये, जिनमें महत्वपूर्ण काम था केमब्रिज के लोर्ड रदरफोर्ड का, कोपेन हेगन (डेनमार्क) के नीत्सबीर (Niels Bohr) का, फांस के बेकरल ( Becqurel ) तथा क्यूरी का; श्रीर प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता श्राइंस्टाइन का। इन के अनुसंधानों से पतालगाकि अर्णु के विच्छिन्न होने से जिन परमाणुत्रों ( इल्कट्रोन, प्रोटोन ) का प्रकटीकरण हुन्ना उनका धर्म पदार्थकरण के समान नहीं किंतु विद्युत्करण के समान पाया गया; वे मानो द्रव्य-पदार्थ के करण नहीं थे, वे थे शक्तिकरा, ग्रर्थात् ग्रणुग्रों का परमाणुग्रों में विच्छिन्न होने का ग्रर्थ है पदार्थ का शक्ति में रूपान्तर होना। यही परमाण शक्ति है। इस शक्ति का सर्व प्रथम परिचय उस समय मिला था जब १६४५ ई० में द्वितीय महायुद्ध काल में भ्रमेरिका ने जापान के दो नगरों पर दो 'ग्रणुबम' डाले थे, जिनमें ग्रणु शक्ति के विस्फोट होने पर चारों ग्रोर भयंकर ग्राग, तूफान, श्रांधी फैल गई थी श्रीर जो कुछ उसकी भर्षेट में श्राया वह सब विनिष्ट होगया था । परमाण् शक्ति ( Atomic Energy ) संबंधी अमेरिका, रूस, इङ्गलैंड इत्यादि देशों में जो अनुसंधान होरहे हैं उनसे परमागा शक्ति के उपयोग के संबंध में यह संभावना मानी जाने लगी है कि इससे मानव हित के लिये कल्पनातीत निर्माणकारी कार्य किये जा

सकेंगे - यथा (१) ऐसी संभावना है कि एक दो वर्षों में ही परमाण् शक्ति से विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकेगी।\* (२) नासुर जैसे भयंकर रोगों की चिकित्सा में इसका उपयोग होने की निकट संभावना है। (३) इसके ग्रतिरिक्त पौधों, वृक्षों ग्रौर जीवों में पाचन किया किस प्रकार होती है, किस प्रकार शौधे सूर्य की शक्ति को अपने में जज्ब कर लेते हैं श्रीर फिर वही शक्ति हमको भोजन के रूप में देते हैं, ये सब कियायें किसी गति से होती है, ये बातें ग्रग् शक्ति द्वारा प्रसूत किरणों के प्रकाश में स्पष्ट देखी जासकेगी। यदि ऐसाहग्रातो कृषि एवं चिकित्सा ज्ञान में ग्रभूत पूर्व कांति हो सकती है ग्रीर हम इस संभावना की कल्पनाकर सकते हैं कि हम भ्रपने कारखानों मे ही खूब खाद्य पदार्थ पैदा कर सकेंगे, बिना मिट्टी ग्रीर पौधों की सहायता के। (४) परमाण शक्ति से 'रोकेट जहाज' चलाये जा सकेगे जो भ्रन्य ग्रहों तक पहुँच सकेंगे। (४) ऐसे समाचार है कि रूस में इस शक्ति का प्रयोग नदियों की दिशा बदलने में हो चुका है। (६) वर्तमान यांत्रिक यग में जलविद्युत से परिचालित कुछ कारलानों को छोड़ समस्त यंत्रों का (रेल, जहाज, वायुयान, मोटर, बिजलीघर इत्यादि का) परिचालन पेट्रोल तथा कोयले की शक्ति से किया जाता है। ऐसा ग्रनुमान है कि इस काम के लिये वर्षभरमें ग्राजकल संसारमें १५० करोड़ टन कोयला एवं ५५ करोड़ टन पेट्रोल खर्च होता है। फिर संसार के कोयले की खदानों थीर पेट्रोल के कूथों की उत्पादन क्षमता का भ्रनुमान लगाकर यह हिसाब लगाया गया है कि यदि इसी हिसाब से जैसा भ्राज होता है हम पेट्रोल भ्रीर कोयले खर्च करते गये तो द्निया का समस्त कोयला स्त्रीर पेट्रोल एक हजार वर्षों में ही समाप्त हो जायेगा। परन्तु परमाग् शक्ति के भ्राविष्कार से तो हमे शक्ति का इतना भ्रपरिमित भण्डार मिल जायेगा जिसके खत्म होने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

<sup>\*</sup> १९५७ में रूस, अमेरिका भीर ईंगलैंड ने ऐसा कर लिया है।

यदि संसार का लोहा खत्म होगया तो ?—यात्रिक युग अर्थात् आधुनिक सभ्यता का बहुत सा दारोमदार इसी बात पर है कि हमें पृथ्वी के गर्भ में अर्थात् खदानों में लोहा बराबर मिलता रहे। जिस वेग से आज खदानों में से लोहा निकाला जा रहा है इससे तो कल्पना होती है कि लोहे का भण्डार शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा, किन्तु नये नये औद्योगिक टेकनीकों का अनुपम विकास किया जारहा है और आज यांत्रिक उद्योग इसमें सफल हुए हैं कि लोह का काम वे बहुत अंशों तक दो धातुओं यथा अल्यूमिनियम और मेगनेशियम से ले लें। अल्यूमिनियम तो वे कई प्रकार की मिट्टियों एवं बोक्साइट (Bauxite) में से निकाल लने लगे हैं और मेगनेसियम सीधा समुद्रों में से निकाला जा रहा है। समुद्र के अथाह जल में मेगनेसियम का अथाह भण्डार है।

हम देखते हैं कि जिस प्रकार परमाणु शक्ति ने हमारी इस चिन्ता को दूर किया है कि यदि कोयला श्रौर पेट्रोल खत्म हो जायेगा तो हमारा काम नहीं रुकेगा, उसी प्रकार मिट्टी श्रौर समुद्र से अलम्युनियम श्रौर मेगनेसियम के निकाले जाने की संभावना ने हमें इस फिक से मुक्त किया है कि यदि लोहा खत्म हो जायेगा तब भी हमारा काम नहीं रुकेगा।

सूर्य की शिक्ति—सूर्य की ओर देखकर क्या ग्रापने कभी यह प्रनुमान लगाया है कि शिक्त का यह कितना अक्षय भण्डार है ? वैज्ञानिक ने इस शिक्त को नापा है—उसने अनुमान लगाया है कि एक वर्ष में सूर्य इस पृथ्वी पर इतने ताप (Heat Energy) का प्रसरण करता है जितना ताप ४००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० टन कोयले से उत्पन्न किया जाता है। ग्राज से २००० वर्ष पूर्व जब कि ग्रीक वैज्ञानिक ग्राशंमडीज ने सर्व प्रथम सूर्य की किरणों को एक कांच में एकत्रित कर पानी के प्याले को गर्म करने का प्रयोग किया था तब से भ्राजतक अनेक वैज्ञानिक यह अयत्न करते आ रहे हैं कि किस प्रकार सूर्य की शिक्त को केन्द्रीभूत करके उससे हम ग्रपने ऐजिन ग्रीर कारखाने चला सकें। कोई कोई वैज्ञानिक ग्रवश्य कुछ ऐसे ऐजिन बनाने म

सफल हुए हैं जिनमें सूर्य की शक्ति काम में घाये, किन्तु घ्रभी ये प्रयोगात्मक स्थिति में ही हैं। फिर भी हम सोचें तो सही कि मानव मस्तिष्क भी कहां कहां तक पहुँचता है—कितनी ग्रनन्त उसकी संभावनायें हैं।

न तत्रयान: -- प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर भ्रागस्ट पिकार्ड का कहना है कि ग्राज सिद्धान्ततः तो यह सिद्ध है कि ऐसे 'ग्रणुरोकेटस' (Atomic Rockets=यान)बनाये जा सकते है जिनमें बैठकर हम लोग चन्द्रमा तथा समीप वाले कई ग्रहों (जैसे मंगल=मार्स; बहस्पति=जपीटर) की यात्रा कर सकें। इन रोकेट्स की गित ४५०० मील प्रति सैकिण्ड होगी— भ्रर्थातु एक घण्टे में एक करोड़ ६४ लाख मील ! इस गति की थोड़ी कल्पना तो कीजिये, जब कि हमारी रेलगाड़ी की गति केवल ४ • मील श्रीर तेज से तेज वायुयान की केवल ४०० मील प्रति घण्टा होती है। यह सम्भव है कि रोकेट्स पृथ्वी पर से रवाना होकर हमारे इस पृथ्वी के यात्रियों को चन्द्रमा उपग्रह एवं मंगल, वहस्पति म्रादि उपग्रहों तक (जो हम से करोड़ों मील दूर हैं जैसे मंगल लगभग ५ करोड़, एवं बृहस्पति ३६ करोड़ मील) पहुँचा दें, श्रीर उन स्थलों का श्रन्वेषएा करके हमारे यात्री इन्ही रोकेट्स द्वारा पृथ्वी पर वापिस लौट म्रायें। रोकेट में यात्रा करते समय एवं चन्द्रमा तथा ग्रहों पर घुमते वक्त इवास लेने के लिये ग्रोक्सीजन गेस (प्राण वायु) का, ग्रपार सर्दी गर्मी से बचने के लिये विशेष प्रकार के कपड़ों का, तथा भोजन एवं मन्य भावश्यक साधनों का प्रबन्ध, यात्रियों के लिये किया जा सकेगा। ऋण रोकेट में मंगल तक १ दिन ११ घण्टों में एवं जुपीटर तक ४ दिन २ घण्टों में पहुंच सकेगे। इन रोकेट का उपरोक्त गति से परिचालन परमाणुशक्ति के द्वारा हो सकेगा। ज्यावहारिक रूप से तो ऐसे रोकेट का बनना स्रभी तक सम्भव नहीं हुन्ना है किन्तु भविष्य में ऐसा होना वस्तुतः सम्भव है। प्रो० पिकार्ड का कहना है कि रोकेट यात्रा अपने ही सौर मण्डल के ग्रहों तथा ग्रपने उपग्रह चन्द्रमा तक ही सम्भव हो सकेगी: ग्राज की स्थिति में यह नही माना जासकता कि हम ग्रपने सौर मण्डल को भीपार करके ग्रन्य सूर्य्यों के ग्रहों तक यात्राकर सकें।

एक ग्रचंभे की बात है, कि सचमुच इस ग्राशा में कि १६७५ ई० तक 'रोकेट यान' मंगल की यात्रा करने लग जायेगे, न्यूयोर्क की एक एजेन्सी ने मंगल की यात्रा के लिये टिकट भी रिजर्व करना प्रारम्भ कर दिया है। इस एजेन्सी का कहना है कि मार्च १६७५ ई० में चार 'रोकेट यान' प्रति दिन (रिववार को छोड़ कर) मंगलग्रह के लिये रवाना हुग्रा करेंगे; किराये की रकम फिर घोषित की जायगी। ग्रव तक (१६५० ई०) २०० ग्रादमी ग्रपनी सीटे रिजर्व करवा चुके हैं। इन रोकेटयान को हम ''नक्षत्र यान'' कह सकते हैं। ग्रन्तग्रंहीय यात्रा करने के लिए ये नक्षत्रयान सचमुच श्रद्भुत होगे। क्या यह संभव नहीं कि इन नक्षत्रयानों में बैठकर मानव जब मंगल या ग्रन्य ग्रहों में पहुंचेगा तो वहां उसे प्राग्ग ग्रीर चेतनायुक्त ग्रपने ही जैसे प्राग्गी मिले ?

मानव-कृत उपप्रद् — पहली जुलाई १६५७ से ३१ दिसम्बर १६५८ तक संसार में एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष (International Geo-Physical year) मनाया जायेगा। १८ महीनों तक विश्व के वैज्ञानिक एवं भूगोल विशेषज्ञ लगातार परस्पर सहयोग एवं ग्रनुपम यंत्रों की सहायता से पृथ्वी ग्रीर उसके चारों ग्रोर फैले हुए वायुमंडल एवं ग्राकाशीय वातावरण का वैज्ञानिक ढंग से ग्रध्ययन करेगे। मानव इतिहास में प्रथम बार भूमंडल का इस प्रकार इतने विकसित वैज्ञानिक ढंग से ग्रध्ययन हो रहा है। इस भू-भौतिकी वर्ष के सर्वाधिक ग्रसाधारण वैज्ञानिक कार्यों में से एक काम मानवकृत उपग्रह छोड़ना है। यह विज्ञान ग्रीर प्रविधि के विकास का नया दौर होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बलवती शक्ति पर मानव की विजय इसकी विशेषता होगी। पृथ्वी, उसके वायुमंडल ग्रीर ब्रह्मांडकीय ग्रवकाश के सम्बन्ध में मानव की जानकारी के विकास के लिये तथा भावी ब्रह्मांडीय उड़ानों की तैयारी के लिये यह कार्य ग्रनुक्त महत्व का होगा। पृथ्वी के मानवकृत उपग्रहों

को नियोजित रूप में काफी लम्बे अर्से तक छोड़ने से पहले राकेटों की सहायता से वायुमण्डल के व्यापक अनुसंधान किए गए। वायुमण्डलों के ऊपरी स्तरों के सम्बन्ध में राकेटों से जो अनुसंधान हुए, उन्होंने विज्ञान को बहुत अधिक मूल्यवान सूचना दी। अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष के दौरान में भी राकेटों के द्वारा वायुमण्डल के ऊपरी स्तरों के अनुसधान पूरे जोर शोर से चलाए जाएगे। इस समय वैज्ञानिक और इंजीनियर इन समस्याओं को हल करने में बड़ी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं कि मानवकृत उपग्रहों को उनके समस्त वैज्ञानिक साज-सामान सहित कैंसे पूर्ण रूप से सुरक्षित दशा में धरती पर वापस लाया जाए। और सचमुच आश्चर्य की बात है कि रूस के वैज्ञानिकों ने ५ अक्टूबर १६५७ के दिन एक मानवकृत उपग्रह (मानव-कृत चन्द्रमा) निर्मत करके अंतरिक्ष में छोड़ भी दिया। इस उपग्रह का ब्यास २२ इंच था और इसका भार १६० पौड। एक राकेट की सहायता से पृथ्वी से ५५० मील ऊपर यह पहुंचाया गया, और इतना दूर रहता हुआ पृथ्वी के चारों ओर १८२०० मील प्रति घटा के वेग से यह घूर्णित होने लगा।

ग्राज (१५ ग्रक्टूबर १६५०) तक यह उसी प्रकार घूम रहा है, ग्रीर पृथ्वी के चारों ग्रीर १०० से भी ग्रीधिक चक्कर लगा चुका है। जब से मानव सृष्टि प्रारम्भ हुई है तब से ग्राज तक मानव बुद्धि, विचार ग्रीर कर्तृत्व शक्ति की यह सर्वोपम कृति है। ग्राज ग्राशा बनती है कि मनुष्य सृष्टि के रहस्य को किसी दिन ग्रवश्य समक लेगा।

यह विश्व किन तत्वों का बना है ?—रिश्म वर्ण दर्शक यंत्रों की (Spectroscopes), जिनसे नक्षत्रों की रिश्मयों के वर्ण के आधार पर नक्षत्रों के विषय में जानकारी हासिल की जाती है, टेकनीक (बनावट) में दिन दिन अभूत पूर्व सुधार की वजह से, एवं जो पुच्छलतारे टूटकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं उनके विश्लेषण के ढग में सुधार की वजह से, आज विज्ञान वेत्ताओं के लिये यह संभव हो पाया है कि वे कह सकें कि इस विश्व का रासायनिक संघटन (Chemical Composition)

एकसा है। ग्रर्थात् वे रासायनिक पदार्थ जो पृथ्वी पर मिलते है, वे ही सूर्य, ग्रहों ग्रीर नक्षत्रों में उपस्थित हैं; जिन पदार्थों की यह पृथ्वी बनी जन्हीं पदार्थों के सूर्य, ग्रह, नक्षत्र बने हैं--यद्यपि इन भिन्न २ स्थलो में पाये जाने वाले पदार्थों के अनुपात में विभिन्नता अवश्य है। छोटे ग्रह जैसे मंगल, बुध, शुक्र पृथ्वी की तरह धातु ग्रीर शैल (चट्टानों) के बने है; यूरेनस एवं नेपच्यून गृह केन्द्र में धातु श्रीर शैल के बने है; इन धातु भ्रौर शैल के चारों भ्रोर बर्फ, तरल भ्रमोनिया भ्रौर 'मिथेन' की मोटी खाल है ग्रीर हाईड्रोजन ( उद्जन ) ग्रीर हेलियम गेसों की महीन खोल है; बृहस्पति ग्रह का ६० प्रतिशत भाग केवल उद्जन ग्रौर हेलियम गेस का बना है। अधिक नहीं केवल दस वर्ष पूर्व तक वैज्ञानिकों को इस पृथ्वी पर केवल ६२ मूल तत्व ज्ञात थे, जिन मूल तत्वों के संघठन से इस पथ्वी के भिन्न भिन्न रूप रंगों के ग्रसंख्यों पदार्थ बने हुए हैं। इन तत्वों में साक्षेप दृष्टि से सबसे हनका हाईडोजन था भ्रौर सबसे भारी यूरेनि-यम श्रीर यह विश्वास किया जाता था कि यूरेनियम से भारी कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि भारी तत्वों का शरीर स्वतः विच्छित्र होता रहता है, भीर स्वतः पड़ा पड़ा अपेक्षाकृत दूसरे हलके तत्व में परिवर्तित हो जाता है; जैसे यूरेनियम पड़ा पड़ा स्वयं सीसे में परिवर्तित होजाता है। इस प्रकार के परिवर्तन की किया को तेजोदगुरण (Radio Activity) कहते हैं, जिसका अनुसंधान प्रसिद्ध विज्ञानवेत्तायों प्रोफेसर श्रीर मेडम-क्यूरी तथा अन्य वैज्ञानिकों ने किया था। इस अनुसंधान के बाद तो वैज्ञानिक लोग प्रयोग शालाग्रों में यूरेनियम से भी ग्रधिक भारी तत्व स्वयं बनाने लगे भ्रौर इस प्रकार मूल तत्वों की संख्या बढ़कर भ्रब प्रायः १०० तक पहुंच गई है। वैज्ञानिक ग्रब तक ६ ग्रीर नये तत्व बना सके हैं, यथा नेपट्यूनियमम, फिलोनिय, श्रमेरि कियम, क्यूरियम, बर्केलियम, केलीफोर्नियम । ये नए तत्व जिनको वैज्ञानिक लोग प्रयोगशालाम्रों में बनाने में सफल हुए हैं भीर जो स्वतन्त्र रूप से प्रकृति में नहीं मिलते, इतने भयंकर तेजोद्गरण वाले हैं ग्रीर परमाणु शक्ति के रूप में इतने

विनाशकारी साबित हो सकते हैं कि दुनिया में एक आफत ढादे। जैसा तीनरे अध्याय में कहा जा चुका है यह तो याद होगा ही कि ये सब पदार्थ एवं तत्व अन्ततोगत्वा एक ही भूत-तत्व (Matter) के भिन्न भिन्न रूप है, वह भूत-तत्व जिसके अस्तित्व का अतिम या आदि रूप, आज की ज्ञान की स्थिति में, प्राणु एवं विद्युद्गु के रूप में विद्यमान गत्यात्मक विद्युत शक्ति को माना जाता है। अतः आज की ज्ञान की स्थिति में हम यह कह सकते है कि यह विश्व एक ही भूत-तत्व के प्रागु एवं विद्युद्गुओं का बना हुआ है।

विश्व के रूप की, उसके संघठन की, कल्पना हम श्रम् को देखकर कर सकते है, मानों पिंड में ब्रह्मांड समाया हो । यह कथन केवल प्रतीका-त्मक नहीं, किन्तु एक वैज्ञानिक तथ्य है । किसी भी तत्त्व का श्रमु हमारा विश्व पूर्ण सौर मंडल है ।

इनकी तुलना देखिए:---

| रतान युवना सवादः                                     |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| म्रणु (पिंड)                                         | सौर मंडली (ब्रह्मांड)        |
| १. केन्द्र में नाभि करा                              | केन्द्र में सूर्य            |
| २. नाभिकरण के चारों ग्रोर सूर्य के चारों ग्रोर घूरिए |                              |
| घूर्णित होनेवाले विद्युदरणु                          | वाले ग्रह ।                  |
| ३. केन्द्रीय नाभिकण की                               | सूर्य की मात्रा सम्पूर्ण सीर |
| मात्रा सम्पूर्ण ग्रग्णुकी ६६'६७                      | मंडली का लगभग ६६.८७ प्रतिशत। |

४. विद्युदणुश्रों के बीच का भ्रवकाश ( Distance ) उनके व्यास ( Diameter ) से हजारों गुणा भ्रधिक ।

प्रतिशत; बाकी मात्रा में सब

विद्यदण्।

ग्रहों के बीच का ग्रवकाश उनके व्यास से हजारों गुणा ग्रिथिक। व्यास एवं ग्रहों के बीच की दूरी का ग्रनुपात ग्रस्पु एवं सौर मंडली में एक ही।

बाकी मात्रा में सब ग्रह ।

| भ्रगु | (  | पिड | ) |
|-------|----|-----|---|
|       | ١. |     | , |

#### सौर मंडली (ब्रह्मांड)

माभिकण एव विद्युदयणु
में परस्पर उतना ही तीव्र याकर्षण ।
विद्युदणु उतनी ही शक्ति एवं तीव्र
गति से नाभिकण के चारों क्रोर
पूर्णित ।

सूर्य श्रौर ग्रहों में परस्पर उतना ही तीव्र श्राकर्षण । ग्रह भी श्रनुपात में उतनी ही शक्ति एवं तीव्र गति से सूर्य के चारों श्रोर घूरिंगत ।

## त्र्याज सामाजिक विज्ञान की स्थिति

सामाजिक संगठन का जो विशेष रूप प्रधानतया ग्राज सन् १६५० में हम देख रहे हैं वह है, राजनैतिक क्षेत्र में जनतन्त्र ग्रीर ग्राधिक क्षेत्र में पूंजीवाद ग्रौर कहीं कहीं साम्यवाद । क्या यह कोई ग्रपरोक्ष परा-प्रकृति या दैवी शक्ति थी जिसने ऋपनी स्वेच्छासे मानव पर विशेष प्रकार की व्यवस्था लादी ? प्राचीन काल में मिश्र में मानव यह सोच सकता था कि राजा तो देव हैं, सुमेर में मानव यह सोच सकता था कि राजा तो देव का प्रोहित है, मध्य-युग में सर्वत्र मानव यह सोच सकता था कि समाज की सब व्यवस्था ईश्वर द्वारा निर्मित स्रौर नियंत्रित है, किन्तु श्राधनिक काल में मानव की ऐसी मान्यता नहीं है। श्राज वह यह सोचता है कि सामाजिक विकास के भी कुछ कारए होते हैं भीर वे कारएा विशेष सामाजिक परिस्थितियों मे ही जैसे उत्पादन के साधन इत्यादि में निहित हैं। वे कारण कोई ग्रज्ञात रहस्य नहीं, किन्तु ज्ञात प्रत्यक्ष बातें है। उत्पादन की परिस्थितियों के ग्रनुरूप ही पहिले मानव समाज में ग्रादि कालीन साम्यवाद का रूप ग्राया, फिर सामंतवाद ग्रीर फिर पूंजीवाद। ग्राध्निक उत्पादन के साधनों भीर ढङ्ग का ग्रध्ययन करके कुछ समाज शास्त्रियों या विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रब संसार में सामाजिक संगठन का रूप समाजवादी या साम्यवादी होगा। इनकी यह मान्यता बन गई है कि सामांजिक एवं ऐतिहासिक

परिस्थितियां इसी ग्रोर ग्रग्रसर हैं। वस्तुतः ग्राज संसार के रूस ग्रीर चीन जैसे दो विशाल देशों में साम्यवादी एकतन्त्र स्थापित है ग्रीर वे श्रपने यहां साम्यवादी ग्राथिक ग्रीर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने में प्रयत्नशील हैं; इस ग्रोर भी दढ़ता से ग्रग्रसर हैं कि संसार के शेष देशों में भी साम्यवादी व्यवस्था कायम हो । पूंजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद क्या हैं, उनके संगठन का कैसा रूप होता है उसका भ्रध्ययन श्रध्याय ५-६ में हो चुका है। इस श्रध्याय में ऊपर प्रयास किया गया है यह जानने का कि इन कुछ पिछले वर्षों में प्रायोगिक ( Applied ) विज्ञान ने कितनी अभूतपूर्व और कल्पनातीत उन्नति की है और उसने कितनी अजीब अजीब श्रीर महानु संभावनायें श्राज के मानव के सामने प्रस्तृत करदी है।-इतनी ग्रधिक कि मानव स्वयं चिकत है अपनी उप-लब्धियों या सफलताग्रों को देखकर । मानो एक प्रश्न है ग्राज के मानव के सामने कि वह टटोले कि म्राखिर वह चाहता क्या है। क्या वह सुख चाहता है ? यदि वह सूख चाहता है तो वह टटोले कि क्या यह सूख विशेषतः गांव की शुद्ध वायु श्रौर प्रकाश में रहकर नहीं मिल सकता ?— गांव को स्वच्छ ग्रीर व्यवस्थित बनाकर, वहां की स्थानीय व्यवस्था में ग्रपना सीधा नियन्त्रण रखकर कि जिससे उसे भान हो कि वह भी इस दुनिया ग्रीर समाज का एक महत्वपूर्ण ग्रंग है, ? सुख के लिये ग्राखिर चाहिये क्या ? सादा मोटा भोजन, एवं शुद्ध वायु ग्रीर प्रकाश जिसमें स्वास्थ्य निहित है, रहने के लिये एक साधारण सा किन्तू साफ घर एवं प्रकृति ग्रीर विकास को समभने के लिए व्यावहारिक शिक्षा। क्या मुख्यतया गांव में रहकर ही सरल ग्रपना संगठन बनाकर इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती ? या वह फिर टटोले कि क्या यह सुख बड़े बड़े शहरों में रहकर, भ्रपने चारों भ्रोर हजार तरह की चीजें बटोर कर मिलता है ? — हजार तरह के सीघे टेढ़े सम्बन्ध एवं विशाल सामाजिक भीर राजकीय व्यवस्था स्थापित करके जहां व्यवस्था जमाये रखने के लिए श्रनेक पेचीदा रास्ते श्रीर कानून श्रीर नियमों का एक जटिल ढांचा खड़ा हो, जिसमें साधारण मानव यह समभ भी नहीं पाये कि कहां क्या हो रहा है स्त्रीर क्या नहीं।

सर्वोदय-२०वीं शताब्दी में भारत में एक महापूरुष हए-महात्मा गांधी। उन्होंने देखा कि ग्राधुनिक युग में व्यक्तियों ग्रीर राष्ट्रों की यह वृत्ति यह गति है कि भौतिक शक्ति में खुब श्रभिवृद्धि हो, भौतिक वस्तुश्रों का खुब परिमाए। बढ़े भ्रौर देखा कि राजनैतिक, भ्राधिक, सामाजिक व्यवस्था की गति सामृहिकता की ग्रोर है-केन्द्रीय करण की ग्रोर;-ऐसी सामृहिकता जिसके ब्यावहारिक रूप में ब्यक्ति स्वातन्त्र्य का कोई श्चर्य नहीं रहता, स्यक्ति की स्वतन्त्र ग्रपनी कोई प्रेरणा (Initiative) नहीं रहती, सामाजिक, राजकीय व्यवस्था की पेचीदगी में चकराकर व्यक्ति विशाल समूह में खो सा जाता है। ऐसी गति के प्रति उनकी भारमा में प्रतिकिया हुई भ्रौर उन्होंने मानव को सच्चे सुख की भ्रोर लेजाने के लिये एक नई कल्पना, जीवन श्रीर सभ्यता के मृल्यांकन का एक नया मापदण्ड दिया । उन्होंने कहा "किसी समाज की सभ्यता की कसौटी यह नहीं कि उसने प्राकृतिक शक्तियों पर कितनी विजय प्राप्त करली है ग्रीर न साहित्य ग्रीर कला में पारङ्गत होना ही उसकी कसौटी है बिल्क उस समाज के सदस्यों में पारस्परिक बर्ताव में तथा प्राणीमात्र के प्रति कितनी करुणा, उदारता या मैत्री है बस यही सभ्यता की सबसे बड़ी कसौटी है।"-- (गांधी)। मानव सुख श्रौर सम्यता की यह कल्पना सर्वोदय की कल्पना है। इस कल्पना के अनुसार वास्तविक जनतन्त्र जिसको सभी चाहते हैं तभी स्थापित हो सकता जब राजनैतिक क्षेत्र में एवं ग्रार्थिक क्षेत्र में भी शनित का निकेन्द्रीकरएा (Decentralization) हो, अर्थात् व्यक्ति और गांव आर्थिक भावश्यतात्रों में मात्मिनर्भर हों, उनको श्रपनी मावश्यकतात्रों के लिये किसी शहर या किसी अन्य देश की पूर्ति (Supply) पर निर्भर न रहना पड़े। सर्वोदय की यह प्रेरणा है कि जहां तक हो सके लोग गांवों में ही फैलकर बसें, बड़े बड़े शह रों में एकतित होकर नहीं। यन्त्रों द्वारा

केन्द्रित उत्पादन से बचें, कारखानों की भीड़ से बचें ग्रीर गांवों में शुद्ध हवा श्रीर प्रकृति के निकट सम्पर्क में श्रपना जीवन बितायें। जहां तक हो सके किसी के पास उत्पादन के साधन भूमि का इतना अधिक संग्रह न हो कि उस पर काम करने के लिये उसे दूसरे लोगों से मजदूरी कर वानी पड़े भौर इस प्रकार उसे शोषएा का भ्रवसर मिले; बडे बडे यान्त्रिक कारखाने न हों जिनमें पूंजीवाद के स्राधार पर किसी विशेष मालिक या कम्पनी द्वारा लोग मजदूरी पर लगाये जाते हों। कोई स्वयं भ्रपने काम में यन्त्र का प्रयोग करे-जैसे चरखा या चरखे का परिष्कृत रूप भी एक यन्त्र ही है-तो कोई बाधा नहीं। इसी प्रकार राजनैतिक सत्ता भी गांव के लोगों में या गांव की पंचायतों में निहित हो। गांव की शिक्षा, न्याय, शांति-व्यवस्था का उत्तरदायित्व भ्रौर भार गांव की पंचायतों पर ही हो । सर्वोदय के कुछ विचारकों के स्रनुसार केन्द्रीयकरण सर्वथा त्याज्य नहीं। इसका स्थान राष्ट्रीय या भ्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात के साधनों जैसे रेल, बिजली, तार, हवाई जहाज ग्रीर तत्सम्बन्धी कारखानों में या शक्ति जैसे जलविद्युत इत्यादि के उत्पादन के कारखानों में हो सकता है, अन्यत्र नहीं। सर्वोदय भी जीवन का एक दृष्टिकोए है, जिसका आधार धर्म में, मानव की तात्विक श्रेष्ठता में, ईश्वर या सत्य में निहित है। उसकी धारणा के अनसार सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सब क्षेत्रों में किसी भी साध्य के लिये हिंसा या श्रनैतिक साधन ग्रमान्य हैं। सर्वोदय की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि साधनों की पवित्रता में ही साध्य की पवित्रता बनी रह सकती है।

हम देख सकते हैं कि समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदय,—सबका ध्येय प्रायः एक ही है कि शोषएा-विहीन समाज की स्थापना हो, मानव व्यक्तित्व का ग्रादर हो, सबके लिये विकास के समान साधन उपलब्ध हों, सच्चा जनतन्त्र या "शासन-विहीन" समाज स्थापित हो। किन्तु इस ध्येय की प्राप्ति के लिये साधन भिन्न भिन्न हैं, ग्राधारभूत मान्यतायें भी भिन्न भिन्न हैं। सर्वोदय—सर्वोदय की मान्यता है-धर्म प्रर्थात् ईश्वर ग्रर्थात् ग्रात्मा ग्रर्थात् सत्य में ग्रास्था; एवं साधन हैं-सत्य, ग्राहंसा को ग्रपनाते हुए सरलता ग्रीर प्राकृत ग्रवस्था की ग्रोर गति, राजनैतिक शक्ति एवं ग्राधिक संगठन का विकेन्द्री करणा।

समाजवाद — समाजवाद की मान्यता है—मनुष्य का श्रस्तित्व सर्वोपरि है; किसी भी श्रदृश्य परा-प्रकृति तत्व से मुक्त मनुष्य ही श्रपने भाग्य का निर्माता है; एवं साधन है—विज्ञान का विकास, उत्पादन कार्य मे विज्ञान की सहायता उत्पादन के साधनों का (भूमि, खनिज, कारखानों) सामाजी-करण, सब साधनों पर समाज का नियंत्रण श्रीर समाज की व्यवस्था।

पूर्ञीवाद् - उपरोक्त तीनों प्रकार की व्यवस्थान्रों को छोड़कर म्राज संसार के विशेष भाग में स्थापना है पूंजीवाद की। पूंजीवाद का स्राधार स्रवश्य व्यक्ति स्वातंत्र्य है, इसके स्राधार पर उन्नति भी स्रवश्य श्रभ्तपूर्व हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस संगठन के श्रन्तर्गत काम में निपुराता भी विशेष रहती है, किन्तु इसका मुल ग्राधार व्यक्तिगत लाभ की भावना है; समाज की आवश्यकतायें क्या है इसकी कुछ भी परवाह नहीं रहती। यह ठीक है कि म्रार्थिक क्षेत्र में "मांग म्रीर पूर्ति" का नियम चलता रहता है, ग्रत: स्वभावतः ग्रपने लाभ के लिये पूंजी-पति उत्पादक वही चीज देता है जिसकी समाज मे आवश्यकता अर्थात् मांग है। किन्तु प्रनुभव ऐसा है कि चूं कि पूंजीपित के हाथ में प्रतुल पूंजी ( रुपये के बाजार ) का नियंत्रण भी रहता है श्रतः वह समाज में भुठी कृत्रिम मांगया पूर्ति की स्थिति पैदा कर देता है श्रीर इस प्रकार समाज के साधारण वर्ग तक उचित मूल्य ग्रौर उचित मात्रा मे वस्तुऐं नहीं पहुंचने देता ग्रीर स्वयं उस स्थिति का लाभ उठाता रहता है। ऐसे समाज में धन का मान रह जाता है, गुएा या परिश्रम का मान नहीं; शक्ति भी पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हो जाती है ग्रीर उनके निजी स्वार्थ स्थापित हो जाते हैं जिसमें शेष समाज की भ्रवहेलना होती रहती है।

किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन के गुए। दोषों की व्याख्या यहां नहीं करनी थी। काम केवल यही था कि हम देख पायें कि आज २०वीं सदी के इस मध्य काल में मानव समाज की यह स्थिति है, श्रीर मानव को इन "वादो" में से अपना एक रास्ता निकालना है, बुनियादी तौर से किसी एक वाद को अपनाते हुए या इनमें किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करते हुए। मानव की इस लंबी कहानी में यह बात तो देखी होगी कि किसी भी एक वस्तु, या तथ्य, या सिद्धांत की व्यावहारिक रूप में स्थापना कभी भी अपने निर्पेक्ष, अमिश्रित रूप में नहीं होती।

## त्राज - विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन

भौतिक क्षेत्र में व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव डालने वाले पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण कुछ वैज्ञानिक अन्वेपणों का अब तक जिक्र किया गया। अब हम २०वी शताब्दी में उद्घाटित उन कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का जिक्र करते हैं जिन्होंने मानव की आजतक की मान्यताओं की बुनियादों को ही हिला दिया और एक महत् कान्ति पैदा करदी, ऐसी काित मानों मानव को अपने विचारों, विश्वासों और सिद्धान्तों के मूल आधार ही स्यात् बदलने पड़ें। इन तथ्यों की उचित जानकारी और ठीक व्याख्या के लिये तो तत्संबंधी साहित्य पढ़ना चाहिये, यहां तो उनका जिक्र मात्र हो सकता है। मुख्यतया ये तथ्य हैं—भौतिक विज्ञान का सापेक्षवाद; न्यूक्लियर (Atomic) भौतिक विज्ञान; रूसी मनो-वैज्ञानिक पैवलोव का बिहेवियरिज्म एवं डा॰ फायड और ऐडलर का अंतिविश्लेषण्।

श्राइन्स्टाइन का सापे स्वाद — विज्ञानवेत्ता ग्राइंस्टाइन की स्थापना है कि इस विश्व में निर्पेक्ष (Absolute), स्वयं स्थित, ग्रपने में हो सीमित श्रीर स्थिर कुछ नहीं। श्राइन्स्टाइन के पहिले न्यूटन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त माना जाता था कि सब नक्षत्रों, पिंडों श्रीर ग्रहों में ग्राकर्षण शक्ति (Gravitation) है ग्रीर यह शक्ति खाली माकाश में ईथर (Ether) के माध्यम द्वारा चलती है ( जैसे विद्युत् शक्ति के चलने के लिये तार का माध्यम चाहिये); यह ईथर एक कल्पित वस्तू थी। न्युटन ने इस तथ्य का तो उद्घाटन कर लिया था कि पिंडों में भ्राकर्षण शक्ति है किन्तु वह इस रहस्य का पता नहीं लगा सका था कि यह भ्राकर्षण शक्ति क्यों है। इस भ्राकर्षण शक्ति एवं ईथर को स्वयंसिद्ध, निर्पेक्ष तथ्य मान लिया गया था। न्यूटन के सिद्धांत की इस कमी को पूरा किया भ्राइन्स्टाइन ने। उसने बताया कि पिंडों में पाई जाने वाली आकर्षण शक्ति तो केवल उस मूलगति ( Motion ) की शक्ति है जो उस पिड में उसके पहिली बार ग्राविभूत होते समय थी, श्रीर जो ग्रब तक उसमें है; जैसे जब पृथ्वी घूर्णमान सूर्य से पृथक हुई (देखो ग्रध्याय ४) तो यह पृथ्वी भी उस घृरिएत सूर्य की भौंक में उसी के चारों स्रोर चक्कर काटने लगी, जैसे चलती गाडी में से उतरते समय हमें भी उस गाडी की झौंक में (गति शक्ति में) उसी म्रोर दौड़ना पड़ता है जिधर गाड़ी जारही थी। तो स्राकर्षग् शक्ति स्रौर ईथर की निश्पेक्षता को आइन्स्टाइन ने असिद्ध तहराया और बतलाया कि वह शक्ति तो पिंड की गति है, कोई स्वतन्त्र रहस्य-मयी शक्ति नहीं।

इसी प्रकार ग्राइन्स्टाइन के पहिले "ग्राकाश" (Space) एवं काल (Time) को भी स्वतन्त्र, स्वयं सिद्ध, निरपेक्ष वस्तु या तथ्य माना जाया करता था। किन्तु उसने यह स्थापित किया कि ग्राकाश श्रीर काल कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं, ये तो वस्तु (द्रव्य पदार्थ=Matter) के धर्म मात्र हैं, वस्तु की विशेष रूप में प्रक्रियायें हैं। किसी भी वस्तु का ग्रस्तत्व पहिले तीन दिशाग्रों में माना जाया करता था, यथा लंबाई, चौडाई ग्रीर गहराई या ऊंबाई में; किन्तु उसने बतलाया कि वस्तु का ग्रस्तत्व चार दिशाग्रों में होता है। चौथी दिशा है—काल। वस्तु का रेखागिएत में (ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई में) प्रसार (Geometrical Extension) प्राकाश है ग्रीर उसका कमानुगत प्रसार (Chrono-

logical Extension) काल है। ग्राकाश ग्रीर काल दो भिन्न भिन्न तथ्य नहीं, यह तथ्य एक बात से समभ में ग्रा सकता है। यह तो ग्रपने प्रत्यक्ष ग्रनुभव की बात है कि काल (समय) लम्बा होता हुग्रा जा रहा है; ज्यों ही एक दिन या एक घड़ी बीती उतने ही परिमाएा में काल लम्बा होगया। ग्रव चूं कि काल स्वतन्त्र नहीं, ग्राकाश सापेक्ष है, ग्रतः जब काल लम्बा होता है तो ग्राकाश भी लंबा होना चाहिये। वस्तुतः यह सिद्ध किया गया है कि काल के साथ साथ ग्राकाश ग्रयीत् विश्व ग्रायतन का भी प्रसार होरहा है। इस प्रकार शक्ति, ग्राकाश ग्रीर काल, वस्तु का धर्म है।

सापेक्षतावाद ने यह भी सिद्ध करके बतलाया कि वस्तु ग्रीर शिक्त दोनों परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित किये जा सकते हैं, वस्तु शिक्त के रूप में बदली जा सकती है ग्रीर शिक्त वस्तु के रूप में । कितनी वस्तु कितनी शिक्त बन जाती है इसके एक समानीकरण (Equation) का ग्राइन्स्टाइन ने ग्रन्वेषण किया। यथाः—शिक्त=वस्तु का घनत्व × (१८६०००) र । जरा कल्पना कीजिये कितने थोड़े से द्रव्य-पदार्थ में से कितनी शिक्त का प्रादुर्भाव। किया जा सकता है। गणना करके यह ग्रनुमान लगाया गया है कि एक ग्राम किसी भी वस्तु में से इतनी शिक्त पैदा की जा सकती है जितनी ३००० टन कोयला जलाने से पैदा होती है। तब क्या ग्राइक्य कि एक ग्रणु में इतनी विशाल शिक्त छिपी हुई है?—इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ग्रणुबम में मिला है। इस प्रकार ग्राइन्स्टाइन ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया कि 'वस्तु' ग्रीर 'शिक्त' दो भिन्न तथ्य हैं। इस द्वैत की जगह उसने ग्रद्धैत की स्थापना की।

श्राइन्स्टाइन के सिद्धान्तों से भौतिकवादी श्रद्धैत (Materialistic Monism) की पुष्टि मिली। इस घारएा को मजबूत वैज्ञानिक श्राघार मिला कि यह सकल विश्व एक श्रादि भूत-पदार्थ (Matter) की विकासात्मक गित है। यह भूत-पदार्थ कोई स्थिर निरपेक्ष वस्तु नहीं किंतु एक सतत गत्यात्मक वस्तु है। इसकी गित इसी में निहित नियमों

के ग्रनुसार होती रहती है। ये नियम ज्ञातब्य हैं, कोई परोक्ष रहस्य नहीं। ग्रपनी गति या ग्रभिव्यक्ति मे भूत-पदार्थ (द्रव्य) विकास की ऐसी स्थिति तक भी पहुंचता है जब इसमें प्राग्त ग्रौर चेतना ग्राविर्भृत होते है।

न्यूक्लियर (Atomic) भौतिक शास्त्र एवं कान्तम सिद्धान्त (स्रज्ञांगावाद)-१६वीं सदी तक यह मान्यता बनी हुई थी कि भूत पदार्थ का म्रंतिम रूप म्रणु (Atom) है। यह म्रणु एक करा है जिसकी श्राकाश (Space) में स्थिति है एवं जो भार युक्त है। यह समस्त विश्व इन छोटे छोटे कणों का बना हम्रा है। इन कणों की गति, इनका संघटन निश्चित नियमों के अनुसार होता है। अणुओं का बना यह विश्व सुनिश्चित प्राकृतिक (भौतिक) नियमों के अनुसार यंत्रवत चल रहा है। किंतू २०वीं सदी में जिन भौतिक सिद्धान्तों का उद्घाटन हमा उनने इन पूर्ण रूप से निश्चित मान्यताम्रों की जड हिला दी। सर्व प्रथम तो केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर थोमसन ने, फिर वैज्ञानिक रथरफोर्ड, फिर डेनिश भौतिक शास्त्री नील्स बोहर एवं ग्रन्य विज्ञान वेत्ताम्रों ने मूलतः एक नये भौतिक-शास्त्र की स्थापना की । उन्होंने बतलाया कि भूत-पदार्थ का श्रंतिम रूप श्रणु नहीं है। श्रणु को भी सुक्ष्म-तर भागों में तोड़ा जा सका। यह सिद्ध किया गया कि एक अर्णुतो अनेक सूक्ष्मतर स्थितियों का बना एक कएा है। इन स्थितियों को प्रोटोन, न्युट्रोन, इलक्ट्रोन ग्रादि नाम दिया गया। प्रोटोन हां-धर्मी विद्युत् (Positive Electricity) है; न्यूट्रोन न तो हां धर्मी ग्रीर न "ना-धर्मी" एक तटस्थ स्थिति की विद्युदण् है; इलक्ट्रोन "ना-धर्मी" विद्युदण्है। ग्रलग ग्रलग तत्व के अर्णका नाभिकरण ग्रलग ग्रलग निश्चित संख्या के न्युट्रोन एवं प्रोटोन विद्युत् रूपों का बना होता है। इस नाभिकरण के चारों श्रोर निश्चित संख्या में इलक्ट्रोन तीव्रगति से घूरिंगत होते रहते हैं। इलक्ट्रोन नाभिकरण के चारों ग्रोर निश्चित परिधि में घुमते हैं, किन्तु कभी कभी कोई इलकट्रोन ग्रपनी निश्चित परिधि से बाहर भी निकल जाता है। कब कोई इलक्ट्रोन इस प्रकार का

व्यवहार करेगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रकृति में यह एक अनियमित, अनिश्चित स्थिति की कल्पना हुई। अणु के इन सूक्ष्म विद्युत् रूपों को हम पदार्थकरण माने या "शक्ति" (ग्र-भूत ग्रथवा ग्रात्मा या विचार तत्व) का कोई रूप तो क्या यह दृश्य भूत-द्रव्य अन्ततोगत्वा केवल एक विचार या ग्रात्म-तत्व निकला, जो ग्ररूप, निराकार, ग्रज्ञात निर्विशेष है ? यदि भृत-द्रव्य का ग्रण इलक्ट्रोन, प्रोटोन रूप विधृत का बना हुआ है तो हम वस्तु का अतिम रूप वही मान सकते हैं जो विध्त काहै किन्तु विधुतका क्या रूप है यह भी निश्चित नही था। सन् १९१८ मे जर्मन विज्ञान वेत्ता प्लांक (Planck) ने इस तथ्य की गवेषएा की श्रीर उसने निर्धारित किया कि प्रकाश की किरए का. शक्ति का (Energy), विद्युतका भी जो कि एक प्रकार की शक्ति ही है, प्रवाह किसी धारा की तरह लगातार नहीं होता; किन्तु जिस प्रकार पदार्थ क्एा एक जगह से दूसरी जगह किसी प्रवाह या तरंग के रूप में नहीं जाता, बल्कि एक कूदान भर कर जाता है, उसी प्रकार किरए। या 'शक्ति' भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक कुदान के रूप में जाती है; किन्तु साथ ही साथ कभी कभी शक्ति या किरए। तरंग की तरह प्रवाह रूप में ही चलती है, अर्थात् शक्ति एवं प्रकाश या किरण प्रसरण (Radiation) कण (Particle) श्रीर तरंग (Wave) दोनों है। कब प्रकाश या शक्ति कए। के समान व्यवहार करती है, कब तरंग की तरह यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तरंग की तरह एक सतत प्रवाह में बहती हुई कोई भी किरएा या शक्ति कभी कभी कए। की तरह भी एक कुदानसी भरकर दूसरी जगह चली जाती है। श्रतः प्रश्न रह जाता है कि द्रव्य-पदार्थ का श्रंतिम रूप करा है या तरंग: उसके ग्रस्तित्व की ग्रंतिम स्थिति करण है या तरंग, म्रर्थात् उसको 'भूत-करण' रूप मानें या 'विचार' रूप। कुछ भी निश्चित नहीं। जब से न्यूक्लियर भौतिक शास्त्र या ग्रणु-विज्ञान की स्थापना हुई है तब से इस भ्रोर बराबर नई नई गवेषणायें हो रही हैं भ्रीर तेजी से प्रगति हो रही है। श्रतः आज की स्थापनायें एक दृष्टि से संकात्मक स्थिति में है। सिद्धान्तों मे वह स्थिरता नही आपाई है जो विज्ञान की दुनिया में १६वीं शताब्दी नें आ गई थी। श्रतः इन तमाम नये वैज्ञानिक तथ्यों की प्रतिक्रिया दार्शनिक दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है।

ग्रध्यात्मवादी या म्रादर्शवादी दार्शनिको ने भौतिक विज्ञान के इस नव ग्रन्वेषित तथ्य में कि वस्तू का रूप ग्रन्ततोगत्वा कोई एक ग्रनिश्चित श्च-पदार्थ शक्ति-रूप स्थिति है अपने मतकी पुष्टि देखी कि यह सुष्टि एक श्चात्म-तत्व, या ब्रह्म-तत्व, विचार-तत्व की श्रभिव्यक्ति है। जो कूछ यह दृश्य रूप में दिखलाई देरहा है वह तो केवल भ्रम है, एक श्च-वास्तविक स्थिति है; सत्य भ्रौर वास्तविकता तो 'विचार' या ''भ्रात्म'' तन्व है। दो महान साइसवेता जेम्सजोन्स ग्रौर डाक्टर एडिंगटन स्वयं इन तथ्यों से इतने चिकत हुए कि वे भी भ्रष्यात्मवादी दार्शनिक बन गये; किन्तु दूसरी स्रोर भौतिकवादी दार्शनिक लोग यही मानते रहे कि यद्यपि वस्तू का म्रंतिम स्वरूप "शक्ति रूप" है, जिसका म्रभी पूर्णज्ञान नहीं, तथापि उससे वस्तु की वस्तुता (Objectivity) नहीं चली गई, बल्कि पंक की यह धारणा कि वस्तू तरंग के साथ साथ कएा भी हैं, एवं उस तरंग को हम भौतिक पदार्थों की तरह नाप सकते हैं, इन दार्शनिकों के मत की पुष्टि में सहायता हुई। ग्राज जैसी स्थिति है उसमें हम इस सबंध में कोई निर्णय नहीं बना सकते इतना ही कह सकते हैं कि एक विशाल क्षेत्र मानव की दृष्टि के सामने नया नया खुला है ग्रीर उसमें ज्ञातव्य अनेक संभावनाये हैं। अद्भुत और रोमाञ्चकारी, मानव मस्तिष्क को चक्कर खिला देने वाला, यह नया क्षेत्र खुला है।

वनस्पति एवं प्राणी शास्त्र (Biology)—का सर्वाधिक युगान्त-रकारी सिद्धान्त जिसने १६वीं सदी में सब क्षेत्रों में मानव की विचार-धारा को ही मूलतः बदल दिया था डार्विन इत्यादि का विकासवाद था जिसका यथा स्थान वर्णन हो चुका है। उसका सार यही है कि म्राज भिन्न भिन्न मसंख्यों प्रकार के जितने भी प्राणी हम देख रहे हैं, चींटी, चिड़िया, शेर, हाथी से लेकर मानव तक वे सब एक ही मूल, सूक्ष्म, सरलतम जीव से शनै. शनै: ग्राकस्मिक परिवर्तन, (Heredity) एवं प्राकृतिक निर्वाचन के नियमों द्वारा (देखो ग्रध्याय ६) विकसित होकर करोड़ों वर्षों में वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। १६वीं सदी से ग्राजतक जैसे विज्ञान की ग्रन्य शाखाग्रों के ज्ञान में वृद्धि हुई है उसी प्रकार वनस्पति श्रौर प्राणी-शास्त्र के ज्ञान में भी स्रभिवृद्धि हुई है ! वनस्पति क्षेत्र में इस कला का प्रादर्भाव श्रीर विकास हम्रा है कि किस प्रकार दो विभिन्न वनस्पतियों के बीजों को मिलाकर (Cross-Breeding) बोने से सर्वथा भिन्न प्रकार की एक ऐसी वस्तु पैदा की जा सके जिसका ग्रस्तित्व प्रकृति में पहिले था ही नहीं। इसी दिशा में उन्नति करते करते धीरे धीरे प्रजनन शास्त्र (Science Of Eugenics) की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा ये प्रयोग किये जा रहे है कि मानव जाति की नस्ल कैसे सुधरे श्रीर किस प्रकार शारीरिक एवं मान-सिक दृष्टि से स्वस्थ मानवों की उत्पत्ति हो। ग्रभी दो वर्ष पहिले ग्रर्थात् सन् १६४८ में रूस के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्र वेता लाइसंको ने इस कांतिकारी सिद्धान्त की सूचना विश्व को दी कि शरीर द्वारा संग्रहित (Acquired) गुणों का इनहेरिटैस (एक के बाद दूसरी पीढ़ी द्वारा जन्म से श्रपनाया जाना) सम्भव तथा आवश्यक है। हम प्राशायों में किसी निश्चित दिशा में बाध्य परिस्थितियों के प्रभाव से उनकी ग्रान्त-रिक कार्य-प्रणाली में परिवर्तन कर उनको अपने इच्छानकल बदल सकते हैं। इस सिद्धान्त का आशय यह है कि हम मानव जाति में, मानव प्रकृति को ही, मानव के आन्तरिक संघटन को ही, अपनी इच्छानुकुल बदल सकते हैं। यह एक अन्यन्त क्रांतिकारी सिद्धान्त है; मानो हम प्रकृति के स्वामी हों। यद्यपि उपरोक्त सिद्धान्त श्रभी तक श्रन्य विशेषज्ञों द्वारा सिद्ध नहीं माना गया है किन्तु इसकी कल्पना ही एक बिल्कुल नई चीज है जो मानव विचारधारा को ग्रवश्य प्रभावित करेगी। (Science of biology, Genetics, Eugenics)

मनोविज्ञान—हसी वैज्ञानिक पैवलोव के बिहेवियरिज्म (व्यवहार-वाद) तथा अन्य प्राणी एवं मन-शास्त्रज्ञों ने अपनी गवेपणाओं के आधार पर यह निर्धारित किया कि प्राणी में इस भौतिक शरीर के एक अङ्ग मस्तिष्क या स्नायुसंस्थान से भिन्न कोई मन या आत्मा जैसी वस्तु नही है। जिस प्रकार भौतिक नियमों के अनुरूप हमारा शरीर यंत्रवत काम करता है उसी प्रकार इस शरीर का अङ्ग मस्तिष्क भी। जिस प्रकार पेट का धर्म पाचन करना है, फेफड़ों का काम रक्त-शोधन करना है, उसी प्रकार मस्तिष्क का धर्म बाह्य-वस्तुओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सोचना, विचारना और कल्पना करना है। यदि मस्तिष्क को कोई आधात पहुंच जाये तो सोचने विचारने की ये सब कियायें बन्द हो जाये। अतः सोचना विचारना मस्तिष्क से भिन्न, स्वतन्त्र अपने में कोई तथ्य नहीं।

फायड श्रौर ऐडलर ने मन विश्लेषण (Psycho-Analysis) के सिद्धान्त की स्थापना की, श्रौर यह बतलाया कि हमारे प्रत्यक्ष चेतन मन की दुनिया के नीचे एक विशालतर श्र-प्रत्यक्ष मन की दुनिया श्रौर है जिसमें वे सब स्वाभाविक प्रवृत्तियां, भावनायों श्रौर वासनायों (Instincts), जैसे स्वाभाविक यौन संबंधी भावना या स्वाभाविक श्रहं भावना जा छिपती है, जिनको हम श्रपनी कृत्रिम सम्यता या समाज के डर से बरवस दबाने या कुंठित करने का प्रयत्न करते हैं। ये वासनायों कभी मरती नहीं वरन् भिन्न भिन्न रूपों में पाखण्ड के श्रावरण में छिएकर हमारे प्रत्यक्ष मनमें प्रकट होती रहती हैं। मानो हमारा प्रत्यक्ष चेतन मन हमारे श्र-प्रत्यक्ष मन का एक रूपान्तर मात्र है, श्र्यात् हमारे प्रत्यक्ष मन की इच्छाएं, भाव श्रौर विवार हमारे स्वतन्त्र विचार या भाव नहीं हैं, वरन् वे सब मात्र हमारे श्रप्रत्यक्ष मन के कार्य (Effects) है। श्र्यात् हम श्रपने सब व्यवहार श्रौर कार्यों में जन्मजात प्रवृत्तियों (Instincts) से परिचालित होते हैं। यह एक ऐसा सिद्धान्त था जिसने सम्यता, नैतिकता श्रौर धर्म के श्रावरण को बेरहमी से चीर कर

मानव को भ्रपने वास्तिविक रूप में प्रकट किया। इससे श्रौर कुछ हुआ या न हुआ हो किन्तु यह बात भ्रवश्य सिद्ध हो गई कि मानव की वासनाभ्रों भ्रयात् स्वाभाविक प्रवृत्तियों (Instincts) का दमन करने से उसका विकास या कल्यागा नहीं हो सकता। उसकी जन्मजात इच्छाओं या प्रवृत्तियों की स्वस्थ स्वाभाविक नुष्टि या श्रभिव्यक्ति होनी ही चाहिये।

पैवलोव के व्यवहारवाद श्रीर फायड एवं ऐडलर के मन-विशलेषएा ने इसी दिशा की श्रोर संकेत किया कि मानव में श्रपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं होती। मानव जन्मजात प्रवृत्तियों श्रीर प्रकृति श्रीर समाज की प्रतिक्रियाश्रों द्वारा परिचालित एक यंत्र मात्र है। उसमें स्वतंत्र पराप्रकृति श्रजात तत्व कुछ भी नहीं।

भूत प्रेत श्रीर पुनर्जन्म-ग्रादिकालीन मानव के जमाने से चले म्याते हुए भ्त प्रेत ग्रीर पुनर्जन्म के प्रश्न भी ग्राज बहुत ग्रंशों तक प्रत्यक्ष मन्वेपरा मर्यात विज्ञान के क्षेत्र में मा जाते हैं। इङ्गलैंड मौर म्ममेरिका में म्राध्यात्मिक (Psychical) भ्रत्वेषण की राष्ट्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं; भारत में भी कहीं कहीं ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। इन प्रयोगशालाग्रों में ''लकडी की तिपाई'' के प्रयोग, मेसमे-रिज्म एवं हिपनोटिज्म जैसी कई तरकीबों से मृतात्माग्रों को बुलाया जाता है भ्रीर ऐसा विश्वास किया जाता है कि मृतात्मायें ग्राती हैं भ्रीर संदेश देती है। इस प्रकार के प्रयोगों से इङ्गलैंड के प्रसिद्ध विज्ञान वेत्ता भ्रॉलिवरलॉज भीर एक ग्रन्य प्राच्य शास्त्र विशारद एफ. डदल्. एच. मायर्स ने यह धारएगायें बनाई कि मनुष्य के व्यक्तित्व का ग्रस्तित्व मृत्यु के पश्चात भी रहता है श्रीर उसका पुनर्जन्म होता है। किन्तु ये सब धारगायें मात्र रहीं । प्रयोगशालाग्रों में कोई भी बात ऐसी नहीं हुई कि जिससे यह मान्य समभ लिया जाये कि पुनर्जन्म होता है। इन प्रयोग-शालाभ्रों में जो कुछ होता है उसके भ्राधार पर भ्रमेरिका के महान चिंतक श्री कोलिसलेमोंट (Corlis Lamont) ने जिनकी गएाना विश्व के सर्वकालीन महान चितकों में होती है यह स्पष्ट करके बतलाया है कि श्राज की ज्ञान विज्ञान की स्थिति में कोई कारण नहीं है कि हम यह मानें कि मानव का पुनर्जन्म होता है। यह तो ठीक है कि नवजीव उत्पन्न होते रहते हैं; मरण श्रोर नवजीवोत्पत्ति के लयमय नृत्य में यह सृष्टि हरी भरी, युवा श्रोर ताजा बनी रहती है, किन्तु यह कोई कारण नहीं दिखता कि 'जो' व्यक्ति मरता है वही व्यक्ति श्रपने पूर्व व्यक्तित्व या पूर्व कर्म को लिये हुए फिर उत्पन्न होता हो। श्राज तो विज्ञान की यही मान्यता है।

विज्ञान, दर्शन श्रोर धर्म — श्राज की विकसित ज्ञान, विज्ञान की दशा में वह स्थिति श्रागई मालूम होती है जब विज्ञान श्रोर दर्शन पृथक पृथक नहीं ठहरते, दर्शन के स्वतंत्र श्रस्तित्व की कोई श्रावश्यकता नहीं रहती। प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक विज्ञान द्वारा उद्घाटित तथ्य ही दर्शन के भी श्राधार होंगे। यदि दर्शन को कोरी कल्पनात्मक प्रणाली मानली जाये तो बात दूसरी है किंतु यदि दर्शन का उद्देश्य सत्य की खोज है तो वह विज्ञान से पृथक नहीं हो सकता। श्राज विज्ञान श्रपने साधनों से वस्तुश्रों की गहराई तक इतना पहुच गया है कि वे सब प्रश्न जो युगों से दार्शनिक को परेशान करते श्रारहे हैं श्राज वैज्ञानिक की परिधि में, प्रत्यक्ष प्रयोगान्मक खोज की परिधि में श्राजाते हैं। धर्म एक दूसरी वस्तु है, उसका दृष्टिकोण दूसरी प्रकार का होता है। एक दृष्टिकोण तो वह होता है जो पदार्थ के सत्य को खोजता है, इसे विज्ञान या दर्शन कहिये; दूसरा दृष्टिकोण उस पदार्थ के सौन्दर्य को खोजता है जिसे कला या धर्म कहिये। विज्ञान वस्तु को ''जानता' है, धर्म वस्तु को "प्यार'' करता है।

वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इतने तथ्यों की बात कर लेने के बाद युगों युगों का वही प्रश्न फिर ग्राज के मानव के सामने उसी रूप में उपस्थित है—क्या कोई चेतनायुक्त परा-प्रकृति शक्ति—परमात्मा—इस सृष्टि का नियंत्रएा कर रही है ? यदि ऐसी परा-प्रकृति शक्ति है तो क्या मानव उस शक्ति का यन्त्रवत नियन्त्रित एक साधन या पुर्जामात्र है, या मानव की भी ग्रपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा है ? ग्राज १६५० तक भी मानव ने इन प्रश्नों का कोई सीधा निश्चित उत्तर नहीं बूंढ लिया

है, किन्तु ज्ञान विज्ञान ग्रौर विशाल निरीक्षरा, पर्यवेक्षरा ग्रीर ग्रनुभव के म्राधार पर म्राज की स्थिति में वस्तुगत (Objective) वैज्ञानिक दृष्टि से देखता हुआ मानव यह कहने लगा है कि इस सृष्टि में इस सृष्टि के परे कोई भी परा-प्रकृति तत्व या शक्ति नहीं है जो ऊपर से इस सृष्टि का या व्यक्तियों का नियन्त्रण कर रही हो। यह समग्र सृष्टि या प्रकृति स्वयं-चालित भूत-द्रव्य (Matter) की एक गति या प्रक्रिया है। इस गति में एक विशेष स्टेज पर प्राण का प्रादर्भाव होता है श्रीर फिर शनैः शनैः सर्वाधिक विकसित मानव का श्रागमन होता है। वह सचेतन मानव प्रकृति से कोई भिन्न तथ्य नहीं। उस प्रकृति का ही श्रंग है, यद्यपि आज उसमें चेतना और कल्पना है जो प्रकृति में पहिले नहीं थी। भूत-द्रव्य या प्रकृति की गतिमानता में ऐसे गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं जब निष्प्राण अवेतन भूत स्थिति से मूलतः भिन्न गुणों का जैसे प्रारा, चेतना, भ्रानन्द का भ्राविर्भाव हो जाता है। प्रकृति का वह रूप जिसमें ये गुण भ्राविर्भत हुए है मानव है। उस मानव की भौतिक भावश्यकतायें महत्वपूर्ण है किन्तू उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी वे ग्रावश्यकतायें है जिनको हम उसके विशेष विकास के ग्रनुरूप उसकी मानसिक, बौद्धिक एवं भ्राध्यात्मिक भ्रावश्यकतायें कह सकते हैं, यथा. उत्कृष्ट सूव्यवस्थित सामाजिक संगठन धौर जीवन, प्राकृतिक तथ्यों के म्रन्वेषरा की उत्कण्ठा, कला साहित्य में रसानुभूति, धर्म में प्रेमानुभूति इत्यादि । इन्ही उच्चतर दिशास्रों में गतिमान प्रकृति में प्रकृति के ही भ्रंग मानव के विकास की भ्रनेक सम्भावनायें हैं।

ज्ञान विज्ञान की परिएाति कहां ?—मानव, विज्ञानवेत्ता अपने अध्यवसाय से प्रकृति (सृष्टि) के अब तक अज्ञात नियमों का अन्वेषरा, उद्घाटन करता रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रकृति की कुछ प्रक्रियायों हैं जिनसे प्रकृति में अचानक कभी कभी कोई अभूतपूर्व परिवर्तन जैसे जड़में से जीव और चेतना का विकास और कभी कोई अभूतपूर्व भयंकर घटना जैसे कहीं कहीं जल प्रलय और सहसा ऋतु-परिवर्तन इत्यादि उपस्थित

हो जाते हैं। इन प्रिक्तयाओं का कारण और ढंग मानव को अभी अज्ञात है, यद्यपि उनको समभने की स्रोर पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। मानव (वैज्ञानिक) इन अज्ञात प्रिक्तयाओं को समभने में भी, उनके रहस्य का उद्घाटन करने में भी समर्थ होगा। वास्तव में मानव और प्रकृति भिन्न नहीं, इनमें अंगा अंगी का सम्बन्ध है, मानव प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति (एवं मानव) से परे अन्य कोई पदार्थ या तत्व नहीं। प्रकृति का रहस्य का उद्घाटन मानो मानव के रहस्य का उद्घाटन है, मानव के अन्तर के रहस्य का उद्घाटन मानो प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन है। अत्र प्रकृति के प्रवस्य का उद्घाटन है। अत्र प्रवस्य अपने अन्तर और बाह्य के रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ मानव स्वयं अपने अग्वतो पहिचाने, अपने विकास की सम्भावनाओं को पहिचाने।

### त्राज का ज्ञान और सर्वसाधारण जन

श्राधुनिक ज्ञान विज्ञान धारा की जो रूप रेखा ऊपर दी गई है उससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि भ्राज संसार के सभी सर्व साधारण जनों के मानस में यह ज्ञान विज्ञान की धारा समा गई है। इसमें संदेह नहीं कि १५वी शताब्दी से जब से यूरोप में श्रौर फिर धीरे धीरे संसार के भ्रान्य देशों में कागज श्रीर छपाई का प्रचलन हुआ, ज्ञान का प्रसार धीरे धीरे सर्व साधारण में भी होने लगा, किंतू इतना होते हए भी केवल भारत, चीन एवं ग्रन्य पूर्वीय देशों में ही नहीं किंतु यूरोप श्रौर धमेरिका में भी सर्व साधारण वास्तविक धर्य में अभी तक अशिक्षित ही है। माना अमेरिका में वैसे गिनने को तो ६५ प्रतिशत जन शिक्षित हैं, स्वीडन श्रीर डेनमार्क में शत प्रतिशत जन शिक्षित हैं, इङ्गलैड, फांस, रूस इत्यादि देशों में लगभग ६४ प्रति शत जन शिक्षित हैं, किंतू यह केवल प्रारंभिक शिक्षा (Primary Education) ही है; केवल प्रारंभिक शिक्षा से कुछ नहीं होता, उनका ज्ञान ग्रभी सीमित है, उनका मानस भ्रभी पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं। श्रव भी संसार के बहुजन प्राणी, यूरोप भीर श्रमेरिका के भी ऐसा सोचते हैं कि उनका भाग्य विधाता, उनके धन, ऐश्वर्य, गरीबी, बीमारी ग्रीर सूख दूख का विधाता, राष्ट्रों के उत्थान पतन का विधाता, कोई ईश्वर या जन्म होते समय के कोई नाक्षत्रिक प्रभाव या पूर्व जन्म के कर्मफल या कोई ग्रन्य ग्रद्वय परा-प्राकृतिक शक्ति (Super natural Power) या स्वयं प्रकृति नियति (Physical Determinism) है। श्रब भी उनकी चेतना इस बंधन से, इस भय से मुक्त नहीं। जो विचार या धार्मिक विश्वास ज्ञान या ग्रज्ञान रूप से ग्राज से ५० हजार वर्ष पूर्व प्राचीन-पाषाएा युगीय सर्व प्रथम वास्तविक मानव की बुद्धि ग्रीर चेतना को जकड़े हुए था, बुनियादी रूप से वही (ग्रपूर्ण) विचार (ग्रंध) धार्मिक विश्वास श्रनेकांश तक श्राज भी मानव की बुद्धि श्रीर चेतना को जकड़े हए है। यह बात श्रभी तक सर्वसाधारएा के मानस पर नहीं जम पाई है कि मनुष्य ही मनुष्य के भाग्य का, समाज श्रीर संसार के भाग्य का निर्माता है. श्रीर अपने तथा समाज श्रीर संसार के भविष्य पर उसका यह नियंत्रए (Control) ज्यों ज्यों उसके प्राकृतिक ज्ञान में, समाज विज्ञान के ज्ञान में, प्राणी श्रीर मनोविज्ञान के ज्ञान में श्रभिवद्धि होगी त्यों त्यों म्रधिक पूर्ण होता जायेगा । प्रकाश की यह रेखा साधारएा मानव मन के श्रंधकार को श्रभी श्रालोकित नहीं कर पाई है। यह तभी हो सकता है जब संसार की सर्व साधारएा जनता में, स्त्री पुरुष दोनों में, उच्च शिक्षा का प्रसार हो। वर्तमान दुनिया में वे श्रभुतपूर्व साधन मौजूद है यथा कागज, छपाई, रेडियो, सिनेमा, जिनसे ज्ञान विज्ञान का प्रसार सर्व साधारण में हो सकता है। इस अनुभूति के उपरान्त भी, कि मनुष्य की चेतना विमक्त होनी चाहिये, यदि मानव चेतना को श्रज्ञानांघकार से विमक्त नहीं किया गया तो मानव श्रीर मानव सम्यता का विनाश की श्रोर लुढ़क पड़ना कोई ग्राश्चर्य जनक घटना नहीं होगी। ग्राज यह स्पष्ट भासित होने लगा है कि मानो मानव इतिहास शिक्षा श्रीर विनाश के बीच एक होड़ है। यदि शिक्षा की तीव्रगति से प्रगति हो सकी तो सम्यता की रक्षा हो सकेगी ग्रन्यथा विनाश ग्रनेक काल तक इतिहास की गति रोक देगा।

# सातवां खंड

### भविष्य की ऋोरें संकेत

भविष्य की दिशा इस दिशा की श्रोर प्रगति में बाधक

- १. जातिगत-रूढ़मान्यतायें
- २. अार्थिक-रूढ़मान्यतायें
- ३. धार्मिक--रूढ्मान्यतायें
- ४. व्यक्तिगत स्वार्थ साधन

मानव विकास का अगला चरण इतिहास की गति

### भविष्य की स्रोर संकेत

( ६ 0 )

### भविष्य की दिशा

श्रचेतन सृष्टि, श्रसंख्य जीवधारी प्राणी श्रौर श्रन्त में मानव के विकास का जो इतिहास हम पढ़ श्राये हैं, उससे इतना तो स्पष्ट हुश्रा होगा कि इस सृष्टि में जीवित रह सकने की एक ही प्रमुख शर्त है श्रौर वह यह कि परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुकूल प्राणी श्रपने श्रापको परिवर्तित करले—नवागत परिस्थितियों से श्रपना सामंजस्य बैठाले। जिस जिस जीव-प्राणी ने, जिस जिस जीव जाति ने ऐसा किया वह कायम रह सकी,—श्रनेक ऐसी जीव जातियों जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के श्रनुकूल श्रपने में उचित परिवर्तन नहीं ला सकीं समूल नष्ट होगई। मानव भी ऐसी ही एक जीव-जाति है—जब तक परिवर्तनशील परिस्थितियों के श्रनुकूल यह स्वथं परिवर्तित होती रहेगी तब तक कायम रहेगी, श्रन्यथा यह भी श्रन्य लुप्त जीव-जातियों के समान बिना किसी पर कुछ ऐहसान किये चुपचाप लुप्त हो सकती है, सृष्टि के परदे से विलीन हो सकती है।

श्राज मानव के चारों श्रोर की परिस्थितियां, प्राकृतिक एवं सामा-जिक, मूलतः बदल चुकी हैं। प्राकृतिक परिस्थितियां इस तरह बदल चुकी हैं कि विज्ञान ने अपनी नवीनतम स्थापनाश्रों (Theories) एवं क्रांतिकारी श्राविष्कारों से हमारे समय श्रीर श्राकाश (Time Space=देशकाल) के मान में श्रभूतपूर्व परिवर्तन करिंदया है। उसने प्रकृति की चाल को रोकने श्रीर उसकी बदलने की हमको शक्ति देदी है, जैसे वनस्पित श्रीर प्राणियों में नस्ल परिवर्तन या नस्ल सुधार; सन्तानोत्पत्ति पर मनचाहा निरोध इत्यादि। एवं उसने प्राकृतिक शक्ति (जिसका एक रूप है सौर-शक्ति—Solar Energy) के ज्ञान में, श्रतएव उसके उपयोग की संभावनाश्रों में, पर्याप्त वृद्धि करदी है। सामाजिक परिस्थितयां इस तरह बदल चुकी हैं कि वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने हमारे उत्पादन के ढंग में, उत्पादन वृद्धि की सम्भावनाश्रों में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन करदिया है, एवं हमारे दैनिक जीवन में, रहन सहन में, हमारी सृजनकारी शक्तियों में, हमारी विनाशकारी शक्तियों में कल्पनातीत वृद्धि करदी है।

ऊपर हमने संकेत किया कि किस अभूतपूर्व विशाल पैमाने पर हमारी आविष्कारक बुद्धि और साहस ने हमारी प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन करदिया है, और किस तीव्र गति से श्रव भी यह परिवर्तन जारी है; —इतनी तीव्रगति से परिवर्तन पिछले ६०-७० वर्षों को छोड़कर पहिले कभी भी नहीं हुआ; पिछले ६०-७० वर्षों की उन्नति (परिस्थितियों में परिवर्तन) उसके पहिले के ५० हजार वर्षों की उन्नति से जब से मानव का अवतरण हुआ, कहीं बढ़कर है।

किन्तु जिस प्रकार श्रीर जिस गित से इन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ उसके अनुरूप मानव के मानस में, विचार श्रीर भावनाश्रों में परिवर्तन नहीं हो पाया—मानव इन परिवर्तनों के अनुरूप अपना मानसिक सामञ्जस्य (Mental Adjustment) नहीं बैठा पाया; वह अपने पुराने (पूर्व प्राप्त, पूर्व निर्मित) संस्कारों, विचारों, भावनाश्रों श्रीर दृष्टिकोएा को नहीं बदल सका।

इसिलये ग्राज के मानव के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या तो परिवर्तित परिस्थितियों के ग्रनुकूल मानसिक सामंजस्य (Mental adjustment) का स्थापित होना या मानव जाति का विनाश।

इस बात को श्रच्छी तरह से समभने के लिये एक बार फिर हमें श्रपने प्राचीन जीव विकास के इतिहास को याद करना पडेगा। जीव का भागमन इस सुष्टि में हुन्ना, फिर उसका विकास होने लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव-प्रािएयों में उसका विकास हुन्ना, ये जीव प्रािएी अपने ही शरीर में आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल भिन्न-भिन्न भ्रंग प्रत्यंगों का विकास करते गये; जो ऐसा नहीं कर पाये वे विलुप्त होते गये। विकास होते होते एक ऐसा स्टेज ग्राया जब मानव का विकास हुआ। मानव की विशेषता यह थी कि उसका मस्तिष्क सब श्रन्य प्रारिएयों से श्रधिक विकसित था। ऐसा मालुम होता है कि मानव की शारीरिक मशीनरी का विकास तो अपनी पूर्णतम स्थिति तक पहुंच चुका है, उसके मस्तिष्क में ही अब वह चेतना और शक्ति निहित है कि वह भ्रपने जीवन की हालत को परिवर्तनशील परिस्थितियों के भ्रनुकुल बनाता चले । वास्तव में जब से मानव इतिहास प्रारम्भ होता है तब से भाज तक उसकी कहानी यही रही है कि भावश्यकताग्रों के भनुसार एवं परिवर्तित परिस्थितियों के ग्रनुकुल वह ग्रपने मानस को परिवर्तित (Adjust) करता स्राया है - उसके मस्तिष्क में स्रवश्य कुछ न कुछ ऐसे भ्रन्कल संस्कार, विचार भ्रौर भावनाये बनती रही है कि वह जीवित रह सके श्रीर मानव-प्रणाली को चलाता रहे।

वास्तव में जिस प्रकार किसी निम्न जीव प्राणी में पंजे, बाल, विशेष प्रकार के दांत इत्यादि का विकास हो जाना इस बात का द्योतक है कि ग्रावश्यकताग्रों के ग्रन्कूल उसने ग्रपना सामंजस्य वैठा लिया है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क में स्मृतियों का ढेर, उसके सामाजिक तथा धार्मिक विचार ग्रीर भावनाये, उसके संस्कार, उसके ग्रादर्श इत्यादि,—जिनमे परिवर्तन हुन्ना है ग्रीर होता रहता है, इस बात के द्योतक है

कि वह भावश्यकताओं एवं परिवर्तित परिस्थितियों के भ्रनुकूल भ्रपना सामंजस्य (adjustment) बैठाता रहता है। यहाँ यह बात भी ध्यान में लाई जा सकती है कि जहां परिस्थितियों के भ्रनुकूल शारीरिक परि-वर्तन में तो सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं, मानसिक परिवर्तन में भ्रपेक्षाकृत कम समय लग सकता है।

जैसा ऊपर समभाया गया है, श्राज की परिवर्तित परिस्थितियों में मानव के मानसिक जोड़ तोड़ बैठाने की, सामंजस्य स्थापित करने की (adjustment) की जरूरत है, यही सामंजस्य (readjustment) उसको लुप्त होने से बचा सकता है। श्रव प्रश्न यही विचारणीय है कि परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुकूल मानव के मानस में कैसा परिवर्तन उपेक्षणीय है, कैसे मानसिक सामंजस्य की श्रावश्यकता है, श्रर्थात् श्रव किस दिशा की श्रोर मानस की प्रगित हो; मानव के विकास का श्रगला चरण क्या है—क्या इसका हमें कुछ श्राभास है ? इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न यह होगा कि श्राखिर कौनसी वे बाधायें हैं जो मानव मानस में उपेक्षणीय परिवर्तन नहीं होने देतीं,—मानव के विकास को रोके हए हैं।

ये दोनों प्रश्न स्वतन्त्र ग्रध्यायों के विषय हैं— किंतु फिर भी ग्राज के मनीषियों के विचारों के ग्राधार पर तुरन्त इतना तो निर्देश करना यहां ग्रावश्यक है कि ग्राज की ग्रस्थिर, एवं युद्ध ग्रौर विनाश के भय से ग्रातुर पुरिस्थितियों में मानव का मानस निम्न बातों को स्वभावतः स्वीकार कर ले तो ग्रच्छा हो। मानस स्वभावतः यह मान ले—

- कि, समस्त संसार में मानव समाज एक है, सब मानवों का इतिहास एक है एवं भविष्य एक ।
- २. ऐसी स्थिति कि किसी एक जन की भी उचित भौतिक भ्रावश्य-कतायें भ्रात्म सम्मान पूर्वक पूरी न हों भ्र-प्राकृतिक है।
- ३. कि, इस मानव समाज में युद्ध निषिद्ध है। मानव का "मानस" स्वभावतः ये बातें मानने लगे, ऐसा संभव नहीं जब तक मानव के मानस

में श्रामूल परिवर्तन न हो। मानव स्वयं में जब तक श्रामूल परिवर्तन न हो, तब तक ऊपरी चेपाचेपी, श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन श्रीर श्रायोजनों मात्र के श्राधार पर मनुष्य को भय से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानस में इस प्रकार का श्रामूल परिवर्तन वैज्ञानिक एवं उदार शिक्षा द्वारा ही हो संकता है—ऐसी शिक्षा जो रूढ़िगत बंधनों से मानव चेतना को विमुक्त कर उसे वैज्ञानिक श्रीर उदार दृष्टिकोगा दे। इस परिवर्तन श्रथवा मानसिक विकास की बात जब हम सोचते है तो ध्यान देने पर हमें पता लगता है कि विकास के क़दम को पीछे से जकड़े हुए हैं कई "भूत"—जिनमें मुख्यतया निम्न है—

- १. मानव मे जातिगत रूढ़ मान्यतायें
- २. मानव में म्राधिक रूढ़ मान्यताये
- ३. मानव मे धार्मिक रूढ़ मान्यतायें
- ४. मानव मे व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की भावना

( ६१ )

### इस दिशा की ओर प्रगति में बाधक

#### १, जातिगत-रूढ़ मान्यतायें

मानव का इस पृथ्वी पर ग्रागमन हुग्रा। उसके ग्रागमन के हजारों वर्ष पश्चात हम उसको ग्रनेक जातियों में विभक्त हुग्रा पाते हैं—जैसे काकेशियस (ग्रार्य), सेमेटक, निग्रो, मंगोल ग्रादि जातियों (Races) में। मानव जाति का जातियों में इस प्रकार विभक्ति करण—यह घटना तो प्राकृतिक वातावरण में विभिन्तता के फल स्वरूप मालूम होती है। किन्तु इसके ग्रालावा प्रारंभिक सम्य स्थिति के ग्रारम्भ में जहां कहीं भी मानव बसे हुए थे हम उनकी भिन्त-भिन्त छोटी-छोटी समूहगत जातियों में भी

विभक्त हुआ पाते हैं। ये भिन्न-भिन्न समूहगत जातियां इस तरह बनती थीं, या कि लोगों में इस बात की साधारण, कि वे किसी विशेष समूहगत जाति के लोग हैं जो दूसरे लोगों से भिन्न हैं, इसी प्रकार होने लगती थी कि मनुष्य प्रारम्भ में समूह बनाकर रहता था, और कुछ लोगों के एक समूह में अनेक वर्षों तक एक साथ रहते-रहते उन लोगों का परम्परागत या काल्पिनक रूप से कुछ ऐसा विश्वास बन जाताथा कि मानो वे कुछ लोग जो एक ही समूह में रह रहे हैं, सब एक ही किसी विशेष पूर्वज की संतान हैं और उनका समूह, उनकी समूहगत जाति दूसरे समूहों, दूसरी समूहगत जातियों से, भिन्न है, क्योंकि इनके पूर्वज कोई अन्य विशेष लोग हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा (किन्तु बहुत कम) कि अनेक वर्षों तक किसी एक ही स्थान पर रहते-रहते केवल उस स्थान विशेष के आधार पर ही उनकी जाति बन गई होगी।

इतिहासकार साधारणतया सभी प्रारंभिक स्थिति के मानवों (Primitive People) को इस प्रकार का समूहगत जातियों में संगठित हुआ मानते हैं।

हम जानते हैं नील नदी की उपत्यका में लगभग ३५०० ई० पू० में फेरो (Pharohas=राजाओं) के ग्रधिनायकत्व में समस्त मिस्र के एक राज्य में संगठित होने के पूर्व वहां भिन्न-भिन्न समूहगत जातियों के ग्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे ग्रौर वे एक दूसरे पर स्वामित्व पाने के लिए अताब्दियों तक परस्पर भगड़ते रहे थे।

यही दशा हम प्राचीन मेसोपोटेमिया में देखते हैं। मेसोपोटेमिया में सर्व प्रथम सुमेरियन जाति का राज्य स्थापित होता है, तदंतर एक अन्य जाति—अक्काद जाति का उत्थान होता है और वे सुमेरी लोगों को परास्त कर स्वयं, अपना राज्याधिकार स्थापित करते हैं। तदंतर असीरियन जाति आती है, और फिर केल्डियन लोग आते हैं और इस तरह एक जाति के राज्य-खंडहरों पर दूसरी जाति अपना राज्य-महल खड़ा करती है।

यही हाल हम उस भू-भाग में पाते हैं जो प्राचीन काल में मिस्र श्रीर मेसोपोटेमिया के बीच में पड़ता था-जहां श्राधुनिक एशिया माइनर, इजराइल, सीरिया, जोर्डन, लेबनान इत्यादि स्थित हैं। इस भू-भाग में राज्य प्रभुत्व (Ascendancy) के लिए श्रनेक जातियों में भगड़े होते थे-यथा, नेमेनाइट, यहूदी, फीनीशीयन, हत्ती, इत्यादि, श्रीर फिर श्रसी-रीयन श्रीर केल्डियन इन समस्त जातियों के लोग एक सेमेटिक उपजाति के थे, किन्तु फिर भी इनमें परस्पर युद्ध होते थे।

सुदूर पूर्व में चीन के प्रारंभिक इतिहास काल में भी यही तथ्य देखने को मिलता है। ई. पू. २६८७ में समस्त चीन के एक सम्राट के भ्राधीन संगठित होने के पूर्व वहां पर भी भिन्न-भिन्न समूहगत जातियों के छोटे-छोटे राज्य थे, भ्रौर उनमें प्रभुत्व के लिए परस्पर होड़ होती रहती थी, यद्यपि वे सब लोग एक ही जाति के थे।

उपरोक्त प्रारंभिक सम्यताश्रों के युग के बाद यूरोप में नार्डिक (काकेशियन श्रार्थ्य) जाति के लोग मानव इतिहास के रंग-मंच पर आते हैं। उन लोगों के प्रारंभिक काल में भी हम वही समूहगत जाति की भावना पाते हैं। ग्रीस का इतिहास लीजिये पहिले श्रायोनियन कबीले के लोग राज्य स्थापित करते हैं—फिर स्पटिन श्रौर ऐथिनीयन जाते हैं। श्रौर फिर सबको परास्त कर मेसौडेनियन लोग (सिकन्दर महान के नेतृत्व में) श्रपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं।

भारत में भी भारतीय श्रायों के भिन्न भिन्न कबीलों के राजाओं के राज्य एवं जनपद स्थापित होते हैं। उदाहरएा स्वरूप—नेपाल की तराइ में शाक्यों के, कपिल वस्तु में लिच्छवी वंश के, श्रीर मिथिला में विदेहों के जनपद या प्रजातन्त्र राज्य थे।

फिर यूरोप में मध्ययुग में एक के बाद दूसरी जाति यूरोपीयन सम्रांगए। पर म्राती है। फैक म्राते हैं, गोथ म्राते हैं, नोसंमेन म्राते हैं। उन सब में परस्पर भगड़े भ्रौर युद्ध होते हैं भ्रौर इतिहास गतिमान रहता है।

यह बात किस तथ्य की स्रोर निर्देश करती है ? मानव जाति के प्रारम्भिक काल में जब लोगों की भ्राबादी कम थी-जंगली जानवर. जंगल, ग्रीर जंगली वातावरए। ग्रधिक, उस समय जहां कहीं भी, जिस किसी भुखण्ड पर भी मानव रहते थे, वे समृह बनाकर रहते थे; उनके छोटे छोटे समूह होते थे श्रीर श्रनेक वर्षी तक साथ रहते-रहते या एक साथ घुमते-घुमते लोगों के ये समृह ही लोगों के समृहगत कबीले बन जाते थे। उन लोगों के मन में यह भावना घर कर जाती थी कि उनके समृह में जितने भी श्रादमी हैं वे सब एक पूर्वज की संतान हैं श्रीर उनका एक कबीला है। ऐसी भावना उन प्रारम्भिक लोगों की एक "जातिगत जन्मजात भावना" सी होगई। उन दिनों सुन्दर उपजाऊ भूमि एवं सौम्य जलवायु वाले स्थानों की तलाश में जहां भोजन सरलता से भ्रौर बाहुल्यता से उपलब्ध हो सके, ये जातियां इधर उधर घूमती-फिरती थी, विचरण करती रहती थीं। एक स्थान पर रहते-रहते दूसरे स्थान पर प्रस्थान इसलिए भी होता होगा कि एक कबीले की जनसंख्या धीरे धीरे बहुत श्रधिक बढ़ जाने से, श्रीर उनकी निवास भूमि सबको पालने में ग्रसमर्थ होने से, बढ़ी हुई जनसंख्या प्रस्थान कर जाये, कहीं श्रौर उचित उपजाऊ भूमि ढूंढने के लिये। उपजाऊ श्रौर ग्रन्छी जलवायु वाली भूमि पर स्वामित्व ग्रौर एकाधिपत्य ग्रधिकार प्राप्त करने के लिये कई कबीलों का मुकाबला होता रहताथा। उनमें युद्ध होते थे श्रीर विजेता समृह के लोग शासक बन जाते थे। उनका नेता (Leader) उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति, राजायासम्राटबन जाताथा। प्राचीन-काल की प्रारम्भिक सम्यतास्रों में बड़े बड़े राज्यों या साम्राज्यों की स्थापना के पूर्व मानव का इतिहास प्रायः इन समृहगत जातियों (Tribes) के परस्पर विरोध, युद्ध एवं उनके उत्थान-पतन का इतिहास है। यहां तक कि उन प्रारम्भिक साम्राज्यों की स्थापना के उपरांत भी राज्या-धिकार के लिये जातियों ( Tribes ) में विरोध होते रहते हैं श्रौर इस प्रकार भ्रनेक राज्यों में उलट पलट होती रहती है।

धीरे धीरे, पूर्वकाल की अपेक्षा लोगों का परस्पर सम्पर्क अधिक बढ़ा। लोगों के अपेक्षाकृत बड़े-बड़े समदाय सम्पर्क मे आये उनके रहन-सहन ग्रौर जीवन मे पारस्परिक ग्रधिक विनिमय हग्रा, ग्रतएव घीरे-घीरे संकीर्ण समृहगत जाति की भावना विल्प्त होती गई। किन्त् ज्यों-ज्यों इतिहास में हम ग्रागे बढ़ते है हम पाते है कि समृह गत जाति की भावना यद्यपि अपने प्रारंभिक ग्रादिरूप में विल्प्तप्राय है, किन्तू किसी दूसरे रूप मे वह प्रकट होती है। यह जाति गत भावना पहिले धर्म का श्रावररा धाररा करती है श्रीर मानव इतिहास के मध्ययुग मे (पिच्छिमी एशिया और यरोप में ७वीं शताब्दी से लेकर १२वीं शताब्दी तक) तो अरब के मुसलमान अपने धर्म के प्रारम्भिक जोश में तलवार उठाकर चारों दिशाओं में फैल जाते है। दक्षिगा मे वे मिस्र भ्रौर समस्त उत्तरी प्रफिका को वश में कर लेते हैं, पिच्छमी स्पेन तक वढ़ जाते हैं भ्रौर उत्तर पूर्व मे मध्य एशिया तक । दूसरी स्रोर यूरोप के ईसाई स्रपनी नलवार उठाते है श्रौर फिलिस्तीन की भूमि मे ईसाई श्रौर मुसलमानों में कई सौ वर्षो तक अनेक धार्मिक युद्ध ( Crusades ) होते है । फिर यूरोप में पूनर्जागरण और धार्मिक सूचार के बाद यह स्रादि "समूहगत जाति" की भावना जातिगत राष्ट्रीयता के रूप में प्रकट होती है। इसी भावना के श्राचार पर यरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्य ( National States ) स्थापित होते हैं। जैसे इटली, फास, जमनी, श्रास्ट्रिया, इत्यादि, जिनका पूनर्जागरण काल तक (अर्थात् १५वी शताब्दी तक) यूरोप मे नाम तक नही था। इस जाति गत राष्ट्रीयता की भावना का भयकरतम रूप हम सन् १६१४-१= के संसारव्यापी प्रथम महायुद्ध की विभीषिका मे देखते हैं।

प्रथम महायुद्ध के बाद जो राष्ट्रीय राज्य बनते हैं उनमें किसी में भी यदि कुछ ऐसे ग्रल्प संख्यक लोगों की ग्राबादी रह जाती है जिनकी जातीयता ( Nationality ) उस राष्ट्रीय राज्य के बहु संख्यक लोगों की जातीयता से भिन्न हैं, तो वे हर समय देशों के लिये ग्रशांति ग्रीर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के लिये सरपच्ची का कारण बने रहते हैं।

श्रीर फिर हम देखते हैं हिटलर को जर्मनी में श्रीर मुसोलिनी को इटली में इसी जातीयता की भावना के श्राधार पर श्रपने देशों के बहु-संख्यक साधारएाजन को भड़काते हुए श्रीर संसार में द्वितीय महायुद्ध की श्रभूतपूर्व भयावह विभीषिका प्रस्तुत करते हुए।

मानव इतिहास की इन घटनाओं का श्रयलोकन करते हुए फिर अपना घ्यान और चिन्तन मानव की उस प्रारम्भिक स्थिति की ओर ले जाइये जिस स्थिति में और जिस काल में समूहगत जाति की भावना का मानव में उदय हुआ था।

मानव की कहानी का प्रारम्भिक श्रसभ्य स्थित से श्रारम्भ करके युग-युग में उसके परिवर्तन श्रौर विकास का श्रवलोकन करते हुए श्राज हम इस स्थित में है कि हम देख सके कि मानव की "जातिगत समूह" की भावना कितनी श्रज्ञानपूर्ण श्रौर निरर्थक है। श्रव तो उसे यह महसूस कर लेना चाहिये कि विश्व में प्राकृतिक विभिन्नता होते हुए भी, मनुष्यों में जातिगत शकल सूरत की विभिन्नता होते हुए भी मानव जाति वस्तुतः एक है। क्या सब देश में सब काल में प्रत्येक मानव के श्रन्तःकरण की यह चाह नहीं रही है कि "मैं जीवित रहूं, मुभ्ने दुःख न हो?"

ऐतिहासिक दृष्टि से तो हमने देखा कि आज की विकास की परि-स्थितियों में मानव में जातिगत भेदभाव (Tribal And Racial Difference) का रहना बिल्कुल निरर्थक है। इसी प्रश्न का ग्रध्य-यन यूनेस्को, राष्ट्रसंघ की शैक्षिगिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में विश्व के वैज्ञानिकों, प्राग्गी शास्त्रियों, प्रजनन-विज्ञान शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, समाज-विज्ञान शास्त्रियों एवं पुरातत्व वेत्ताओं ने निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। जातिगत भेदभाव के प्रश्न के सम्बन्ध में खोज करके अधिकारपूर्ण कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, जिनका सारांश यह है:—

१. जातिय भेदमाव का कोई भी वैज्ञानिक द्याघार नहीं है।

- २. सब जातियों में बौद्धिक क्षमता प्रायः समान है। इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिलता कि भिन्न भिन्न जातियों की बुद्धि, मिजाज या जन्मजात मानसिक विशेषताओं में श्रन्तर हो।
- जातियों के परस्पर मिश्रण से (वैवाहिक सम्बन्धों से) प्राणी-शास्त्र की दृष्टि से कोई खराबी पैदा होती हो-इसकी कोई भी साक्षी नहीं मिलती।
- ४. जातीयता (Race) कोई प्राणीविज्ञान का तथ्य नहीं है—यह तो केवल एक निराधार सामाजिक मान्यता है।
- ५. यदि सब जातियों को या समूहगत कबीलों को समान सांस्कृतिक सुविधाये मिलें तो प्रत्येक जाति के लोगों की साधारण उपलब्धियां प्रायः समान होंगी।

इतिहास ग्रीर विज्ञान दोनों इस तथ्य की श्रीर संकेत करते हैं कि मानव मानस को जातिगत भावना के बंधन से मुक्त होना चाहिये।

#### २. ऋार्थिक-रूढ़ मान्यतायें

मानव कहानी के पिछले अध्यायों के अध्ययन से आधिक विकास का यह कम ध्यान में आया होगा:—आदिम मानव प्रकृति प्रदत्त फलमूल से अपना पेट भरता था, उस समय तक प्रकृति में पाई जाने-वाली वस्तुओं पर व्यक्तिगत या किसी विशेष वर्गगत स्वामित्व का प्रकृत ही नही था; प्रकृति में चीजें बिखरी पड़ी थीं, जनसंख्या कम थी अतः जब जरूरत पड़ी स्वतन्त्रता से चीजें उपलब्ध होगई, खाने के सिवाय और कोई आवश्यकता थी नहीं । इस आदि स्थिति के साथ ही साथ या कुछ काल बाद आदि मानव की शिकारी एवं मछुए (माहीगीर) की स्थिति आई, वह जंगली जानवरों का शिकार करता था या मछली पकड़ता था और खाता था। इस स्थिति तक भी निजी सम्पत्ति की मावना पैदा नहीं हुई। धीरे धीरे

चरवाहे, गड़िरये या बंजारे की स्थिति में मानव श्राया। इस स्थित में एक परिवार के पास, या एक गिरोह के पास, या एक समूहगत जाति के पास ग्रपने भेड़, बकरी, ग्रपने पशु होते थे। यहीं से स्वामित्व की भावना का कुछ कुछ विकास मानव में प्रारम्भ होता है। तदुप्ररान्त कृषि ग्रीर पशुपालन प्रारम्भ होता है। कहीं कहीं ऐसा भी सम्भव है कि चरवाहे या बंजारे की स्थिति को पार किये बिना ही मानव कृषि ग्रीर पशुपालन की स्थिति तक पहुंच गया था—इस स्थिति में हमने देखा कि किस प्रकार धीरे घीरे मिथ्र में फेरों, सुमेर में राजा-पुरोहितो की धारणा का विकास होता है, ग्रीर मानव के मन मे धीरे घीरे यह धारणा बैठती जाती है कि फेरो या राजा-पुरोहित ही पृथ्वी का स्वामी है। इसी धारणा से प्रारम्भ होकर मानव समाज में कई वर्गों का विकास होता है—उच्च वर्ग जिसमे विशेषतः शासक ग्रीर पुरोहित लोग हाते थे, ग्रीर निम्न वर्ग को लोग सम्पूर्णत उच्चवर्ग के लोगों के ग्राधित थे।

फिर हमने ग्रीस श्रौर रोम मे देखा जहां की सम्यता का श्राधार गुलामी की प्रथा थी। गुलामो की संख्या उच्च वर्ग के लोगों से कई गुणा श्रिथिक होती थी, श्रौर ये गुलाम उच्च वर्ग के लोगों के लिये कृषि या मजदूरी या घरेलू चाकरी किया करते थे। गुलामों की कोई निजी सम्पत्ति, किसी वस्तु पर कोई स्वत्व नहीं होता था। प्राचीन भारत मे प्रायः वर्ण व्यवस्था प्रचिलत थी, विशाल भूमि ग्रन-जोती पड़ी थी, श्रतएव भूमि पर वस्तुतः उसी का स्वामित्व होता था जो कोई भी भूमि जोत लेता था, बस राजाग्रों को कुछ लगान दे देना पड़ता था (उपज का विशेष है भाग तक)। प्राचीन चीन में विश्वास तो यह था कि समस्त भूमि सम्राट की है किन्तु व्यवहार में समस्त भूमि कृषक परिवारों में विभक्त थी जो, विशेष निर्दिष्ट भूमि की उपज, या प्रत्येक परिवार ग्रपनी भूमि की उपज का कुछ भाग लगान के रूप में शासकों को दे देता था। धीरे धीरे भारत में भी यह सिद्धान्त माना

जाने लगा कि भूमि पर स्वत्व तो आशिवर राजा या शासक या सरकार का ही है। यह विचार विशेषतः मुसलमान शासकों के जमाने से बना।

मध्ययुग में यूरोपीय देशों में एवं दुनियां के अन्य कई भागों में, किसी किसी रूप में भारत और चीन में भी, सामंतवाद का विकास और प्रसार हुआ। सामंत भूमि के अधिकारी समभे जाते थे और भूमि जोतने वाले स्वत्व हीन मजदूर। भारत में अंग्रेजों के आने पर जमीदारी प्रथा का प्रचलन हुआ जो अब भी कई भागों में प्रचलित है।

मध्य युग में ही युरोप में स्वतन्त्र व्यापारी वर्ग का विकास होने लगा था; उन्हीं में से १ दवी १६वीं सदी मे यांत्रिक क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग का विकास हुम्रा ग्रीर भूमिहीन खेतीहर वर्ग में से ग्रीदो-गिक मजदूर वर्ग का। सामंतवाद का अन्त हुआ और उसकी जगह प्रगतिशील पूंजीवाद ने ली। २०वीं शताब्दी में पूंजीवाद का दौर दौरा पूर्वीय देशों मे यथा जापान भारत श्रीर चीन में भी हुआ। पूंजीवाद मे प्रगति की जितनी भी संभावनायें थीं वे सब सम्भवतः अपना ली गई; फिर उसकी बन्धन की सीमाग्रों को तोड़कर प्रायः समाजवाद। सन १६१७ में रूस मे साम्यवादी क्रांति हुई ग्रीर समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हुई। सन् १६४६ में ब्रिटेन की राष्ट्र सभा में मजदूर दल के प्रतिनिधि बहमत में चुने गये ग्रतएव वहां मजदूर सरकार की स्थापना हुई-ग्रीर वे ग्रपने ढङ्ग से शनैः शनैः ग्रपने ग्राधिक निर्माण से समाजवादी नीति का समावेश करने लगे: फिर १६४६ में चीन में अनेक वर्षों के विनाशकारी गहयद्ध के बाद साम्यवादी दल की विजय हुई श्रौर साम्यवादी दल के म्राधीन रूस की तरह वहां भी सर्वहारावर्ग की तानाशाही स्थापित हुई।

पूंजीवादी रूढ़ियों श्रीर मान्यताश्रों का वास्तविक उन्मूलन तो रूस श्रीर चीन में ही हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन में तो समाजवादी मजदूर दल की स्थापना के बाद भी पूंजीवाद की श्रनेक रूढ़ियां मान्य हैं। इन देशों एवं रूसी प्रभाव क्षेत्र के कुछ देशों जैसे पौलेंड, जेकोस्लोवेकिया, इंगरी रूमानियां, बलगेरिया को छोड़ दुनियां के शेष सब देशों में भ्राज पूंजीवादी संगठन व्याप्त हैं।

म्रार्थिक परम्पराम्रों मौर संगठन की दृष्टि से इतिहास का इतना श्रवलोकन कर लेने के बाद ग्रब हम ग्रध्ययन करें कि ग्राज २०वीं शताब्दी के मध्य में ग्रार्थिक दृष्टि से मानव की क्या समस्या है; वह क्या सोच रहा है। सभी लोग-विचारक, दार्शनिक, राजनीतिक नेता श्रीर अर्थशास्त्री ग्राज कम से कम इतना तो जरूर मानते है कि द्निया के सब लोगों को पर्याप्त पृष्टिकर भोजन, वस्त्र, रहने के लिये मकान, शिक्षा और विकास के लिये ग्रन्य सब साधन समान रूप से उपलब्ध हों। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि इस मान्यता के बावजूद भी दूनियां के सभी लोगों को उपर्युक्त सभी साधन उपलब्ध नहीं। मानव का विशाल साधारएा समुदाय, विशेषकर दूनियां के पूर्वीय देशों में, स्राज गरीब है, इतना गरीब कि संतुलित भोजन, स्वस्थ मकान, शिक्षा इत्यादि की बात तो दूर रही उनको समुचित रूप से पेट भरने के लिये साधारण भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। मानव चेतना बर्बाद हो रही है, उस चेतना को गौरव ग्रौर ग्रानन्द की जो ग्रनुभूति हो सकती थी, होना चाहिये थी. वह हो नहीं रही है। ऐसी दशा के दो कारए हो सकते है-या तो

१. दुनिया में इतनी चीजें, इतना स्रन्न, दूध, तरकारी, फल, इत्यादि उत्पन्न ही नहीं होता कि स्राज दुनिया की २ स्ररव २० करोड़ मानव जन संख्या के लिये इस तौर पर पर्याप्त हो कि प्रत्येक जन को ये चीजे स्रावश्यक परिमाण में मिल सकें; स्रौर न स्रन्य स्रावश्यक सांस्कृतिक साधन (विद्यालय, कलाभवन; खेल मैदान) ही इतने उपलब्ध हैं जो उचित परिमाण में सबको स्रपने स्रपने विकास के लिये प्राप्त कराये जा सके। स्राज के कई विशेषज्ञों की, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य स्रौर कृषि स्रायोग के मूतपूर्व स्रष्टस्स लॉर्ड बोय्ड स्रॉर, इङ्गलैंड के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक एवं विज्ञानवेता। प्रो० जूलियन हक्सले

की, यह राय है कि दुनियां की जन संख्या तीव्र गति से बढ़ती हुई भ्राज इतनी घनी हो गई है कि भ्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है; ग्राज जो कुछ भी खाद्य वस्तुयें पैदा हो रही है एवं ग्रन्य जो ग्रावश्यक साधन उपलब्ध हैं वे सम्पूर्ण जनता के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इन विशेषज्ञों की यह भी राय है कि म्राज मानव जनसंख्या प्रतिवर्ष २ करोड़ के हिसाब से बढ़ती हुई जा रही है, किन्तु इसी अन्पात से, उत्पादन के अनेक वैज्ञानिक ढङ्ग होते हुए भी, म्रावश्यक वस्तुम्रों का उत्पादन नहीं बढ रहा है। यदि स्थिति वस्तुतः ऐसी ही है तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उससे उत्पन्न समस्या को कंसे सूल भाया जाये ? क्या इस प्रश्न को अपनी पूर्व मान्यताओं के अनुसार भाग्य या नियति या प्रकृति के भरोसे छोड दिया जाय, मानो बच्चे पैदा होते रहना, जनसंख्या में विद्धि होते रहना प्रकृति का एक स्वाभाविक त्र्यापार है, इसमे मन्ष्य क्या करे ? किन्तु नही,—ग्राज मानव यह जानता है कि यह सृष्टि एक विकासात्मक ग्राभिव्यक्ति (A revolutionary phenomenon) है, एवं विकास की जिस स्थिति तक मानव पहुंच चुका है उसमे उसे ग्रचेतन द्रव्य पदार्थ की तरह प्रकृति के नियमों का यन्त्रवत् पालन करने की जरूरत नहीं, ग्रथवा इतर प्राणियों की तरह केवल जन्मजात प्रवृत्ति (instinct) से प्रेरित होकर किया करने की जरूरत नहीं। मानव विशेष-चेतना एवं बुद्धियुक्त कलामय प्राणी है, वह सामाजिक प्राणी भी है। ग्रपने तथा समाज के विकास की दशा को वह स्वयं कूछ सीमा तक स्वतन्त्र रूप से निर्धारित कर सकता है-ऐसी स्थिति में वह है। एतदर्थ समाज एवं समाज के व्यक्तियों का जीवन मंगलमय रखने के लिये स्नावश्यकता पड़ने पर, वह प्रकृति के उपर्यंक्त साधारण एवं स्वाभाविक व्यापार पर भी प्रतिबन्ध का प्रयोग कर सकता है, एवं जनसंख्या ग्रौर उपज की ऐसी सामजस्या-रमक योजना कर सकता है कि इस मानव प्राणी को भूखा नहीं मरना पडे।

२. मानव चिन्ता का दूसरा कारण यह हो सकता है कि दुनिया में इतनी चीजें - इतना भ्रम्न, दूध, फल, तरकारी इत्यादि उत्पन्न तो होता है या उत्पन्न तो किया जासकता है कि ग्राज दूनिया की समस्त मानव जनसंख्या के लिये पर्याप्त हो, एवं भ्रावश्यक सास्कृतिक साधन भी इतने उपलब्ध है या किये जा सकते है कि सबको ग्रपने विकास के लिये वे साधन प्राप्त कराये जासकें-किन्तु म्रार्थिक व्यवस्था ऐसी है जिसमे यह सम्भव हो नही रहा है। यह इसलिये कि वे व्यक्ति या वर्ग जिनके म्रधिकार में उत्पादन के साधन है, व्यक्तिगत या वर्ग विशेषगत स्वार्थ साधना के वशीभूत चीजों की कीमत वढाये रखने के लिये, या तो वस्तुम्रो का उत्पादन ही जान बुभकर कुछ काल के लिये बंद कर देते है अथवा उत्पादित वस्तु को ही बाजार में जाने से रोके रखते हैं। या फिर वितरण की व्यवस्था ही इतनी दूपित है कि एक तरफ तो स्रन्न के ढेर के ढेर पड़े हो, भीर दूसरी तरफ लोग भुखे मर रहे हों; ऐसी स्थित इसलिये कि धन का ध्रुवी करए। है, एक तरफ तो कुछ लोग अत्याधिक धनी है स्रौर दूसरी स्रोर इतने ग़रीब कि भोजन तक खरीदने के लिये उनके पास पैसा नही है। ग्राधिक व्यवस्था का यह एक विशेष ढङ्का है जो कई शताब्दियों से प्रचलित है ग्रीर जिसे पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। इसकी मुख्य मान्यताये या इसके मूल ग्राधार ये ही है कि सब व्यक्तियों को स्वतन्त्रता या श्रिधकार है कि वे जो चाहें, जितना चाहे उत्पादन करें; जिस ढङ्ग से चाहे उत्पादन करें, व्यवसाय करें, व्यापार करें उसमें राज्य (सरकार) की उस वक्त तक कोई दखल नहीं जब तक जबरन श्रवैधानिक ढंग से एक श्रादमी दूसरे श्रादमी का जीवन श्रौर उसकी मालकियत छीनने का प्रयत्न नहीं करता। इन मान्यतास्रों का व्यावहारिक परिएाम यही निकला कि ऐसो दशामें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, या एक वर्ग भीर जाति का दूसरे वर्ग भीर जाति से जितना भी व्यवसाय श्रीर व्यापार होता है वह मानव समाज के हितसाधन के उद्देश्य से नहीं होता बल्कि केवल इसी एक उद्देश्य से परिचालित होता.

है कि किसको कितना श्रधिक से श्रधिक लाभ होता है। वे व्यक्ति जिनके हाथ में उत्पादन के साधन है,-यहां तक कि वे किसान जो अपनी भूमि के खद मालिक है केवल इसी उद्देश्य से उतना ही ग्रीर उन्हीं वस्तुग्रों का उत्पादन करते हैं जिससे उनको ग्रधिकतम लाभ हो-समाज को किस काल मे किस विशेष वस्तु की वस्तुतः श्रावश्यकता है, इसकी चिता उन्हें नही होती । ग्राधिक संगठन की ऐसी स्वतन्त्र व्यवस्था में जिसमें जो जितना चाहे, जितना उसकी कुशलता करवा सके उतना लाभ उठा ले, ऐसी स्थिति ग्राती है कि समाज का सब धन, उत्पादन के सब साधन देश के कुछ थोड़े से लोगों के हाथो मे ही केन्द्रित हो जाते है, स्रीर फिर अत मे जाकर द्निया के केवल एक ही देश के कुछ थोड़े से लोगो के हाथों मे जाकर केन्द्रित हो जाते हैं श्रीर शेप जनसमूह इतना गरीब हो जाता है कि समाज में इतनी क्षमता होते हुए भी कि जीवन के लिये सब भ्रावश्यक साधन उपस्थित है या उपस्थित किये जा सकते है तब भी विशाल जन वर्ग की स्रावश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती एवं सास्कृतिक विकास के लिये उनको स्नावश्यक साधन नही मिल पाते; स्रौर इस तरह मानव चेतना की बर्बादी चलती रहती है। यह बात केवल एक ही देश जहां तक एक वर्ग के लोगो का दूसरे वर्ग के लोगों से सम्बन्ध है लागु नहीं होती, किन्तु दुनिया मे जहा एक देश का सम्बन्ध दूसरे देश मे होता है वहा भी लागु होती है, जैसे किसी एक देश में किन्ही विशेष प्राकृतिक सुविधाम्रों की वजह से कोई विशेप चीज उत्पन्न होती है जो दूसरे देश मे नही होती किन्तू जिसकी उसको श्रावश्यकता बहुत है तो पहिला देश दूसरे देश का जहां वह विशेष चीज पैदा नहीं होती खूब शोपएा करेगा, श्रौर हमेशा ऐसा प्रयत्न करेगा कि दुनिया में कोई ऐसा समभौता या सामृहिक संगठन न हो सके जिससे उसको वह विशेष चीज उचित भाव पर देनी पडें।

ऊपर विश्वात, कई शताब्दियों से प्रचलित परम्परागत एक विशेष भ्राधिक विचारधारा या मान्यता है जिसका भ्राधार है व्यवसायात्मक एवं व्यापारात्मक पूर्ण स्वतंत्रता, एवं व्यक्तिगत मालिकयत (वह मालिकयत या स्वामित्व भूमि पर हो, मकान पर हो, उत्पादन के साधनों पर हो ) के अधिकार की पूर्ण मान्यता। हमने देखा कि इन मान्यताओं को आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी मानकर चलें तो काम नहीं बनता—व्यक्ति और मानव समाज की प्रगति में ये बाधा स्वरूप हैं, इनको बदलना आवश्यक है। इतिहास के अध्ययन ने यह हमको बतलाया है कि कोई भी सामाजिक या आर्थिक संगठन स्थायी नहीं रहता, समय के अनुकूल सब में परिवर्तन होता रहता है, और इसीलिये समाज में गित बनी रहती है और उसका विकास होता रहता है।

इन रूढिगत मान्यताओं के प्रतिकिया स्वरूप भ्राया साम्यवाद। सन् १६१७ में साम्यवादी क्रांति सफल हुई रूस में, श्रीर फिर सन् १६४६ में यह सफल हुई चीन में। रूस में साम्यवादी ऋान्ति सफल होने का केवल इतना ही अर्थ है कि वहां सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना हो गई, उसका यह म्रथं नहीं कि देश में सब लोगों की सब भ्रावश्यकताये पूर्णतया पूरी होने लग गईं एव सब प्रकार की भ्रार्थिक विषमतायें दूर होगई किन्तु इसमे किंचित मात्र भी सदेह नहीं कि देश ने ग्रभ्तपूर्व प्रगति की-ग्रनेक बंधनों से जैसे निरक्षरता, श्रज्ञान, श्रनेक ग्रर्थ हीन रूढ़िगत विचारों से मनुष्य को मुक्ति मिली ग्रौर लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा । लेकिन यह सब एक निर्मम तानाशाही भय के दबाव से हो रहा है, देश में किसी को भी ऐसे स्वतन्त्र विचार ग्रिभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं जो थोड़े से भी साम्यवाद के विरोधी हों। इससे इतना आभास अवश्य कुछ कुछ मिलने लगा है कि साम्यवादी ढंग श्रीर विचार भी रूढ़ियों में ढलते हुए जारहे है, श्रीर वे इतने संकृचित श्रीर कठोर बनते हुए जारहे हैं, मानो रूसी साम्यवादी कहते हों कि दुनिया में केवल उन्हीं का तरीका ठीक है, ग्रतएव ग्रपनी इस मान्यता की सकुचितता में वे श्रौर किसी गैर-साम्यवादी देश के साथ बैठकर विश्व की समस्याश्रों को सूलकाने के लिये तैयार नहीं।

एक स्रोर पूंजीवाद की स्वार्थभावना दूसरी श्रोर साम्यवाद की निर्मम कठोर विचारधारा के फलस्वरूप ग्राज दुनिया में एक विषम परिस्थित उत्पन्न हो गई है। दो गुटों में दुनिया बंट चुकी है—एक साम्यवादी गुट जो व्यक्तिगत 'पूंजी' का उन्मूलन कर सामूहिक सहकार के स्राधार पर दुनिया के स्रादिमयों को सुखी बनाना चाहता है, दूसरा तथा-कथित जनतन्त्रवादी गुट जो व्यक्तिगत पूंजी की स्वतन्त्रता कायम रखना चाहता है। इन दो गुटों में भयंकर द्वन्द्व चल रहा है जो तीसरे विश्व युद्ध की स्रोर उन्मुख है।

उपरोक्त दोनों विचारो की रूढ़िवादिता ने एवं एक दूसरे के प्रति श्रसहिष्णुता के भाव ने मानव समाज को त्रासित कर रक्खा है। मानव दोनों विचारधाराश्रों की कठोरता से विमुक्त होकर एक तरफ तो यह तथ्य समभले कि उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के ग्राधार पर नही वरन् समाज की म्रावश्तकताम्रो के म्राधार पर होना उचित है, दूसरी म्रोर यह समझले कि व्यक्तियों भ्रौर देशों में परस्पर स्वतंत्र विनिमय. भ्रावा-गमन ग्रीर विचार विमर्श से एवं परिवर्तित परिस्थितियों के ग्रनुरूप श्रपनी मान्यताश्रों में परिवर्तन लाते रहने से नया प्रकाश ही मिलता है--ग्रीर इस प्रकार समभकर दोनों ग्रोर के मानव परस्पर मिलकर कोई एक ऐसी राजनैतिक ग्रार्थिक विश्व योजना बना सके जो विश्व व्यापी होने की वजह से कई ग्रंशों में संभवतः होगी तो बड़े क्षेत्र में भ्रायोजित सामहिक ढग की कितू स्थानीय क्षेत्र में जिसमें सर्व साधारण की व्यक्तिगत स्वतंत्रता श्रौर उत्तरदायित्व की भावना भी कायम रह सके तो ग्राज की परिस्थितियों में मानव विकास का ग्रगला चरण उठ सकेगा। म्रांत मे म्रार्थिक दृष्टि से तो बुनियादी बात यही है कि जब तक ससार में एक भी व्यक्ति को ग्रपना पेट भरने के लिये ग्रीर तन ढकने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा करनी पडेगी, उसके मुंह की तरफ ताकना पडेगा, तब तक किसी न किसी रूप में युद्ध की संभावना बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में —समाज की शांति बुनियादी तौर से इसी पर ग्राधारित है कि प्रत्येक जन की उचित भौतिक ग्रावब्यकतायें ग्रात्म-सम्मान-पूर्वक पूरी हों,—वह सम्यता कितनी निखरी हुई ग्रौर शुद्ध होगी जिसमे ऐसा प्रवंध हो । ग्राधुनिक मानव श्रपने शरीर विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, एवं सामाजिक विज्ञान के ज्ञान के ग्राधार पर ऐसी सम्यता का विकास कर सकता है ।

#### ३. धार्मिक रूढ़ मान्यतायें

मानव कहानी में हमने पढ़ा कि घीरे घीरे भ्रादि मानव के पूरखाओं के भाव में से, पुरुषों के प्रति स्त्री श्रीर स्त्री के प्रति पुरुष की श्रनेक भावनात्रों मे से, गदगी ग्रौर पवित्रता की भावना में से, स्वप्नों एवं श्रादि मानवों के श्रपूर्ण विज्ञान, जादू टोएा। एव गुप्त रहस्य में से वह भावना जिसे धर्म कहते है, उदय हो रही थी, विकसित हो रही थी-ग्रौर ग्रर्ध सभ्य मानव के मन मे शनैः शनैः संस्कारित हो रही थी। धीरे-धीरे वस्तुओं में वह श्रदृष्ट या श्रज्ञात-शक्ति की कल्पना करने लगा, उससे भयभीत होने लगा। अवश्य शक्ति को देवी देवता माना जाने लगा-उन देवी देवता श्रों के रूप की कल्पना हुई; उनकी पूजा होने लगी, श्रौर उनको प्रसन्न रखने के लिये उन्हें भेट चढ़ाई जाने लगी। यह प्रारंभिक धर्म भय ग्रौर भेट पूजा का धर्म था। भिन्न भिन्न समूहगत जातियों ने श्रपने ग्रपने भिन्न भिन्न देवी देवताग्रों की कल्पना की थी, इन्हीं देवताग्रों के लिये फिर शनै: शनै: पूजा स्थान, मदिर भवन बनने लगे। मंदिरों में देव पूजा के लिये पूजारी पूरोहित होते थे। पूरोहितों की वजह से अनेक प्रकार की पुजापाठ विधियों, कर्मकांडों श्रौर रीति रस्मों का प्रचलन हुम्रा। धीरे धीरे पुरोहित वर्ग ने इस भय धर्म की बुनियाद को पक्का बना दिया। पुरोहित वर्गमानव का ग्रज्ञात शक्ति से सुख दुख प्राप्त करवाने वाला ठेकेदार बन गया। भारत में चाहे वैदिक युग में, व चीन में "परिवर्तन के नियम" पुस्तक के युग में उपरोक्त प्रकार के मूर्ति पूजक (Paganism) धर्म का प्रचलन न रहा हो. किंतु साधारणतया प्रारंभिक युगों से लेकर हजारों वर्षों तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में ऐसे ही धर्म का प्रचलन रहा। ग्रब भी ग्रनेक लोगों की बुद्धि इन प्राचीन संस्कारों का गुलाम बनी हुई है।

इसके पश्चात उन संगठित धर्मी का प्रचलन हुन्ना जिनका स्राधार तथाकथित दिव्यवाणी कही जाती है-ग्रौर जो दिव्यवाणी ग्रथों में संकलित है। अलग अलग धर्म की अपनी अलग अलग धर्म पुस्तक है जैसे यहदियों की इजील, ईसाइयों की बाईबल, मुसलमानों की कुरान, हिन्दुश्रों के मुख्यतया वेद, बौद्धों के मुख्यतया त्रिपिटक । इन धर्म पूस्तकों मे जो कुछ भी लिखा है उसमें भिन्न भिन्न धर्मवाले लोगो का इतना रूढ़ विश्वास जमा हुया है कि जो कुछ उनमें लिखा हुया है वही सत्य है उसके परे कुछ नहीं। यह भी मानले कि धर्म मे कोई शाश्वत तत्व होता है, किंतु बात तो यह है कि ग्राज 'दिव्यवाणी" वाले जितने भी धर्म ज्ञात हैं ग्रौर जिनके निषय में यह कहा जाता है कि केवल उनमें म्रादि परम सत्य निहित है,–यदि उनके विकास का म्रध्ययन किया जाये तो पता लगेगा कि कोई भी धर्म अपने आदि शुद्ध रूप मे नहीं रहा। प्रत्येक धर्म के चारों स्रोर मृढ परम्परास्रों की सीमायें बच जाती हैं स्रौर वह धर्म न रह कर प्रायः निरर्थक वाह्याचारों का एक संगठित ग्राडंबर-मात्र रह जाता है जो केवल जड़वस्तु होती है। इतिहास पढ़ते पढ़ते यह भी दृष्टिगत हुआ होगा कि प्रारंभिक काल से लेकर समय समय पर और भिन्न-भिन्न देशों में धर्म के जिन भिन्न-भिन्न रूपों का उदय ग्रीर विकास हुग्रा वह उन देश काल की परिस्थितियों में स्वाभाविक था। मूसा, ईसा, मुहम्मद ने जो विचार दिये सचमुच वे नये मौलिक विचार थे-विकास की उस अवस्था में, एवं तत्कालीन परिस्थितियों में। किंतु भ्राज उनका महत्व विशेषकर ऐति-हासिक महत्व है। हा, व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यक्तिगत शांति के लिये, व्यक्ति-गत श्राध्यात्मिक ग्राधार के लिये उनका एक दूसरा महत्व भी हो सकता है। इसके परे कुछ नहीं। ग्राज यदि मूसाका यहदी यह कहने लगे कि हम (यहूदी) तो परमात्मा के विशेष प्रिय प्राग्गी हैं स्त्रीर परमात्मा ने हमसे वायदा कर रक्खा है कि समस्त संसार में हमारी संरक्षता में न्याय

का एक राज्य स्थापित होगा—यदि ईसा का ईसाई कहने लगे कि इस पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य सबके ईसाई बनने पर ही अवतिरत होगा,—यदि मुद्दम्पद का मुसलमान कहने लगे कि सारी दुनिया को मुसलमान बना कर हम इस पृथ्वी पर खुदा की सल्तनत कायम करेंगे,—इसी प्रकार यदि कोई हिन्दू, ईरानी और बौद्ध अपने व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र को छोड़कर यह कहने आये कि उसी की ही संस्कृति सर्वोत्तम है और केवल उसी में ससार का कल्याए। निहित है, तो ये सब बातें, भावनाय और विचार मानव विकास में किसी भी प्रकार सहायक नही हो सकते, बल्कि उसकी प्रगति में बाधक होगे, और उसका परिएाम अधोगित न कि कल्याए।

यह सब पढ़ने से यह धारणा नहीं बना लेना चाहिये कि धर्म प्रथवा ईश्वर का इतिहास में कुछ महत्व नहीं। माना जिस ससार में हम रहते हैं जस संसार में पदार्थ सत्य (वैज्ञानिक सत्य) सर्वोच्च है, उसकों कोई नहीं बदल सकता, एवं इस पदार्थ सत्य को समफ जानकर ही हम प्रपना, समाज तथा समाज का नियमन परिचालन करें; किन्तु इतना होने पर भी यदि किसी मनुष्य में एक सच्ची, (पाखण्डात्मक नहीं— जैसा अनेक तथाकथित रहस्यवादी, भक्त एवं योगी लोग करते हें) आन्तरिक प्रेरणा होती है और उससे प्रेरित होकर वह उधर दौड़ता है जहां उसको उसका ईश्वर अथवा प्रेमी, या कोई भी आराध्य 'देवता' या 'देवी' या आदर्श मिलने वाला है—तो उसे अपने पथ पर दौड़ने दो। यही उसका सच्चा धर्म है। इसका बाह्य संसार से कोई सम्बन्ध नहीं।

इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य फिर ग्रपनी स्वतन्त्र श्रान्तरिक प्रेरणा से ग्रपनी ग्राराध्य देवी, या ग्रपने इष्टदेव की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करना चाहता है तो उसे करने दो। मूर्तिखण्डनात्मक ग्रायं या इस्लाम धर्म को उस स्थान पर बाधा उपस्थित करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं। इटली का सबसे बड़ा कि दांते ब्रिटिस नामक युवती की सुन्दरता से प्रेरित होकर, हृदय में उसकी मूर्ति स्थापित करके ही ग्रपना महान ग्रंथ "दिवाइना कोमेदिया" संसार के ग्रानन्द के लिये प्रस्तुत कर सका था। लिग्रोनार्दों दा विसाई मोनालीसा के चित्र को बनाकर ही सत्य ग्रीर सुन्दरता की पूजा कर सकता था। सत्य के इस रूप के ग्रागे धर्म का कोई बाह्य रूप नही टिकता। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्मों के सभी बाह्य रूपों का ग्रस्तित्व मिट जाता है, कोई धर्म नहीं बचता। यदि कुछ शेप रह जाता है तो वह मनुष्य की एक ग्रांतरिक प्रेरणा, एक "भावात्मक संसार", एक परम ग्रानन्ददायिनी भावना (Ecstasy)—उसी भावात्मक ग्रानन्द में उसका धर्म निवास करता है। यह ग्रांतरिक भावात्मक ग्रानन्द में उसका धर्म निवास करता है। यह ग्रांतरिक भावात्मक ग्रान्द में उसका धर्म निवास करता है। यह ग्रांतरिक भावात्मक ग्रानन्द ने उस मनुष्य की स्वतः कोई ग्रांतरिक प्रेरणा है, उसके हृदय की कविता है; यही उसका धर्म है, यही उसका ईश्वर ग्रीर इस धर्म ग्रथवा ईश्वर का बाह्य ससार से क्या प्रयोजन ? बाह्य ससार में तो वह ग्रपना व्यवहार पदार्थ सत्य पर ही निर्भर करेगा।

भावात्मक संसार को, दूसरे शब्दों में "भावलोक" अथवा "ग्राध्या-तिमक लोक" को हम केवल कल्पना-मात्र नहीं बता सकते। वह भी एक वास्तविकता है। किन्तु वह वास्तविकता व्यक्ति के अन्तरंग हृदय, अनुभूति, की वास्तविकता है; उस वास्तविकता का स्थान व्यक्ति का अन्तरप्रदेश या हृदय ही है। वह अन्तर प्रदेश मे अपने आराध्यदेव या देवी की पूजा मे मग्न रहे, वहां आनन्द और शांति की अनुभूति करे, किन्तु जब संसार में व्यवहार करने आये तो अपने व्यवहार को पदार्थ या मनोवैज्ञानिक या अनुभव सत्य पर आश्रित करे। इस प्रकार व्याव-हारिकता से आचरण और कार्य करते हुए भी वह अपने मन के देव अथवा देवी या और किसी परमात्मा के भरोसे छोड़ सकता है, अपने हृदय अथवा आत्मा में उस देवी अथवा देवता पर निभंर रह सकता है और हृदय में आनन्द और शान्ति पा सकता है। इसका यही अर्थ होगा कि वह सब कार्य व्यावहारिकता से कर रहा है किन्तु फल की इच्छा से नहीं, केवल निर्लिप्त भाव से, अनासक्त योग से। ऐसा करने से संसार में रहता हुन्ना भी, पदार्थ सत्य के श्रनुसार कार्य करता हुन्ना भी, श्रपने हृदय के श्रानन्ददायक देवी या देवता की श्राराधना में निमग्न रह सकता है ग्रीर वहां शांति, मुक्ति श्रीर श्रानन्द पा सकता है।

वह हृदयस्थ देवी या देवता उसे य्रान्तरिक ग्रानन्द श्रौर शांति दे सकता है—श्रौर कुछ नहीं। उस देवता, देवी या परमात्मा का श्रौर कहीं प्रयोग हुआ कि ग्रन्थ हुआ। ग्रप्नी कल्पना दृष्टि के सामने लाइये वह दृश्य जब ईश्वर का प्याराभक्त ईसा सूलीपर चढते समय,— मुंह प्यास से सूखा हुआ, सारा शरीर दर्द के मारे ऐंठन खाता हुआ, अपने जीवन की ग्रन्तिम घड़ी में चिल्ला रहा था— "ग्रो मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, क्यों तूने मुक्को विसार दिया ?" इस प्रश्न का उत्तर ? उत्तर यही है कि मानव यदि सच्चा है तो केवल भावलोक में ईश्वर की भावात्मक श्रनुभूति करले— वाह्य जगत में उत्तकी स्थापना करने का प्रयत्न न करे।

बाह्य जगत में यदि प्राकृतिक सत्य (वैज्ञानिक, व्यावहारिक सत्य) को छोड यदि उसने किसी परा-प्रकृतित्व (ईव्वर) की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया तो वह अपने ईव्वर को भूठा सावित करके ही छोडेगा। अब तक का मानव इतिहास पढ़ने से यह तथ्य भी समभ में आया ही होगा कि ईसाई, गुमलमान, हिन्दू, बौद्ध इत्यादि किसी भी धर्म के समाज में सगठित रूप ने मानव का अमगल अधिक एव मगल कम किया है—जब इन धर्मों का उदय हुआ तब से आज तक धर्म के नाम एर मानव का उत्पीडन प्रौर उसकी हत्या प्रत्येक युग में दुनिया में किसी न किसी जगह होती ही रही है। अतएव धर्म एवं ईश्वर का भी उचित स्थान व्यक्ति का प्रत्तर ही है।

#### ८. मानव में व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की भावना

ऊपर जिन जातीय, ग्रायिक एवं धार्मिक रूढिगत मान्यताम्रों का वर्णन किया गया है उनके पीछे या मूल में व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की भावना हो सकती है। मानव की यह ग्रादत है कि ज्ञात या ग्रजात रूप से कभी कभी वह यह सोचने लगता है एवं ऐसा ब्यवहार करने लगता है मानो वह समाज-निरपेक्ष है, मानो वह समाज से परे ग्रपने ग्राप में पूर्ण है। यह बात निर्विवाद है कि प्रकृति ग्रीर समाज के परे व्यक्ति का कोई ग्रस्तित्व नहीं। प्रकृति, मानव ग्रौर समाज मलतः एक ही तत्व की ग्रभिव्यक्ति है, इनमे से किसी एक की भी सत्ता सर्वथा स्वतंत्र निविशेष नहीं; ग्रतएव वह चीज भी जिसे व्यक्ति का ग्रपना 'व्यक्तित्व' कहते हैं सर्वथा स्वतंत्र ग्रौर निर्विशेष कुछ चीज नहीं। इस मूलभ्त बात को भूलकर जब समाज के बहुजन व्यक्ति केवल ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ श्रीर व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से ग्राचरण करने लगजाते है तो कुछ समय को लिये उनका व्यक्तिगत भला चाहे अवश्य होजाये किन्तू अंततोगत्वा उससे समाज भीर मानवता का पतन ही होता है, उसका परिलाम दःखद ही होता है। ऐसे संकुचित व्यक्तिवादी व्यक्ति यदि बृहू है तो भ्रपने स्वार्थपूर्ण व्यक्तित्व का दु:खद परिगाम अपनी भ्राखो के सामने चाहे न देख पायें किन्तु अपनी सतानों के लिये तो वे अभिशाप ही छोड जाते है। इसका साक्षी है इतिहास-प्राचीन मिश्र, बेबीलोन की सभ्यताग्रों ग्रीर समाज का पतन उस समय हुआ जब वहां के शासक भ्रौर उच्चवर्गीय लोगों का जीवन में यही एक ध्येय बच गया कि बस वे ऐशो ग्राराम से रहें दुनिया में श्रीर चाहे जो कुछ होता रहे; ग्रीक नगर राज्य व्यक्तिगत श्रपने ही स्वार्थों को देखते रहे, उनमें यह दृष्टि (Vision) नहीं भ्रापाई कि परस्पर मिलकर रहे, अतः वहां उनका विनाश हम्रा; उधर मिश्र में ग्रीक टोलमी राजा प्राचीन मिश्र फेरो की तरह ग्रपने ही ऐशो ग्राराम की फिक में पड़ गये ग्रतः वहां भी ग्रीक जीवन ग्रीर सभ्यता का ग्रत हम्रा; प्राचीन ईरान के सम्राट (ईसा पूर्व काल में सम्राट दारा के उत्तरा-धिकारी, भ्रीर फिर ७वी शताब्दी में ससनद वंश के सम्राट) भी समाज के प्रति ग्रपने उत्तरदायित्व का पालन न कर ग्रपने व्यक्तिगत धन. ग्रेश्वर्य ग्राँर विलास के फंदे में पड गये, ग्रतएव प्राचीन फारसी जीवन श्रीर सम्यता का भी श्रंत हुआ; रोमन सम्राट श्रीर रोमन उच्चवर्ग श्रीर प्रायः सभी व्यक्ति श्रपने श्रस्तित्व की श्रितिम शताब्दियों में केवल श्रपने व्यक्तिगत धन श्रीर सत्ता की फिक करते थे, समाज के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व की भावना को भूल चुके थे, उनकी दृष्टि श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही सीमित थी श्रतएव कैसे वे देख सकते थे कि स्वयं उनके साम्राज्य मे एवं उनके साम्राज्य के बाहर की दुनिया मे किन्हीं नई शिक्तयों का उदय हो रहा है, श्रतएव धीरे धीरे श्रंधकार छाया जिसमें विलुष्त होगये।

प्राचीन काल में तो परिस्थितियां भिन्न थीं एवं सामाजिक संगठन भी भिन्न; उस काल में, कुछ अपवादों को छोडकर, सर्वसाधारएा का राज्य (State) से इतना अधिक सम्पर्क नहीं था जितना आज, अतः साधारएा जन में सामाजिक भावना का अधिक महत्व नहीं था। राज्य की स्थिति शासकवर्ग और प्रायः उच्चवर्ग पर ही आधारित होती थी, इसलिये विशेषतः उन्हीं में सामाजिक भावना अधिक उपेक्षणीय थी; और जब उनमें इस सामाजिक भावना अधिक उपेक्षणीय थी; और जब उनमें इस सामाजिक भावना का अभाव हो जाता था और वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता लोलुपता में फंस जाते थे तभी समाज और सम्यता का पतन और विनाश प्रारम्भ हो जाता था। किंतु आज साधारएा जन का युग है, आज के राज्य जनतन्त्र राज्य है एवं उनकी स्थिति आधारित है सर्वसाधारएा पर। अतः साधारएा जन के लिये आज यह विशेष उपेक्षणीय है कि उनमें सामाजिक भावना हो; इस 'सामाजिक भावना' के अभाव में आज सभ्यता और समाज का (जन-तन्त्रवादी सम्यता और समाज का) पतन हो सकता है; इतिहास का यह सबक हमको नहीं भूलना चाहिये।

श्रतएव श्राज श्रर्थात् जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की बात करें तो हमें यह ध्यान में रखना. चाहिये कि उस व्यक्तित्व में श्रपनी व्यक्गित विशेषताश्रों के साथ साथ "सामाजिकता" भी एक गुए। हो, व्यक्तित्व "सामाजिक व्यक्तित्व" हो। जैसा प्रारम्भ में कहा गया था, "व्यक्तित्व" या "मानस" कोई स्थिर (Static) ग्रौर निर्विशेष चीज नहीं है, प्राकृतिक ग्रौर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ "व्यक्तित्व" ग्रौर "मानस" में भी परिवर्तन हो सकता है; ऐसा परिवर्तन नहीं जो केवल परिणात्मक (Quantitative) हो, किन्तु मानव प्रकृति में ही कोई मूलभूत परिवर्तन, जिसे गुणात्मक (Qualitative) परिवर्तन कहते हैं। ग्रतः विकास की यह दिशा हो सकती है कि मानव के मानस में तत्वतः सामाजिकता का उदय हो, मन स्वभावतः 'सामाजिक' बन जाये, सामाजिकता उसकी ग्रुनूति का एक प्राकृत ग्रग बन नाये; उसमें नैसिंगक यह समभ हो कि समाज ग्रौर सम्यता का विकास साधारण जन की समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करता है, ग्रौर फिर यह समभ हो कि ग्राज की परिस्थितयों में समाज कोरे ग्रावशें की दृष्टि से नहीं किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से, एकदेशीय नहीं वरन इतना विस्तृत होता जारहा है कि उसकी भावना के ग्रन्तगंत ग्रिखल मानव जाति समाविष्ट है।

( ६२ )

### मानद विकास का अगला चरण

श्राज हम संसार में नये नये, श्रद्भृत-श्रद्भृत ज्ञान विज्ञान की चकाचौध देख रहे हैं। इतिहास में पहिले कभी भी सारे संसार में एक साथ, एक समय ज्ञान विज्ञान की इतनी श्रौर ऐसी संभावनायें उपस्थित नहीं हुई थीं जैसी श्राज। न कभी पहिले यह समस्त पृथ्वी एक ज्ञात पूर्ण इकाई बनी थी जैसी श्राज यह है, श्रौर न इस पृथ्वी का सही ज्ञान पहिले इतने मनुष्यों को था जितनों को श्राज है। जिन परिस्थितियों में कुछ वर्ष पूर्व हम रह रहे ये वे बदल चुकी हैं श्रौर तीव्र गित से बदलती

हुई जारही हैं। इसका स्राभास पूर्व ग्रध्याय में करवाया जा चुका है। यदि विमुक्त हो हम ग्रागे बढ़ते रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं — ग्रंघकारमय युग की ग्रीर प्रतिवर्तन रोकना चाहते हैं तो ग्राज यह म्रावश्यक है कि परिवर्तित परिस्थितियों के म्रन्कूल हम म्रपनी व्यवस्था बैठालें ग्रर्थात परिवर्तित परिस्थितियों में श्रौर हमारी सामाजिक-राज-नैतिक व्यवस्था में एक सामञ्जस्य स्थापित हो; जो ग्राज नहीं है। परिव-तित परिस्थितियों का यह तकाजा है कि राष्ट्राष्ट्, धर्मधर्म जाति जाति एवं ग्रार्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच जो भेदभाव है वह हटकर समस्त मानव जाति की पूनव्यंवस्था इस ढंग से हो कि मानव जाति सतत कियाशील (Creative) एक, केवल एक विश्व समाज बने । एक ऐसा विश्व-समाज जिसकी राजनैतिक सत्ता एक विश्वसंघ राज्य (World State) में निहित हो, जहां की ग्राधिक ग्रीर सामाजिक व्यवस्था इस म्राधार पर खड़ी हो कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिये पृष्टिकर संतु-लिन भोजन, वस्त्र, खुला हवादार मकान, चेतना की अधिकतम जागृति भ्रीर प्रस्फुटन के लिये शिक्षा एवं विकास के ग्रन्य साधनों का सम्चित प्रबन्ध हो,-प्रत्येक व्यक्ति का यह विधिवत मान्य ग्रधिकार हो कि ये सब साधन उसको उपलब्ध हों, एवं भाषरा, प्रकाशन, रचनात्मक भ्रालोचना एवं भ्रनसन्धान की सबको पूर्ण स्वतन्त्रता हो जिसके बिना प्रकाश का मार्ग रूद्ध हो जाता है। भ्राज ये सभावनाये उपस्थित है जो पहिले कभी नहीं थीं, कि ऐसा हो सके; —वैज्ञानिक ग्राविष्कारों में ग्रीर मानव ज्ञान में भ्रपूर्व विद्ध के फलस्वरूप मानव मानव, देश देश एक दूसरे के इतने निकट ग्रा चुके हैं कि कोई एक जाति ग्रथवा धर्म ग्रथवा सामाजिक, ग्रायिक व्यवस्था ग्रथवा कोई एक देश ग्रपने श्रापको शेष मानव समाज से सर्वथा पृथक ग्रीर ग्रछ्ता नहीं रख सकता।

परिवर्तित परिस्थितियों के श्वनुकूल नव मानव-व्यवस्था बैठाने के लिये भावश्यकता है मानव के मानस में परिवर्तन की - उसके विकास की। इस विकास का रूप यह हो सकता है।

- (१) सामाजिक-ग्राधिक रूढ़ मान्यताग्रों एवं जाति-धर्म के रूढ़ बंघनों से मानव चेतना विमुक्त हो । जैसा पिछले ग्रध्याय में समक्राया जा चुका है।
- (२) मानव का व्यक्तित्व ''सामाजिक व्यक्तित्व'' हो । जैसा पिछले ग्रध्याय में समझाया जा चुका है ।
- (३) वस्तुस्रों, जीवन श्रौर सृष्टि के प्रति मानस का दृष्टिकोए। वैज्ञानिक हो।

वैज्ञानिक दृष्टिकोए। श्रर्थात् यह चेतना, या समभ कि समाज में संगठित मनुष्य अपनी बुद्धि, श्रौर भिन्न भिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक शक्तियों के विश्लेषण आदि से प्राप्त ज्ञान के आधार पर, सब प्रकार की परोक्ष सत्ता से (जैसे देवी देवता, ईश्वर, कर्मफल, नियति स्नादि से) स्वतन्त्र, ग्रच्छी बरी जैसी चाहे ग्रपनी तथा ग्रपने समाज की व्यवस्था कर सकता है। किसी भी प्रकार की परोक्ष-सत्ता से स्वतन्त्र—ग्नर्थात बैज्ञानिक दृष्टिकोएा यह मानकर चलता है कि व्यक्तिगत जीवन, समाज, राष्ट्र एवं सृष्टि के व्यापारों एवं संगठन में किसी भी परोक्ष सत्ता का (उपरोक्त देवी देवता, ईश्वर, कर्मफल नियति का) बिल्कुल भी दखल नहीं है। जो इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं उसका यह ग्रयं नहीं कि वे परमात्मा में भ्रनिवार्यतः विश्वास ही नहीं रखते हों। महात्मा गांधी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते थे, किन्तु ग्रपने समाज ग्रीर देश में जो विषम श्रौर दु:खद परिस्थितियां थीं उनकी श्रोर से कह कर वे उदा-सीन भ्रौर विरक्त नहीं होगये थे कि इन बातों में हम मनुष्य क्या कर सकते है-जो कुछ ईश्वर को मंजर होगा वह अपने आप ही हो जायेगा बल्कि ग्रपने समाज, देश भीर विदेशों की भ्राज की परिस्थितियों का मनन करके श्रीर विश्व-समाज में श्राज क्या शक्तियां काम कर रही है इसका चितन करके वे श्रपनी तीव्र बुद्धि एवं गुढ़ दृष्टि से इन विषम सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों से पार होने के भौर एक मुखद अवस्था तक पहुंचने के रास्ते के विषय में अपने ही एक विश्वेष निष्कर्ष पर पहुँचे थे। यह निष्कर्ष भाग्यवादी नहीं था, बिल्क पदार्थ, इतिहास भीर समाज के तथ्यों पर निर्धारित एक रास्ता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोएा की यह एक मूल प्रेरणा है कि मानव, समाज को ग्रनिश्चित घटनाग्रों के या भाग्य के भरोसे लुढ़कने देने की ग्रपनी मानसिक ग्रादत को छोड़-कर स्वभावतः यह धारणा बनाले कि, समाज की व्यवस्था मानव श्रिवकार की वस्तु है, मानव इच्छानुकूल ग्रपने समाज की व्यवस्था कर सकता है। मानव इतिहास में ऐसे प्रयोग हो चुके हैं ग्रीर यह देखने में ग्रा चुका है कि विशेष कठिनाइयों की परिस्थितियों में (जैसे पिछले १६३६-४५ महायुद्ध में) मनुष्य संगठित होकर ग्रपने प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान की जानकारी ग्रीर वृद्धि के प्रयोग से परिस्थितियों के ग्रनुकूल समाज की नव-व्यवस्था कर सकते हैं।

मानव का ऐसा परिवर्तन छौर उपरोक्त दिशा की छोर विकास कोई सरल बात नहीं है। इसका छर्थ है मानव के मानस (Mental Construction) में एक अभूतपूर्व क्रांति;—इसका छर्थ है उसकी बुद्धि, चेतना और मन में युगान्तरकारी परिवर्तन होकर उसके समस्त मानस (बौद्धिक, नैतिक एवं भावात्मक) की नये छाधारों पर पुनर्रचना। यह तभी संभव हो सकता है जब छाज विश्व भर में प्रचलित शिक्षा संगठन में और उसके छादशों में छाधारभूत परिवर्तन किया जाये और शिक्षा का इस प्रकार पुनर्सङ्गठन हो जिससे कि मानव मानस विमुक्त हो और उसमें वैज्ञानिक और उदार दृष्टिकोण उद्भासित हो उठे। इसका अर्थ है विश्व व्यापी सतत एक शिक्षणात्मक सांस्कृतिक छांदोलन। यदि मानव छपने मानस को छाज के बंधनों से विमुक्त कर प्रगति का कदम उठा सका तो मानना चाहिये सृष्टि में नई छाभा का उदय होगा छन्यथा अंधकारमय युग की ओर प्रतिवर्तन।

मानव मानस (चेतना, मन, बुद्धि) में युगान्तर-कारी परिवर्तन के तथ्य को एक और दृष्टि से भी देखा जा सकता है। वह इस प्रकार— निष्प्रारा अचेतन द्रव्य में से किसी युग में उद्भव हुए प्रारा प्रारा में से उद्भव हुई चेतना; तो क्या विकास का भ्रगला चरएा यह नहीं हो सकता कि मानव की चेतना में से विकसित हो "ग्रति चेतना," "म्रितिमानस" (Super Consciousness)। इस संभावना की स्रोर संकेत किया है स्राज के महायोगी श्री स्रर्रावंद ने । उनकी धारणा है, केवल उनकी धारणा ही नहीं किन्तु कहते हैं योगी ग्ररविंद की यह प्रत्यक्ष अनुभूति थी कि सृष्टि में अतिमानस का अवतरण ( Descent of the super-conscious state ) निश्चित है। श्रतिमानस क्या है और कैसे इसकी उदभावना होगी इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि—"म्रतिमानस मन, प्राग भ्रौर जड़तत्व के परे सत्ता का एक स्तर है भीर, जिस तरह, मन प्रारा और जड़तत्व पृथ्वी पर अभिव्यक्त हुए है उसी तरह ग्रतिमानस भी वस्तुग्रों की ग्रनिवार्य धारा के ग्रंदर ग्रवश्य ही जड जगत में ग्रिभिव्यक्त होगा। वास्तव में ग्रितिमानस यहां ग्रिभी भी विद्यमान है पर है निवर्तित ग्रवस्था में, इस व्यक्त मन, प्राण भीर जड़तत्व के पीछे छिपा हुम्रा ग्रौर ग्रभी वह ऊपर की ग्रोर से अथवा श्रपनी निजी शक्ति से किया नहीं करता; ग्रगर वह किया करता है तो इन निम्नतर शक्तियों के द्वारा करता है ग्रौर उसकी किया इनके विशिष्ट गुर्गों के द्वारा परिवर्तित हो जाती है ग्रौर इस कारएा ग्रभी पहिचानी नही जाती। जब अनतरणोन्मुख अतिमानस यहाँ आ और पहुंच जायेगा केवल तभी यह प्रच्छन्न ग्रतिमानस पृथ्वी पर उन्मुक्त होगा और हमारे अञ्चमय, प्रारामय और मनोमय अंगों की किया में श्चपने श्चापको प्रकट करेगा जिससे ये निम्नतर शक्तियां हमारी समस्त सत्ता की सम्पूर्ण दिव्य-भावापन्न किया का श्रंग बन सकें, यही वह चीज है जो हमारे पास पूर्ण रूप से सिद्ध दिब्यत्व को ग्रथवा दिब्य जीवन ( Divine Life ) को ले आयेगी। निःसंदेह ऐसे ही ढंग से जड़तत्व में निवर्तित प्रारा ग्रौर मन ने अपने ग्रापको यहां सिद्ध किया है, प्रकट किया है, क्योंकि जो कुछ निवर्तित है वही विवर्तित, विकसित हो सकता है, भ्रन्यथा कोई भी भ्राविभीव, प्राकट्य नहीं हो सकता।"

"श्रतिमानस श्रीर उसकी सत्य चेतना की श्रीभव्यक्ति श्रवश्यंभावी है, यह इस संसार में जल्दी या देर में होकर ही रहेगी। परन्तु इसके दो पहलू हैं,—ऊपर से श्रवतरण, नीचे से श्रारोहण,—परम श्रात्मा का प्राकट्य, विश्व प्रकृति में विकास। श्रारोहण श्रवश्यमेव एक प्रयत्न है, प्रकृति की एक किया है, उसके निम्नांगों को विकासात्मक श्रथवा क्रांतिकारी तरीके से उन्नति श्रथवा रूपान्तर द्वारा उठा कर दिव्यतत्व में परिवर्तित कर देने का एक संवेग या प्रयास।"

"विकास का जैसा रूप हम इस संसार में देखते हैं वह एक मंद तथा किंठन प्रित्रया है और निःसंदेह उसे स्थायी परिणामों तक पहुंचने में प्रायः युगों की जरूरत होती है। परन्तु यह इसलिये कि विकास, अपने स्वरूप में, अचेतन प्रारम्भों से एक प्रकार की उत्क्राति है, निश्चेतना-मूलक है, प्राकृतिक सत्ताओं के अज्ञान के भीतर प्रत्यक्षतः अचेतन बल द्वारा होने वाली एक किया है। इसके विपरीत, एक ऐसा भी विकास हो सकता है जो पूर्ववत अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में हो जिसमें विकासोन्मुख जीव सचेतन रूप से भागले तथा सहयोग दे, और ठीक यही चीज यहां घटित होगी।" [अदिति से]

( ६३ )

## इतिहास की गति

इतिहास में श्रव स्व-चेतना श्रा गई है। श्रव तक मानव जितना ज्ञान सम्पादन कर सका है, उसके श्राधार पर कहा जाता है कि सृष्टि के व्यक्त रूप में प्रस्फुटन होने के पश्चात् वास्तविक मानव (True man-Home-Sapien) का श्राविभीव हमारी इस पृथ्वी पर श्रनुमानतः श्राज से पचास-साठ हजार वर्ष पूर्व हुआ। तब से श्राजतक यह

मानव, स्वयं प्रकृति से उद्भूत होकर प्रकृति के वातावरण में प्रकृति का ही एक ग्रंग बनकर रहता हुग्रा, इस पृथ्वी पर प्रयास (Adventure) करता हम्रा म्राया है-प्रकृति के क्षेत्र में खेल खेलता हम्रा म्राया है। मानव का यह प्रयास ( Adventure ), मानव का यह खेल ही मानव की कहानी है-मानव का इतिहास है। यह कहानी गतिमान है, यह इतिहास श्रभी चल रहा है। श्रब तक की यह कहानी पढ़कर क्या हमें यह प्रतीति हुई कि मानव ने जो खेल खेला स्रौर जो खेल खेल रहा है, उस खेल के कुछ ग्रटल नियम थे, कुछ ग्रटल नियम है ? क्या उन नियमों से नियन्त्रित होकर ही, उन नियमों की परिधि में ही मानव भ्रपना खेल खेल पाया; - भ्रपना प्रयास कर पाया ? उन नियमों का उल्लंघन करके नहीं ? क्या जैसा उसने चाहा स्वतन्त्र श्रपनी इच्छा से वह भ्रपना कार्य-कलाप नहीं कर पाया-क्या जैसा वह चाहे, स्वतंत्र इच्छा से अपना खेल नहीं खेल सकता ? दूसरे शब्दों में, क्या इतिहास की गति भी नियमबद्ध है ? क्या नियमों की एक कठोर श्रीर श्रटल नियति ही इस इतिहास-चक को चला रही है-मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा की उसमे प्रतिष्ठा और मान्यता नही ? प्रकृति (अचेतन या अपेक्षाकृत कम अचेतन सुष्ट) तो अवश्य अटल नियमों में जकड़ी हुई, अबाधगति से चलती हुई हमें प्रतीत होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ग्रोर ग्रश्नान्त गति से चक्कर लगाती रहती है, अटल नियम से प्रति दिन प्रकाश का उदय होता रहता है, फिर उत्थानात्मक विकास, फिर पतनोन्मख गति श्रीर फिर श्रन्त । क्या इतिहास की गति भी इसी प्रकार नियम बद्ध नहीं-इतिहास, जिसका क्षेत्र स्वयं यह प्रकृति है श्रौर जिस क्षेत्र में खेलनेवाला मानव स्वयं प्रकृति में से उद्भृत ग्रौर विकसित प्रकृति का ही एक भ्रंग है (विकासवाद) ? व्यक्ति स्वयं का भी तो जन्म, विकास श्रीर श्रन्त होता है-हमने देखा होगा सभ्यताश्रों की भी तो यही गति रही है--- ग्रनेक सम्यताग्रों का उदय हुग्रा, उत्थानात्मक उनका विकास हुआ, फिर पतनोन्मुख गति श्रीर फिर अन्त । तो इतिहास की गति के कुछ नियम है ? यदि है तो ये नियम क्या है ? क्या इन नियमों की जानकारी भविष्य में हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकती है ? उनकी जानकारी से क्या हम घटना चक्र को बदल सकते है ? या वे नियम स्वयं ग्रटल है-हमें ज्ञात हों, न हों-जो कुछ होना है, वह तो होगा ही ?

५० हजार वर्षों के अनुभव की थाती मानव के पास होते हुए भी अभी तक वह इस स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ है कि वह सम्पूर्ण ज्ञान का दावा कर सके। आ़ि ज्ञान भी तो सतत वर्धनशील है, विकासमान है। फिर भी, महान दार्शनिकों ने, विज्ञानवेत्ता एवं इतिहासवेत्ताश्रों ने, इतिहास की गिन के विषय में अपनी कुछ घारणाएं बनाई हैं—अपने कुछ अनुमान लगाये हैं। हम इन्हीं की संक्षेप में कुछ चर्चा करके उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर ढ्ंढने का प्रयत्न करेंगे।

ख्याद्शियादी स्राध्यात्मिक विचार धारा—प्राचीन काल में भारत, चीन एवं ग्रीस के मनीपियो पर प्राकृतिक कार्य-कलाप का प्रकृति में दिनानृदिन, वर्षानृवर्ष होने वाले व्यापारों का गहरा प्रभाव पड़ा—'रात ग्रीर दिन का चक्र, गर्मी ग्रीर सर्दी का चक्र, जीने ग्रीर मरने का चक्र घूमते देखकर उन्होंने यह समभा कि मनुष्य का इतिहास भी चक्रवत घूमता है।' (बुद्ध प्रकाश)। ग्रर्थात् सृष्टि एक गतिमान चक्र है ग्रीर सृष्टि-चक्र की गति में पड़कर मानव का इतिहास भी चक्रवत घूमता रहता है। इससे यह ग्राभास होता है कि मानव की स्वतंत्र कोई स्थिति नहीं—उसका इतिहास सृष्टि के उन नियमों (शक्ति या शक्तियों) से बद्ध है जो स्वयं सृष्टि का परिचालन कर रहे हैं।

प्राचीन यहूदी मसीहा और पारसी धर्म गुरुओं की यह मान्यता थी कि 'इतिहास संसार के रंगमंच पर उस दैवी पद्धित की अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को धार्मिक साक्षात्कृार के क्षगों में भलकती दिखाई देती है लेकिन जो हर तरह से उनकी समक्ष और सूक्ष के बाहर है।' (बुद्ध प्रकाश)। इससे भी यही प्राभास मिलता है कि कोई (?) दैवी

पद्धति है, उस पद्धति के ब्रनुकूल ही मानव के इतिहास की गति है, उस पद्धति में मानव की स्वतंत्र इच्छा (Free Will) का कोई स्थान नहीं।

वर्तमान काल में भी इतिहास के मननशील श्रध्ययन के लिये श्रौर इतिहास की गित को समभने के लिये मुख्यतया दो विचारधारायें उत्पन्न हुईं। एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके प्रतिनिधि हीगल, कांचे श्रौर स्पेङ्गलर है श्रौर जो इतिहास को 'विश्व की प्रक्रियाश्रों के पारस्परिक कार्य-कलाप की श्रीभव्यक्ति' मानते है, श्रर्थात् विश्व में मानव-निरपेक्ष प्रक्रियाश्रों से स्वतन्त्र नहीं, उनपर श्राधारित है—मानो मानव श्रपनी कहानी की दिशा जिस श्रोर वह चाहे मोड़ नहीं सकता। उपर्युक्त तीनों मान्यताश्रों मे श्राध्यात्मक भाव का समावेश करके तीनों में एक श्राधार-भूत साम्य ढूंढा जा सकता है एवं तीनों को एक 'श्रादर्श-वादी श्राध्यात्मक विचारधारा' के श्रन्तंर्गत रखा जा सकता है।

वैज्ञानिक विचारधारा—दूसरी वैज्ञानिक विचार-धारा है, जिसमें कालंमाक्सं की 'इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या' भी शामिल है। इसके अनुसार कुछ आर्थिक, सामाजिक एव प्राकृतिक िक्यायं, प्रतिक्रियायं होती रहती है और उनके अनुरूप ही मानव-इतिहास का विकास होता रहता है। उदाहरण के लिए, समाज में कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप चीजों की उत्पादन-विधि में परिवर्तन हुआ एवं उससे प्रभावित होकर समाज के सामन्तशाही संगठन का विकास पूंजीवादी संगठन में हुआ और पूंजीवादी संगठन में कुछ विरोधी सामाजिक परिस्थितिया उत्पन्न होने से, जिनका एक विशेष प्रकार के संगठन में उत्पन्न होना स्वाभाविक था, मानव-इतिहास की गित किसी न किसी रूप में समाजवाद की और उन्मुख हुई। इस विचार में भी यही बात भलकती है कि मानव बाह्य परिस्थितियों का गुलाम है—प्रकृति मे जिस प्रकार पूर्वस्थित नियमों के अनुकूल भौतिक-रासायनिक प्रित्रयायें (Physico-Chemical Actions) होती रहती हैं—मनुष्य भी उसी प्रकार चूं कि वह प्रकृति

का ही एक अंग है, भौतिक-रासायनिक नियमबद्ध प्रिक्तयाओं से स्वतन्त्र काई वस्तु नहीं, या बाह्य प्राकृतिक, सामाजिक परिस्थितियों से परे वह कुछ भी नहीं। यह एक प्रकार का आर्थिक, वैज्ञानिक नियतिवाद है। जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार की इतिहास की गित; जो प्रकृति की गित है वही मनुष्य की गित। इतिहास सम्बन्धी उपर्यु कत विचारधाराओं के अनुसार क्या हम यह मान लें कि मानव की ५० हजार वर्ष पुरानी श्रव तक की कहानी केवल किसी अटल नियतिका (चाहे वह नियति दैवी नियति=Religious or Spiritual Determinism हो; या प्रकृति नियति=Evolutionary Determinism हो; या विज्ञान नियति=Evolutionary Determinism हो) ही चक है ? क्या मनुष्य इतिहास की गित में केवल एक मशीन के पुर्जे की तरह चला है ? क्या किसी भी अंश में परिस्थितियों (प्राकृतिक एवं सामाजिक) से स्वतन्त्र उसका अस्तित्व नहीं रहा है ? एवं क्या विश्व के विकास का कम पूर्व निश्चत है ?

## मानव चेतना का उद्भव और उसका ऋर्थ

ऊपर की पंक्तियों में सृष्टि के विकास की यह कहानी हम पढ़ श्राये हैं कि सामान्यतः कल्पनातीत वर्षों तक मूक निष्प्राण श्रौर श्रचेतन नक्षत्रों, फिर श्रपने सौरमण्डल, फिर श्रपनी पृथ्वी का विकास होता रहा। कुछ करोड़ वर्षों पूर्व ही इस निश्चेतन पृथ्वी पर प्राण्ण का श्राविभाव हुआ। प्राण्मय जीवों का विकास हुआ श्रौर उनमें चेतना जगी। फिर सर्वोत्तम जीव मानव श्रपनी चेतना श्रौर चिन्तन के साथ इस भूतल पर उद्भूत हुआ। उसका उद्भव तो हुआ निष्प्राण, श्रचेतना प्रकृति में से ही; किन्तु इस नवीन प्रकृति—वस्तु में, एक दृष्टिकोण से, शेष प्रकृति से भिन्न श्रपना ही स्वतन्त्र शस्तित्व था श्रौर श्रपना ही स्वतन्त्र एक व्यक्तित्व। सत्य है कि प्रकृति से पृथक उसकी कोई स्थित नहीं, प्रकृति के वातावरण श्रौर गृति में ही यह फूलता-फलता है श्रौर उसी में उसका विकास होता है किंतु,

यह होते हुए भी उसके अन्दर एक चेतना होती है और इस चेतना द्वारा उसको शेष सुष्टि से पृथक भ्रपने भ्रस्तित्व की भ्रनुभति होती है, भ्रौर इसी के कारएा वह समस्त सुष्टि को ग्रपने ही एक दृष्टि-बिन्दु से देखता है— मानव में जब ऐसी चेतना का उदय हुआ तो उस चेतना ने उसमें और शेष प्रकृति में एक ग्राधारभूत गुणात्मक भेद उत्पन्न कर दिया। इस चेतना की जागृति के बाद ही निष्प्रयोजन प्रकृति मे मानो किसी प्रयोजन की प्रतीति होने लगी। ग्राखिर इस सुष्टि में कुछ तो, कोई तो ऐसा श्राया जो स्वयं इस सब्टि का श्रंग होते हुए भी सुब्टि के सम्पर्क से स्वयं ग्रपने पथक सूख-दूःच की ग्रनुभृति तो करता था-सिष्ट को समभने का प्रयत्न तो करता था। इस प्रकार शेष प्रकृति के गुए। से भिन्न भ्रपने ही व्यक्तित्व के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में, ग्रपनी स्वतन्त्र चेतना मे उसकी चिन्तन-स्वतन्त्रता और कर्म-स्वतन्त्रता भी निहित है। ग्रर्थात् उसके लिये यह स्रावश्यक नहीं कि प्रकृति की गति-विधि में या समाज की गति-विधि में शंष प्रकृति के उपादानों की तरह वह निस्सहाय ( Passively ) बहता श्रीर सरकता चला जाय श्रीर स्वयं श्रपनी इच्छानुसार कूछ भी न कर सके।

किन्तु यह प्रश्न उठ सकता है श्रीर यदि गहराई से देखे तो ऐसा ज्ञात भी होगा कि मानव स्वयं 'श्रपनी इच्छा' बनाने मे स्वतन्त्र नही है। वंशानुवंश से प्राप्त उसके शारीरिक, बौद्धिक श्रीर मानसिक गुण, उसकी जन्मजात वृत्तियां श्रीर वे सब सामाजिक, श्राधिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां श्रीर वातावरण जिनमें पैदा होने के बाद वह पलता श्रीर बड़ा होता है—ये सब ही उसकी 'इच्छा' के निर्णायक है। उसकी इच्छा का स्वतन्त्र श्रस्तित्व फिर कहां रहा ? ये सब बातें होते हुए भी पडितों, वैज्ञानिकों श्रीर मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा पता लगाया है कि मनुष्य कई श्रंशों में श्रपनी इच्छा में श्रीर ग्रपना कर्म करने में स्वतन्त्र है। मैकेनिक भौतिकवादी—वैज्ञानिक भौतिकवादी नहीं—एवं कर्म-सिद्धान्तवादी, कार्य-कारण की ऐसी निश्चत श्रटूट श्रृंखला की कल्पना कर सकते हैं कि

इस प्रृंखला बन्धन से मनुष्य किन्चित-मात्र भी स्वतन्त्र नहीं हो सकता— इस भ्रुंखला द्वारा निर्दिष्ट राह से किचितमात्र भी इधर-उधर नहीं डिग सकता। मानो या तो यह उन्हीं प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ है जिनसे द्रव्य-पदार्थ के अर्गु-परमाग् परिचालित होते हैं–या वह कर्म-नियम से बाधित है। स्वतन्त्र न तो वह इच्छा कर सकता है न कोई कर्म; उसका प्रत्येक कर्म निश्चय किसी पूर्व कारएा का फल है, वह कर्म श्रपने में स्वतन्त्र इच्छा का फल नहीं। यह कहा जा सकता है कि हम जो कुछ चाहें कर सकते हैं; हमको रोकने वाला कौन; किन्तु यहीं प्रकृति या कर्म-कारए। ग्रा धमकता है-ठीक है 'ग्राप जो चाहे कर सकते हैं, किन्तु ग्राप जैसा चाहना चाहें नही चाह सकते।' ग्रर्थात् ग्राप श्रपनी चाह में स्वतन्त्र नहीं है--ग्रापकी चाह ही प्रकृति या पूर्व कार्य-कारएा द्वारा निर्दिष्ट हो चुकी है। ग्राप जीवकोषों (प्रकृति के परमा-राश्रो ) के या कर्मफल के दास हैं। 'माना हम कुछ ऐसे जीवकोषों ( Cells ) के दास है जो बहुत प्रबल है, जीवकोषों में यह बल कुल-क्रम ( Heredity ) वातावरण, शिक्षा तथा अन्य अनेक कारणों से आता है। यह हास्य हमारा पूरा श्रीर एकान्त होता परन्तु इसको रोकनेवाली एक शक्ति विचित्र शक्ति हममें है, जिसको हम इच्छा-शक्ति या संकल्प कहते हैं। इच्छा-शक्ति से हम मस्तिष्क के चाहे जिन जीवकोषों को शान्त कर सकते हैं ग्रौर चाहे जिनकी कियाशिक्त बढ़ा सकते हैं।' इस इच्छा-शक्ति, इस संकल्प को निर्धारित करने मे हम स्वतन्त्र है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि प्रकृति का ग्रन्तिम उपादान विद्युतकरा ( Electron ) स्वयं कभी कभी प्रोटोन (विद्युतकरण) के चारों तरफ घूरिंगत होने की अपनी निश्चित परिधि का उल्लंघन कर जाता है भ्रर्थात प्रकृति के स्वयं निर्दिष्ट मार्ग को छोड़कर स्वेच्छा से श्रीर किधर ही दौड पडता है-यद्यपि ऐसा होता बहुत कम है। स्वयं प्रकृति के इस ग्रद्भात व्यापार में मन्ष्य की इच्छा ग्रीर कर्म-स्वातन्त्र्य के वैज्ञानिक ग्राधार की कल्पना की जाती है-वह मनुष्य

जिसका भ्रादि उपादान प्रकृति की तरह स्वयं गतिमान विद्युतकरण (इलक्ट्रोन प्रोटोन) ही है।

श्रतएव श्राज वैज्ञानिक श्राधार पर हम यह मान सकते है कि कुछ ग्रंशों तक वास्तव में मनुष्य ग्रपनी इच्छा ग्रीर कर्म में ग्रवश्य स्वतंत्र है। ऐसी कल्पना तो हम कर सकते हैं कि शद्ध चित्त (ग्रात्म-सयमी) महामानव तो अपनी इच्छा श्रीर कर्म मे पुर्ण स्वतंत्र हो, एवं साधारण मानव अपनी इच्छा और कर्म में 'बहत कम ग्रंश' तक ही स्वतंत्र हो, कितु किसी रूप में यह बात मान लेने पर कि मनष्य बहुत कुछ ग्रंशों तक ग्रपनी इच्छाग्रों श्रीर कर्म में स्वतंत्र है, हम यह धारणा बना सकते हैं कि मानव की कहानी की गति, इतिहास की प्रगति-केवल एक कल्पित सुष्टि-चक्र, एक दैवी पद्धति या अचेतन प्रकृति के अटल नियम, या बाह्य ग्राधिक ग्रीर सामाजिक परिस्थितियों पर ग्राधारित नहीं। मानव-कहानी की गति में, मानव-इतिहास की रचना में मनुष्य की श्रपनी इच्छा का काफी जबरदस्त दायित्व रहा है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मानव-इतिहास की अनेक घटनाये जैसी वे घटित हुई, वैसी घटित होने में ग्रन्य कारगों के साथ यह भी एक कारगा था कि उन घटनाग्रों से सम्बन्धित मनुष्यों ने ग्रमुक प्रकार से ग्रपनी इच्छा ग्रीर कर्म स्वातंत्र्य का प्रयोग किया।

इस सबंध में वर्तमान प्रसिद्ध इतिहासज्ञ आर्नोल्डटोयन्वी का एक दृढ़ विश्वास है जो हम उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करते हैं—"हम अपने मंगल या अमंगल जीवन या विनाश के लिये अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक इतिहासज्ञ के नाते जिस एक बात पर मेरा पक्का विश्वास है, वह यह कि इतिहास कभी भी स्वयंभू नही हैं। उसका निर्माण किया जाता है, और यह निर्माण मनुष्यों के स्वतंत्र निर्ण्यों द्वारा घटित होता हैं। कल सुबह का वे वीरतापूर्वक सामना करते हैं या भय से, इस पर उनकी भावी की रचना बनती या विगड़ती हैं।"

## इतिहास की गति किस स्रोर ?

ग्राज हमें चेतन ज्ञान हम्रा है कि मनुष्य के भाग्य का (व्यक्तिगत भीर सामाजिक रूप से) एवं इतिहास की गति का विधायक पूर्ण रूप से केवल कोई बाह्य परिस्थितियां, या दैविक एवं प्राकृतिक नियति या कार्य-कारएा रूप में 'कर्म फल का सिद्धान्त' नहीं है, किंतू इसका विधायक कई ग्रंशों में मनुष्य है। यह ज्ञान हम ग्रनुपम वर्तमान साधनों से जन-जन में प्रचारित कर सकते हैं। वर्तमान सम्यता हमारे सामने है, हजारों वर्षों के ज्ञान-विज्ञान, कला ग्रीर ग्रनुभव की विरासत इसको मिली हुई है। पिछले ही दो-तीन सौ वर्षों से इसने ग्रभ्तपूर्व उन्नति की है-प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षत्र में, कला-साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में। भीर यह सभ्यता द्रत गति से गतिमान भी है। 'नियतिवाद' में विश्वास करते हुए तो अपने ग्रापको बेबस मान कर हम सम्यता की इस सम्पूर्ण गतिमान प्रिक्रिया को इसके भाग्य पर छोड़ सकते हैं श्रीर यह कल्पना कर सकते है कि जिस प्रकार श्रनेक प्राचीन सभ्यताय्रों का उदय श्रीर विकास होकर अन्त हो गया, उसी प्रकार यह सभ्यता भी नष्ट होगी स्रीर मानव एक बार फिर स्रन्धकार मे लुप्त होगा।

किन्तु ग्राज हमें नव जाग्रत ग्रनुभूति हुई है कि हमारे ग्रीर हमारी गित के विधायक हम स्वयं भी है—केवल कोई नियित ही नहीं। एक महान् ग्रवसर हमें मिला है, हमको ग्रनेक साधन उपलब्ध है। यदि हम चाहें तो ग्रपने भविष्य के निर्माता हम स्वयं बन सकते है, जिस ग्रोर हम चाहें ग्रपनी सभ्यता की दिशा को मोड सकते है, जिस प्रकार चाहे ग्रपनी कहानी लिख सकते हैं। जन-जन को इस तथ्य का परिचय कराकर हमें इस इतिहास-प्रदत्त ग्रवसर से लाभ उठाना चाहिए ग्रीर हमे व्यक्तिगत ग्रीर सामूहिक रूप से किग्नाशील बनना चाहिए की मानव कहानी की प्रगति उत्तरोत्तर उचित दिशा की ग्रीर हो। ग्रब तक हमने देखा है कि सम्यता की गित बराबर दो दिशाओं की ग्रोर बनी रही है—एक

दिशा रही है रचना की, प्रेम की ग्रौर सहकार की; दूसरी दिशा रही है विनाश की, द्वेष की, प्रतिद्वन्द्विता की। श्राज भी हम यही देख रहे है। संसार के प्राणी एक श्रोर मिल रहे है एक दूसरे को सहायता देने के लिये; दूसरी स्रोर विलग हो रहे है एक दूसरे का विनाश करने के लिये। एक भ्रोर भ्रन्तर्राप्ट्रीय सामृहिक प्रयत्न हो रहे है कि सब देशों के लोगों को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान हो, बीमारियों से बचने के उपाय उन्हें विदित हों, उचित स्वास्थ्यप्रद ग्रीर पौष्टिक भोजन उनको उपलब्ध हो, ज्ञान की किरएों उनके अन्तर की प्रकाशित करें; -दूसरी श्रीर बन रहे हैं विध्वंसक वायुयान, जहरीले गैस ग्रीर प्रलयं हारी ग्रणु-बम । किन्तु बडी बात तो यह है कि आज हमें इस बात की चेतना है कि दो विरोधी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं-एक कल्या एकारी दूसरी विनाशकारी। यह चेतना हमें भ्राज है। क्या हम कर विनाशकारी वृत्ति को रोक पायंगे, उस पर विजय प्राप्त कर पायेंगे ? मानव ऐसा करने में स्वतन्त्र है; -- वह भ्रपनी प्रतिष्ठा बनाये रख सकता है। माना बहत ग्रंशों तक वह प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बंबा हुन्ना है—इसके न्नतिरिक्त माना वह श्रपनी व्यक्तिगत जन्मजात एवं जातीय (Racial) सांस्कारिक वृत्तियों से भी सर्वथा मुक्त नहीं, किन्तू फिर भी नैतिक संयम (Moral Discipline) द्वारा वह एक स्वार्थ रहित, ग्रनासक्त, शुद्ध मानसिक बौद्धिक स्थिति तक पहंच सकता है, तब ही अपनी इच्छा भ्रौर किया में वह वस्तूत: स्वतंत्र होगा और तब ही उसमें से ऐसे कार्य उद्भूत होगे जो लोकसंग्रहकारी श्रीर कल्याणकारी हों। साधारण जन भी-उनमें शिक्षा श्रीर ज्ञान का प्रसार हो जाने पर, इच्छा ग्रीर कर्म-स्वातंत्र्य में मिहित व्यक्तिगत उत्तर-दायित्व का तथ्य उनके समभ लेने पर — समाज हितकारी कर्मों की भ्रोर प्रवृत्त हो सकते हैं, एवं लोक-विनाशकारी प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं।

## सृष्टि एवं इतिहास का उद्देश्य ?

भन्त में व्यक्तिगत रूप से हम तो यही सोचने को बाध्य हुए है कि यह चेतनामय प्राणी ही विश्व का केन्द्र है। प्राणी की इस चेतना को

पूर्ण स्वतन्त्रता की अनुभूति हो — यह अनुभूति ही पूर्ण आनन्द की श्रनुभृति है। फिर हम सोचते हैं कि इन हजारों वर्षों में किन्हीं विरेले व्यक्तियों को ही इस पूर्ण स्वतन्त्रता की ग्रनुभृति हुई हो, शेष ग्रसंख्य मानवजन तो यों-के-यों ही रहे हैं। यहां बोधिसत्व के हमे ये शब्द याद म्राते हैं, ''मैने मूनित पाली तो क्या हुम्रा, इस पृथ्वी के मानव तो स्रभी पीड़ित ही है। जब तक इन सबको मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक मैं जीवित रहुंगा।" श्राज योगी श्ररविन्द ने यह साधना की है-यह म्रनुभूति की है कि मानव में (जो एक चेतनामय प्राणी है किन्तु जिसकी चतना ग्रभी तक मुक्त ग्रीर स्वतन्त्र नहीं है) उसकी चेतना का विकास इसी ग्रोर होरहा है कि वह चेतना (Consciousness) बन्धनों से मुक्त होगी, पूर्ण स्वतन्त्र होगी - वह दैवी-चेतना बनेगी। क्या हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि मानव कहानी की गति इसी स्रोर हो ? करोड़ों वर्षों तक 'प्राण' का यही प्रयास रहा है कि वह शरीर जिसमें वह वास करता है-उस शरीर की गति मुक्त हो-स्वतृत्र हो। करोड़ों वर्षों के परीक्षण, परिश्रम के बाद 'प्राण' को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जो पूर्णथा, जो स्वतन्त्रथा, जो मुक्त रूप से हिल-डुल सकताथा। वह शरीर था मानव शरीर; किन्तु उस शरीर में प्राणु के साथ-साथ एक भ्रौर चिन्ता मानव को मिली-वह चिन्ता थी उसकी 'चेतना'। मानव की चेतना मानव को बेचैन रखती है। साथ ही साथ यदि चेतना न हो तो इस सृष्टि की स्थिति ही निरर्थक है-यह हो न हो। जब तक इस सृष्टि को देखने वाली, इसका अनुभव करने वाली 'चेतना' है, तब तक ही इसकी स्थित का, इसकी गित का अर्थ है-अन्यथा कुछ नहीं।

किंतु मानव की यह 'चेतना' बंधन में है, इस पर कुछ दबाव सा रहता है, इस पर कुछ भार-सा रहता है। इसकी गित स्वतंत्र नहीं— निर्द्धत्व यह उल्लिसित नहीं हो पाती, निश्चित यह फूल नहीं उठती। मुक्त यह समस्त सृष्टि को अपने में समा नहीं पाती। 'मानव की कहानी' उस प्रयास की कहानी है-उस प्रगति की कहानी है, जो वह कर रहा है 'चेतना' की मुक्ति की ग्रोर-कि चेतना भार मुक्त हो, एक बार विहंस उठे निश्चिन्त होकर।

किंतु क्या यह स्थित अंतिम स्थित होगी? नहीं! अध्यातमसमाधि (मुक्ति) में मग्न रहते हुए भी इस तथ्य से दृष्टि श्रोभल नहीं
की जा सकती कि इस सृष्टि में पदार्थ और गित (Matter and Motion) अविभाज्य है। तामस से तामस पदार्थ भी, प्रत्यक्ष गितहीन से गितहीन पदार्थ भी अप्रतिहत गित से घूणित असंख्य विद्युदणुओं का एक समूहमात्र है। गित का अर्थ है परिवर्तन; क्षण्-अण् परिवर्तनशीलता ही गित है। परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन ही सृष्टि, परिवर्तन हीनता मृत्यु है, शून्य है। इस परिवर्तन-शीलता में सृष्टि के किसी एक अन्तिम निश्चित उद्देश्य का कुछ भी अर्थ नहीं। इस संसार में यदि कोई आदर्श स्थिति भी ले आये, प्राणीमात्र 'आध्यात्मक' स्वतन्त्रता भी पाले, सृष्टि में 'राम राज्य' भी स्थापित हो जाय-किंतु वह आदर्श स्थित स्वयं प्रति पल परिवर्तनशील होगी। उद्देश्य यदि हो सकता है तो कोई विकासमान उद्देश्य ही हो सकता है—प्रकृति (सृष्टि) और समाज में सिन्निहित (किन्तु अब तक अप्रकट) गुणों की अभिन्यक्ति के साथ साथ युग युग का अपना अपना उद्देश्य।

# उपसंहार

युग युग से धर्म श्रीर दर्शन मानव को यह कहते हुए श्रारहे है कि मनुष्य जीवन सुख दुख का द्वन्द्व होता है।

प्रारम्भ से श्रव तक की मानव कहानी का श्रवलोकन कर श्रीर भविष्य की श्रोर दृष्टि रख, श्राज इस उपरोक्त बात में विश्वास करने से इंकार किया जा सकता है श्रीर यह सोचा जा सकता है कि श्राज कोई कारएा नहीं कि दुख, दर्द श्रीर दिरद्रता जीवन के श्रंग हों ही।

व्यक्ति स्रौर समाज ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन स्वस्थ, सुखी द्यौर प्रसन्न हो । मानव जाति मे ऐसे गुर्गात्मक विकास की संभावना मानी जा सकती है कि वह सुख दुख के द्वन्द्व से मुक्त हो ।

## परिशिष्ट १

# सृष्टि श्रौर मानव विकास का इतिहास-तिथिकम

काल

विवरगा

म्निनिश्चत म्रतीतकाल — म्रादि द्रव्य-पदार्थ का म्रस्तित्व । कौन कह सकता है कि यह स्थिति चेतन थी या म्रचेतन ! म्राज का वैज्ञानिक मत तो यही है कि यह म्र-प्राण, म्न-चेतन द्रव्य था।

म्रसंख्यों वर्ष पूर्व — म्रादि द्रव्य में से नक्षत्र पुंजों, एवं म्रसंख्य नक्षत्रों का उद्भव। शनैः शनैः एक नक्षत्र, हमारे सूर्य का भी उद्भव

२ ग्ररब वर्ष पूर्व —सूर्य से वाष्पिषड रूप में कुछ पदार्थ का पृथक होना; जिनसे ग्रहों का निर्माण होना इन ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी एक ।

२ स्ररब वर्ष पूर्व से होना; जल थल भाग पृथक होना; स्तरीय चट्टानों का शनैः शनैः बनना।

६०-७० करोड़ वर्षे पूर्व — प्रारा का उदय ६० से २० करोड़ वर्ष पूर्व — ''प्रारम्भिक जीव युग'', ग्रति सूक्ष्म निरा-वयवजीव इत्यादि

२० से ६ करोड़ वर्ष पूर्व—"मध्यजीव युग" थलचर सरीसृप प्राणी ६ करोड़ से ५ लाख—"नवजीवयुग" स्तनधारीप्राणी; पक्षी, पशु वर्ष पूर्व — काल ई. पू.

विवरग

५ लाख वर्ष पूर्व से ५० — म्रर्धमानव प्राणी; प्राचीन पाषाणयुगीय सम्यता हजार वर्ष पूर्व तक

५० हजार वर्ष पूर्व-वास्तविक मानव का उदय

५० से १५ हजार वर्ष पूर्व — प्राचीन पाषाण्युगीय उत्तरकालीन पूर्व सम्यता १५ हजार वर्ष पूर्व से — नव पाषाण्युगीय सम्यता; एवं सौरपाषाणी ६ हजार वर्ष ई० पूर्व सम्यता

६०००-२००० ई० पू०---प्राचीन लुप्त, मिश्र, मेसोपोटेमिया, सिंधु, ऋीट सम्यतास्रों का काल

४२४१ मिथ में सौर गराना के अनुसार प्रथम पत्रा

३३०० मिश्र का प्रथम राज्य वंश; फेरा (सम्राट)

३२५० मोहेंजोदाड़ो नगर का प्रारम्भकाल

२७५० सुमेर-ग्रक्काद साम्राज्य का सम्राट सार्गन

२७०० मिश्र का पिरेमिड निर्माण काल

२६६७ चीन का प्रथम सम्राट ह्वांगटी (पीत सम्राट)

२३५७--२२०६ चीनियों के सर्व प्राचीन ग्रंथ-यी-चिन एवं शू-चिन का निर्माण

२१०० बेबीलोन साम्राज्य का सम्राट हम्रबी

२००० कीट के क्लोसस नगर में माइनोस के महल का निर्माण

१३७५ मिस्र का प्रसिद्ध सम्राट इखनातन

६०० यहूदी राजा सोलोमन

लगभग ५०० ग्रीक महाकवि होमर ग्रीर उसका महाकाव्य इलियड; कार्थेज का निर्माण

७७६ प्रथम म्रोलम्पियन खेल

७२२-७०५ असीरिया का प्रसिद्ध सम्राट सार्गन द्वितीय-राजधानी निनेवेह ।

६६८-६२६ श्रसीरिया का प्रसिद्ध सम्राट श्रसुरबनीपाल

ई० पू०

#### विवर्गा

- ६०४-५६१ द्वितीय बेबीलोन साम्राज्य का सम्राट नेबूका ड्रेजार जिसके राज्य काल में यहूदी बेबीलोन पकड़ कर लाये गये।
- ४८६-४३८ यहूदियों का बेबीलोन में प्रवास, जब वे अपने दृष्टाओं, महात्माओं के शब्द संग्रह करने लगे।
- लगभग-६२५-४४५ महात्मा बुद्ध
  - ५५१ चीनी महात्मा कनप्यूसियस का जन्म, लाग्नोत्से का समकालीन
  - ५३८ प्राचीन मेसोपोटेमिया बेबीलोन इत्यादि की परम्परा समाप्त-ईरानी आर्य लोगों का इस देश में आगमन श्रीर प्रभुत्व।
  - ५२० हन्नोन नामक फीनिशियन मल्लाह की जिबरालटर से दक्षिण श्रफीका तट की सामुद्रिक यात्रा
  - ४८० थर्मोपली का युद्ध ग्रीक ग्रौर ईरानियों में
  - ४६६ ग्रीस में पेरीकलीज का काल
  - ४५० प्राचीन म्रलिखित कानूनों के म्राधार पर कुछ रोमन कानुन बनाये गये।
  - ३६६ सुकात द्वारा विषपान
  - ४२७--३४७ प्लेटो (ग्ररस्तू) ग्रीक दार्शनिक
  - ३५६-३२३ ग्रीक सम्राट ग्रलक्षेन्द्र महान
    - ३३१ ईरान में ग्रीक सम्राट ग्रलक्षेन्द्र की विजय
  - २६८-२३२ भारत सम्राट ग्रशोक
    - ३२७ भारत पर ग्रीक ग्रलक्षेन्द्र का ग्राक्रमण
    - २४६ शी हवांगटी चिनवंश का चीन में प्रथम सम्राट (२४६-२०७)

ई० पू०

विवरगा

५१०-२७ रोमन गराराज्य काल

१०२-४४ सीजर रोमन डिक्टेटर

२७ रोमन प्रजातन्त्र का स्रंत, स्रोगस्टस सीजर के नाम से स्रोक्टेवियन प्रथम सम्राट

४ ईसा का जन्म

### ईस्वी सन्

#### विवरग

२६ ईसा को फांसी

७० यरुशलम पर रोमन लोगों का भ्रधिकार

३१३ रोमन सम्राट कोन्सटेनटाइन द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण

२२५ ईसाई धर्म गुरुष्रों का नीसिया में सम्मेलन; ईसाई धर्म का संगठित रूप में निर्माण

३७५-४१३ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य भारत सम्राट

४०५-४११ चीनीयात्री फाहयान का भारत भ्रमण

४८०-५४४ संत बेनेदिवत जिसने ईसाई बिहारों की स्थापना की

४५० रोमन साम्राज्य एवं परम्पराका ग्रन्त, यूरोप में उत्तर से गोथ, वेन्डल, ट्यूटोनिक नोडिंक लोगों का प्रभुत्व प्रारंभ

५६० रोम का सर्व प्रथम पोप ग्रिगोरी

५२७-५६५ पूर्वी रोमन सम्राट जस्टीनियन-''जस्टीनियन कानून'' का संपादन

५७० मोहम्मद, इस्लाम के संस्थापक का जन्म (५७०-६३२)

६२२ मुसलमान (इस्लाम) धर्मकी स्थापना; हिजरी सन्प्रारम्भ .

६३ चीनीयात्री युवानच्यांग की भारत यात्रा; तिब्बत एक राजा के ग्राधीन संगठित

#### विवरगा

६३६-३७ ईरान के ग्रार्य राजाग्रों पर ग्ररबी मुसलमानों की विजय ७१०-११ सिंघ पर ग्ररबी खलीफाग्रों की ग्रोर से मुहम्मदिबन-कासिम का ग्राक्रमरण

७८८ शंकराचार्य का जन्म

७८६-८०६ खलीफा हारुनल रशीद-बगदाद

१० वीं शती तुर्क लोगों का मुसलमान बनना

६१८-६०६ चीन का प्रसिद्ध तांग राज्य वंश

१०६५ हेनरी द्वारा स्वतन्त्र पुर्तगाल राज्य स्थापित

१०६५-१२४६ ऋसेड-ईसाई मुसलमान धर्म युद्ध

१२१७-१६ मंगोल चंगेजखां की विजय यात्रा

१२४८ ग्ररब खलीफाग्रों के नगर बग़दाद एवं ग्ररब खलीफाग्रों की परम्परा का मंगोलों द्वारा खात्मा

१२१५ इंगलैंड के राजा द्वारा मैगनाकार्टा स्वीकृत

७११-१४६२ स्पेन में अरब मुसलमानों (मूरों) की परम्परा

११८१-१२२६ संत फ्रांसिस

१२६५-१३२१ इटली का महाकवि दांते

१३४०-१४११ इङ्गलैड का कवि चॉसर

१४५३ पूर्वी रोमन साम्राज्य के श्रंतिम स्थल कुस्तुनतुनिया पर तुर्को का श्रधिकार, रिनेसॉ की परम्परा प्रारम्भ श्रौर गतिशील

१४४६ प्रथम बार यूरोप में मुद्रगालयों का प्रचलन

१४५४ लेटिन भाषा में पहली बाइबल मुद्रित की गई।

१४७४ इटली के टोस्कानेली ने तत्कालीन दुनिया का चार्ट तैय्यार किया ।

१४६२ कोलम्बस द्वारा ग्रमेरिका की खोज

१४६८ वास्कोदगामा ग्रफीका का चक्कर काटकर भारत ग्राया। ग्राधुनिक काल में पच्छिम का भारत से प्रथम सम्पर्क

विवरगा

१५०० पेड्रो द्वारा ब्राजील की खोज

१५१६ कोर्टेज द्वारा मेक्सिको की खोज

१५१८ पुर्तगाली नाविक मगेलन ने जहाज में दुनिया की परिक्रमा की

१५३० पिजारो द्वारा पीरु की खोज

१५७७ इङ्गलैंड के फ्रांसिस ड्रेक द्वारा विश्व-परिक्रमा

१४७३-१५४३ पोलेंड का विज्ञानवेत्ता कोपरिनकस

१४६४-१६४२ इटली के विज्ञानवेत्ता गेलिलियो

१६४२-१७२६ इंगलैंड का विज्ञानवेत्ता न्यूटन

१६६२ लंदन में रोयल सोसाइटी की स्थापना

१६०५-७२ थोमसमूर 'यूटोपिया' के रचयिता

१५६१-१६२६ फ्रांसिस बेकन इंगलैड के साहित्यिक श्रीर दार्शनिक, वैज्ञानिक।

१५६६-१६५० देकार्त (Descartes) फ्रांस के दार्शनिक

१२०६-१५२६ दिल्ली में सुल्तानों का राज्य

१४८५-१५३३ चैतन्य-वंगाल का संत कवि

१४६८-१५४६ मीरा-संत कवियित्री

१३६६-१५१८ कबीरदास-संत कवि

१४६६-१५३८ नानक

१४८३-१५६३ सूरदास- "

१५३२-१६३३ तुलसीदास- ,,

१५२६ भारत में बाबर द्वारा मुगल राज्य की स्थापना

१५५६-१६०५ भारत सम्राट ग्रकबर

१५५८-१६०३ इङ्गलैंड की साम्राज्ञी एलिजाबेथ

१५६४-१६१६ शेक्सपीयर

१५४२ प्रथमबार यूरोपीय लोगों का जापान से सम्पर्क

विवरण

१४८३-१५४६ लूथर घार्मिक मुधारक

१४६७ द० भ्रमेरिका में ब्राजील की राजधानी राइडेजेनेरो की स्थापना

१५२२ स्वीडन का पृथक राज्य स्थापित होना

१५८८ स्पेनिश ग्रर्मडा की हार, समुद्र में इङ्गलैंड का प्रभुत्व

१६२० पिलग्रिम फादर्स का मेफ्लावर जहाज में भ्रमेरिका के लिये प्रस्थान

१६२८ पालियामेंट का ग्रधिकार पत्र इङ्गलैंड के राजा द्वारा स्वीकत

१६४८ यूरोप में वेस्टफेलिया की संधि

१६४४ चीन में मंचु राज्यवंश की स्थापना

१६८८ इङ्गलैंड में क्रांति, पालियामेंट का प्रभुत्व स्थापित

१६८२ पीटर महान रूस का शासक

१६६१-१७१५ फांस का लुई १४वां

१७५७ प्लासी की लड़ाई

१७५०-१८५० श्रीद्योगिक ऋांति

१७६५ इङ्गलैंड में सर्वप्रथम भाप इंजन

१७८५ ,, ,, ,, ,, का कपड़े की मील में प्रयोग

१७६४-७५ कताई, बुनाई की मशीनों का स्राविष्कार

१७८६ मेनचेस्टर में सर्व प्रथम कपड़े की मील स्थापित

१८०७ जहाज में सर्व प्रथम भाप इंजन का प्रयोग भ्रमेरिका में

१८०६ पहले स्टीपर ने श्रटलांटिक महासागर पार किया

१८२५ दुनिया की सर्व प्रथम रेल इङ्गलैंड में बनी

१८२७ दियासलाई का भ्राविष्कार

१८३१ इङ्गलैंड में डायनमो का भ्राविष्कार

१८३५ सब से पहिले तार की लाइन लगी

#### विवरगा

१८५१ सर्व प्रथम इङ्गलैंड भ्रौर फांस के बीच केबलग्राम (तार)

१८७६ टैलीफोन का सर्व प्रथम प्रयोग

१८७८ सवं प्रथम बिजली द्वारा रोशनी

१८८० पेट्रोल की खोज

१८६६ इटली के मार्कोनी द्वारा वायरलेस का म्राविष्कार

१८७६ एडीसन द्वारा ग्रमेरिका में ग्रामोफोन का ग्राविष्कार

१८६३ चलचित्र का ग्राविष्कार

१८६८ मेडम क्यूरी द्वारा रेडियम का म्राविष्कार

१६०२ रेडियो द्वारा प्रथम संवाद ग्रहण

१६०३ म्रमेरिका में सर्व प्रथम वायुयान उड़ान

१६२६ इङ्गलैंड में टेलीवीजन का ग्राविष्कार.

१७५६-६३ यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध; पेरिस की संधि

१७७६ ग्रमेरिका द्वारा स्वतन्त्रता की घोषणा

१७८७ ग्रमेरिका के शासन विधान का निर्माण

१७८६ फांस की राज्य क्रांति

१७६६–१८१५ नेपोलियन का उत्थान पतन; १८१५ वाटरलू का युद्ध

१८०१ लेमार्क का विकास सिद्धान्त

१८०२ डाल्टन का परमाणु सिद्धान्त (ग्रटोमिक थ्योरी)

१८१५ वियेना की कांग्रेस

१८२१-२६ टर्की के विरुद्ध ग्रीस का स्वतंत्रता युद्ध

१८३६-४२ चीन भ्रौर इङ्गलैंड का स्रफीम युद्ध

१८१६ इङ्गलैंड में सर्व प्रथम फेक्ट्री कानून

१८१८-८६ कार्ल मार्क्स

१६४८ कोम्युनिस्ट मेनीफ़्रेस्टो

१८३०-४८ यूरोप में जनतन्त्रवादी क्रांतियां

१८२४ दक्षिए। धमेरिका के उपनिवेश स्पेन से स्वतन्त्र

#### विवरगा

१८५३ भारत में सब से पहली रेलवे लाइन

१८५७ भारतीय गदर; कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित

१८५६ डारविन का ''स्रोरिजन भ्रॉफ स्पी सीज'' ग्रंथ

१८६४ फर्स्ट इन्टरनेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ)

१८८५ राष्ट्रीय महासभा–भारतीय कांग्रेस

१८६२ ग्रमेरिका में कानून द्वारा दास प्रथा समाप्त

१८६१ इटली का एकीकरण-इटली का प्रथम राजा विकटर इमेन्युश्रल

१८७० इटली की स्वतन्त्रता भ्रीर एकीकरण

१८७१ जर्मनी का एकीकरएा

१८६०~६५ म्रब्राहिम लिकन म्रमेरिका का राष्ट्रपति

१८६६ स्वेज नहर का खुलना

१८६९-१९४८ महात्मा गांधी

१८७०-१६२४ लेनिन

१८७२-१६५० अरविंद

१८३३-१६०२ रामकृष्ण परमहंस

१८६८ जापान में मेजी पुनस्थापन

१८६० म्रिखिल विश्व यहूदी संगठन की स्थापना, बेसल स्वीटजरलैंड में

१८६४-६५ प्रथम चीन जापान युद्ध; फार्मूसा श्रीर कोरिया जापान के ग्राधीन

१६०४-५ रूस जापान युद्ध में रूस की हार

१६०५ नोर्वे का स्वतन्त्र राज्य स्थापित

१६०७ ईराक में वैधानिक राजतन्त्र स्थापित

१६०६ ग्रमरीकन यात्री पियरी द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज

इस्वी सन्

#### विवर्गा

१६११ एमंडसन द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज

१६१२ चीन में सनयातसन द्वारा प्रजातन्त्र स्थापित

१६१७(नवंबर७) रूस की साम्यवादी क्रांति

१६१७ बेलफर घोषणा, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि फिलस्तीन में यहूदियों का राष्ट्रीय घर होना चाहिये

१६१४-१८ प्रथम विश्व महायुद्ध

१६१६ वर्साई की सिध; राष्ट्रसंव की स्यापना, रूस में थर्ड इंटरनैशनल का संगठन

१६२० (जनवरी १६) जैनेवा में राष्ट्रसंघ की प्रथम बैठक

१६२२ टर्की में जनतन्त्र की स्थापना; खलाफत का ग्रन्त

१६२२ आयरलैंड में आइरिश की स्टेट की स्थापना; इटली में मसोलनी की फासिस्ट सरकार स्थापित

१६२५ सनयातसन की मृत्यु के बाद चांगकाईशेक चीन का अधिनायक

१६२६ अरब ग्रीर यमन में स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना

१६२८ केलोग संधि युद्ध विसर्जन के लिए; न्यूयोर्क शहर में प्रथम बोलते चित्रपट का प्रदर्शन

१६२६-३३ विश्व में भ्रार्थिक संकट

१६३३ हिटलर जर्मनी का भ्रधिनायक घोषित

१६३४ इटली का ग्रबीसीनिया पर कब्जा

१६३६ स्पेन में फ्रोंको का ग्रधिनायकत्व स्थापित

१६३७ चीन पर जापान का स्नाक्रमण प्रारम्भ

१६३६-४५ द्वितीय महायुद्ध (१ सितम्बर ३६ से १४ अगस्त १६४५) २६ जून १६४५ सेन फ्रांसिसको सम्मेलन एवं संयक्त राष्ट्र संघ

११६४५ सन फासिसका सम्मलन एव सयुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना

#### विवरण

१५ ग्रगस्त१६४७ भारत स्वतन्त्र; १४ ग्रगस्त **४**७ पाकिस्तान नया राज्य स्थापित

१४ मई १६४८ इजराइल एक नया राष्ट्रीय राज्य स्थापित; बरमा स्वतन्त्र

२७दिसंबर१६४६ हिंदेशिया स्वतन्त्र

१६४५-४६ चीन में गृह युद्ध

१६४६ चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना

फर्वरी १६५० रूस चीन संधि

२४ जून १६५० कोरिया युद्ध प्रारम्भ-२७ जून १६५३ को समाप्त।

१६४६ उत्तर ग्रटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का निर्माण

१६४६ नई दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मेलन

१६५१ लिबिया इटली साम्राज्य से मुक्त

१६५३ शरप्पा तेनसिंह द्वारा एवरेस्ट चोटी पर सर्व प्रथम विजय

१९५३ मिश्र का बादशाह ग्रपदस्थ, गरातंत्र स्थापित

१९४४ जेनेवा कांफ्रेंस-कोरिया युद्ध बंदी रेखा पर विचार करने के लिए

१६५४ हिन्दचीन फैंच साम्राज्य से मुक्त

१६५४ (सितंबर) दक्षिण-पूर्वीय-एशिया संधि संगठन (सीटो) का निर्माण

१६५५ (२४ जनवरी) बगदाद संधि (मध्य-पूर्व रक्षा संगठन)

१६५५ (४ जून) वारसा-संघि (यूरोप के द साम्यवादी देशों का प्रतिरक्षा संगठन)

१६५५ ट्यूनीसिया फांस साम्राज्य से मुक्त

,, वांडुंग कान्फोंस-एशिया श्रफीका देशों का सम्मेलन

" सूडान ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त

#### विवरगा

- १९४५ (१५ मई) ग्रास्ट्रिया से रूस, ग्रमेरिका, ब्रिटेन ग्रौर फांस ने युद्ध कालीन फौजें हटालीं एवं ग्रास्ट्रिया स्वाधीन ग्रौर तटस्थ देश घोषित किया गया
  - ,, (जुलाई) जेनेवा कान्फ्रेंस (उच्च स्तरीय कान्फ्रेंस) जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजन हावर, रूस के प्रधानमंत्री बुलगानिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ईडन एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री एडगर फेवर का सह-ग्रस्तित्व श्रीर निशस्त्रीकरए। पर विचार विनिमय
  - " (२६ जुलाई) स्वेज नहर का राष्ट्रीयकररा मिश्र के राष्ट्रपति नासर द्वारा
  - " (श्रगस्त) जेनेवा में विश्व के वैज्ञानिकों का भारायिक सम्मेलन
  - " (२६ ग्रक्टूबर) स्वेज नहर युद्ध प्रारंभ—मिस्न पर ं इजराइल द्वारा ग्राक्रमण
  - ,; (६ नवम्बर) इङ्गलैंड, फांस ग्रौर इजराइल को रूस की धमकी पर स्वेज नहर युद्ध बंद

१६५६ मोरक्को फ्रांस साम्राज्य से मुक्त

१६५७ गोल्डकोस्ट ब्रिटिश राज्य से मुक्त-नया नाम घना

- ,, मलाया ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त
- " (६ मार्च) मध्यपूर्व के लिए ग्राइजनहावर सिद्धान्त संबंधी सीनेट द्वारा ग्रधिनियम स्वीकृत (साम्यवादी विरोधी सिद्धान्त)
- " (३० ग्रगस्त) रूस द्वारा ग्रन्तर्महाद्विपीय विध्वंसक ग्रस्त्र (ग्रंतिम युद्धास्त्र) का निर्माण
- " (५ भ्रक्टूबर) रूस द्वारा मानवकृत उपग्रह का निर्माण (यह उपग्रह पृथ्वी से ५५० मील ऊपर १८२०० मील

#### विवरण

प्रतिघंटा के वेग से पृथ्वी के चारों श्रोरं धूम रहा है)— (१५ अक्टूबर तक का समाचार)

१६५७-३ नवम्बर रूस द्वारा दूसरा मानव-कृत उपग्रह (स्पुटनिक) दुनिया में सबसे पहली बार एक जीवित प्राणी (कुत्ता) के साथ छोड़ा गया। स्पुटनिक का वजन १४ मएा; पृथ्वी से १०५६ मील ऊपर; पृथ्वी के चारों ग्रोर घूमने का वेग १८००० मील प्रति घटा

१६५७-६नवम्बर अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में कोम्यूनिज्म (रूस) के विरुद्ध विश्वसंगठन का निर्माण ।

# परिशिष्ट २

## सन् १६५६ की दुनिया

मानव जनसंख्या—लगभग २ ग्ररब ४० करोड़ (२,४००००००००)। दुनिया में भिन्न भिन्न धर्म, भाषा, राजनैतिक एवं ग्राधिक संगठन, कितु दुनिया के सब देश रेल, तार, डाक, जहाज, वायुयान, रेडियो द्वारा निकट रूप से सम्बन्धित, एवं परस्पर इतना निकट सम्पर्क कि सब एक दूसरे के ज्ञान विज्ञान, सम्यता ग्रीर संस्कृति से श्रवगत हैं, ग्रीर उनमें इतना ग्रधिक मेल मिलन होरहा है मानो सारी दुनिया की सम्यता, एवं संस्कृति एक बनने जारही हो—मानो एक विश्व समाज की ग्रोर गित हो। किंतु, इस गित के ग्रागे लगा हुगा है 'युद्ध' का एक प्रश्न सूचक "चिन्ह"?

वर्तमान मानव-इतिहास की गतिविधि को समक्ताने के लिये १९५६ में भिन्न भिन्न देशों के राजनैतिक, ग्राधिक संगठन का रूप नीचे सूचियों में दिया जाता है। उसी के ग्रनुसार मानचित्र भी दिये जाते है।



| नकशे<br>में<br>संस्या | १६५६ में<br>एसिया<br>महाद्वीप                  | लगभग<br>जन संस्था  | प्रमुख धर्म            | प्रमुख भाषा          | प्रमुख व्यवसाय                              | राजनैतिक<br>संगठन का<br>ह्व | ग्नाधिक<br>संगठन<br>का रूप  | विशेष                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ~                     | चीन<br>(मंजूरिया,<br>तिब्बत,<br>सिक्यांग, इनर- | ४० करोड            | बोद्ध, कन-<br>फ्यूसियन | बी मी                | कृषि, यांत्रिक<br>उद्योग की ग्रोर<br>उन्मुख | जनवादी<br>गरातंत्र          | साम्य-<br>वादी              | १९४९ में साम्य-<br>बादी सरकार<br>स्थापित     |
|                       | मगालया<br>सहित)<br>झाउटर<br>मंगोलया            | १० लाख             | बोद्ध लामा             | मंगोलियन<br>( रूसी   | चौपाये पालन                                 |                             | £                           | १६२१ के पहिले<br>चीन का प्रांत               |
| P                     | भारत                                           | ३५ करोड़<br>६८ लाख | हिन्द<br>इन्द          | वर्षा माला<br>हिन्दी | कृषि, यांत्रिक<br>उद्योग की भ्रोर           | गसातंत्र                    | पू <sup>ंजी</sup> -<br>वादी | १६४७ से मंग्रेजी:<br>साम्राज्य से मुक्त      |
| W.                    | जापान                                          | ६ करोड             | का हिं                 | जापानी               | प्रगात<br>कृषि, एवं<br>गांत्रिक उद्योग      | वैधानिक                     | £                           | १६४५ से झमेरिका.<br>का बाबकोस                |
| >>                    | पाकिस्तान                                      | ७ करोड़<br>४८ लाख  | इस्लाम                 | ران<br>درا<br>درا    | अपि<br>अपि                                  | जनतत्र                      | 2                           | ना हरपना<br>१६४७ में एक<br>नया राज्य स्थापित |
|                       |                                                |                    |                        |                      |                                             |                             | -                           |                                              |

| or . | हिंदेशिया<br>(सुमात्रा,<br>बावा, बोनियो,<br>सीलीबोज,<br>इत्यादि द्वीप) | ७ करोड़<br>८० लाख | इस्लाम,<br>बौद्ध, एवं<br>प्राचीन बहु-<br>देववाद | इन्डोनेशियन<br>(चीनो एवं<br>भारतीय<br>प्रभाव) | कृषि एवं<br>खनिज | गरातंत्र             | पूरंजीवादी | १६४६ में डच<br>पराधीनता से<br>मुक्त    |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------------------|
| ψ×   | हिन्दचीन<br>१. कम्बोडिया                                               | ४० लाख            | (होनयान-<br>बौद्ध )                             | स्थानीय<br>बोलियां                            | ঙ্গবি            | राजतंत्र             | \$         | १६५४ में फांसीसी<br>साम्राज्य से मुक्त |
|      | २. लाश्रोस                                                             | २० लाख,           | 2                                               | £                                             | ī                | t                    | 36         | 6                                      |
|      | ३. वियटमिन                                                             | १ करोड़<br>३० लाख | £                                               | £                                             | कृषि एवं स्निन   | जनवादी-<br>गरातन्त्र | साम्यवादी  | £                                      |
| 5    | ४. वियटनाम                                                             | १६ लाख            | टाम्रोइज्म<br>(बहुदेवदाद)                       | æ                                             | क्ष<br>बि        | गर्यातन्त्र          | पूंजीवादी  | E                                      |
| Þ    | कारिया<br>१. उत्तर<br>कोरिया                                           | ६० लाख            | बीद                                             | कोरियन                                        | ऋषि              | जनवादी-              | साम्यवादी  | १६४८ से स्वतन्त्र                      |
|      | र. दक्षिय<br>कोरिया                                                    | १ करोड़<br>६० लाख | "                                               | 33                                            | 33               | ग्रातन्त्र           | पू जीवादी  |                                        |

| ս                                      | टर्की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २ करोड़           | इस्लाम      | टिकश                        | कृषि              | गस्तित्र             | प् जीवादी राज्य का एक                              | खिटा          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| W                                      | बर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १० लाख<br>१ करोड़ | <u>জু</u>   | बर्मी                       | कृषि एवं तेल      | <u> </u>             | सा भाग यूरोन में                                   | म<br>च        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह० लाख            |             |                             |                   | :                    |                                                    | दिश           |
| °                                      | फिलीपाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १ करोड़           | ईसाई        | फिलोपिनो,                   | ऋषि               | गर्यातन्त्र          | ्राम्राज्य से मुक्त<br>पूजीवादी १६४६ में भ्रमेरिका | मृक्त<br>रिका |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७० लाख            |             | स्पेनिश, एवं<br>कई बोलियां, |                   |                      | से स्वतन्त्र                                       | E             |
| ************************************** | स्याम(थाईलैंड) १ करोड-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १ मरोड-           | रू<br>चि    | स्यामी                      | ऋषि               | वैधानिक-             |                                                    |               |
| ,                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>५० लाख</b>     |             |                             | ,                 | राजतन्त्र            |                                                    |               |
| 2                                      | ईरान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १ करोड़-          | इस्लाम      | फारसी                       | कृषि, पेट्रोल     |                      |                                                    |               |
| m                                      | श्चफगानिस्तान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १० लाख<br>१ करोड- |             | पडनो                        | कपि (फल)          |                      | and and a fine                                     |               |
| ,                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 MIRE           | 2           | -                           | (1.11) 112        | r                    | 35                                                 |               |
| >0<br>***                              | साग्नदी भरव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७० लाख            | 2           | झरबी                        | " (तेल)           | 12                   | ॥ १६२६ में स्वतंत्र                                | बतंत्र        |
| <b>અ</b>                               | लंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दर् लाख           | बौद, हिन्दू | सिहली                       |                   | श्रौपनिवेशिक         | १६४८ में ब्रिटेन                                   | हेन           |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                             |                   | जनतन्त्र             |                                                    |               |
| <b>₩</b>                               | नेपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>द</b> ६ लाख    | हुन<br>इन्  | हिन्दी                      |                   | राजतन्त्र            | भारत का यंग                                        | <u>t=</u> '   |
| 9 ~                                    | इराक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५० लाख            | इस्लाम      | श्ररबी                      | कृषि ,एवं पेट्रोल | वंधानिक<br>राजतन्त्र | १९६३२ म डि                                         | ब्रह्म        |
|                                        | The state of the s |                   |             |                             |                   |                      |                                                    |               |

| में।<br>बिटिश                             |                   | पराधीन      | £             | श्ररबी          | इस्लाम              | द लाख    | ग्रदन एवं<br>समीपस्थ प्रदेश | ۲.<br>۲   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| पूर्वी भाग श्रास्ट्रे-<br>लिया के मंग्सगा |                   | उपनिवेश     | The second    | निगपाल-<br>निशन | ब्दैववाद            |          |                             | •         |
| पश्चिमी भाग डच,                           |                   | पराधीन      | ऋषि           |                 | म्रादिकालीन         | २० लाख   | न्यूपिनी                    | >°<br>'Y' |
| गहल सारायाका<br>एक अस्स                   | 7<br>7<br>7<br>70 | K. D. D.    | 14, 43<br>4   | ٠<br>١          | इसाई                |          | <del>-</del>                | 5         |
| न <b>।</b><br>१                           |                   |             | ا             | ,               |                     | 2        | 1                           | ,         |
| स सः+थवादा<br>चीनकी संरक्षता              |                   | ग्रातन्त्र  |               |                 |                     |          |                             |           |
| विसम्बर १८४०                              | मा स्तव व         | र<br>र<br>र | कार,याक्यावन  | 10000           | माद्ध(यामा) ।पञ्जता | 2        | 7                           |           |
|                                           |                   |             |               |                 |                     |          | (                           |           |
| ていたと はんしん                                 | •                 | ·           |               | ;               |                     |          |                             |           |
| राज्य स्थापित<br>१९३५ में स्वतत्त्र       |                   | Transa      |               | सरबो            | इस्लाम              | १० लाख   | यमन                         | ~         |
| १६४८ में नया                              | •                 | :           | कृपि          | यहदी            | य<br>श्रुदी         | १४ लाख   | इजराइल                      | o<br>o    |
| स्वतंत्र                                  | =                 |             | five free     |                 |                     |          |                             |           |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     |                   | K. E. H.    | *fr 17.3      | 413.27          | TIME 2              | 3.0 8178 | मीरिया                      | ~         |
| मुक्त १९५७ मे                             | ;                 |             |               |                 | बीद, हिन्द          |          |                             | ,         |
| पू जीवादी ब्रिटिश साम्राज्य से            | पू जीवादी         | वैधानिक     | कृषि एवं खनिज | मलायन           | इस्लाम,             | ५० लाख   | मलाया                       | r<br>S    |
| 3002                                      |                   |             |               |                 |                     |          |                             |           |
| 9000                                      |                   |             |               |                 |                     |          |                             |           |

| जातिया                                                                |           |                               |                |                  |                 |                |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|----------|
| ब्रिटिश, मूल<br>निवासी कई काली<br>जातिया                              | ţ         | 6                             | 8              | <b></b>          | \$              | <b>५</b> ० लाख | भास्ट्रेलिया | er<br>ev |
| ब्रिटिश; मूल<br>निवासी मावरी                                          | *         | श्रौपनिवे<br>शिक<br>जनतन्त्र- | कृषि, भेड़पालन | <b>सं</b> ग्रेगी | क्<br>सार्क     | २० लाख         | न्यूजी लेंड  | u<br>u   |
| भारत का संग                                                           |           | :                             |                | हिन्दी           | हिन्द<br>इन्द्र | ४ लाख          | भूटान        | 9        |
| राजतन्त्र पूंजीवादी द्वितीय महायुद्ध<br>के बाद १६४६ में<br>स्वतन्त्र। | पू जीवादी | राजतन्त्र                     | कृषि           | मरबी             | इस्लाम          | १४ लाख         | जोडंन        | w<br>r   |



| राजनैतिक मार्थिक<br>संगठन संगठन विशेष<br>का रूप का रूप | ग्रातन्त्र पूजी अफीका का स्वतंत्र<br>वादी देश १९५३ से पहिले<br>कैसारिक गाउनज | राजतन्त्र ,, प्राप्ता | जनतत्त्र १९ ११ | भौपनिवे-<br>शिक जनतंत्र | पराधीन " "          | गर्गतन्त्र ,, १६५५ में स्वतन्त्र | अनतन्त्र १९६५७ में स्वतन्त्र |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| प्रमुख<br>ह्यवसाय                                      | वि                                                                           | \$                    | 2              | कृषि खनिज               | कृषि भौर<br>खनिज    | ऋषि                              |                              |
| प्रमुख भाषा                                            | श्ररबो                                                                       | निग्रोभावा            | नियो           | श्रंप्रजी               | कोई नियो<br>भाषा    | भरव भौर<br>निम्मे                | नियो<br>नियो                 |
| प्रमुख धर्म                                            | इस्लाम                                                                       | ईसाई                  | नियो           | ईसाई                    | म्रादिकालीन<br>धर्म | नियो                             | म्नादिनियो<br>धर्म           |
| लगभग<br>जन संस्पा                                      | २ करोड                                                                       | १ करोड़<br>२४ लाख     | ३० लाख         | १ करोड़<br>१० लाख       | २ करोड़             | ७० लाब                           | ४० लाख                       |
| झफीका                                                  | मिश्र                                                                        | श्रबीसीनिया           | लिबेरिया       | दक्षिए। श्रफीका<br>संघ  | नाईजीरीया           | सुडान                            | गोल्डकोस्ट<br>(घना)          |
| नकशे<br>में<br>संख्या                                  | ~                                                                            | r                     | w              | >>                      | <b>ə</b> <          | U                                | 9                            |

| ्रित्र ।<br>ब्रिटिश | ;        |                             |                      | "<br>फ्रांस का राज्य               | १६५६ में स्वतन्त्र<br>फ्रांस का राज्य | F 5                                             | १६५५ में स्वतन्त्र |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| पूंजीवादी           |          |                             | 2                    | * *                                |                                       |                                                 | 35                 |
| पराधीन              | उपानवश   | : 2 2                       | •                    | 2 2                                | गए।तन्त्र<br>पराघीन<br>उपनिवेश        | 2 2                                             | गर्णतन्त्र         |
| ऋपि                 |          | : : :                       |                      | s <b>s</b>                         | फल ग्रौर कृपि<br>"                    | कृषि खनिज<br>कृषि                               | फल और कृषि         |
| निग्रो              | 2        | ••<br>श्ररबी                | नियो                 | म<br>सरब,<br>नियो                  | मरब <u>ो</u><br>"                     | निग्रो<br>निग्रोभाषा                            | झरबी               |
| म्रादि नियो         | a म<br>क | इस्लाम                      | श्रादिनिग्रो<br>धर्म | "<br>श्रादिकालीन<br>धर्म           | इस्लाम                                | नियो<br>नियो धर्म                               | इस्लाम             |
| ४० लास              | ४० लाख   | ३० लाख<br>४ लाख             | ३ लाख                | २ लाख<br>१ करोड़<br>४० लाख         | ७४ लाख<br>७४ लाख                      | ४० लाख<br>३५ लाख                                | ३० लाख             |
| पूर्गन्डा           | केनया    | र्होडेशिया<br>ब्रिटिशसोमाली | लंड<br>बेचुमानालैड   | मेस्बिया<br>फ्रेंचपच्छिमी<br>मफीका | मोरोक्को<br>मलजीरिया                  | मेडागास्कर<br>फ्रॅंच इक्वेटोरि-<br>यल स्रफ्रीका | ट्यूनिशिया         |
| n                   | ω        | 2 %                         | ~                    | m >0                               | ev ev<br>24 m.                        | ງ ປ<br><b>~</b> ~                               | ₩<br>•~            |

| 2808                                        |           |                     |               |                    |                     |         |                         | 1         |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------------|-----------|
| दक्षिण प्रफीका<br>संघ के संरक्षण में        |           | उपनिवेश             | £             | कोई निग्रो<br>भाषा | म्रादिकालीन<br>धर्म | ३ लाख   | दक्षिए। पच्छिम<br>अफीका | er<br>er  |
| १६५७ में घना स्वतंत्र<br>राज्य में मस्मिलित | 2         | जनतंत्र             | £             | निग्रो             | नियो                | ४ लाख   | टोगोलैंड                | 8         |
|                                             | ĸ         |                     | •             | भरब                | इस्लाम              | १३ लाख  | सोमालीलैंड              | n<br>n    |
| इटली के सरक्षा                              | <b>2</b>  | शासना देश           |               | निग्रो             | निग्रो              | ६० लाख  | टंगनयाका                | 9         |
| इटली का राज्य<br>खिटेन के संरक्षण में       | ĸ         |                     | ऋषि           | भरब                | इस्लाम              | ६ लाख   | इरोट्ट्रिया             | O.<br>D.  |
|                                             | r         |                     | रबर           | निग्रो             | नियो                | ३ लाख   | पोच् गीजागनी            | 34        |
| पूर्तमाल का राज्य                           |           |                     |               | भाषा               | धम                  |         | श्रंगोला                |           |
| म्रादिवासियों पर                            | r         | •                   | ऋषि           |                    | धादिकालीन           | ३५ लाख  | पुर्तगाली               | <u>بر</u> |
| पुर्तगाल                                    | £         | 2                   | चीनी, नारियल  | नियो               | नियो                | ५० लाख  | मोजंबीक                 | er<br>67  |
| वेलजियम का<br>शासन                          |           | पराधीन<br>उपनिवेश   | कृषि यूरेनियम | कोई निग्रो<br>भाषा | म्रादिकालीन<br>धर्म | १ करोड़ | बेलीजियनकोंगो           | 5         |
| १६५१ में स्वतंत्र                           | ž         | गर्एतंत्र           | £             | भरब                | इस्लाम              | १० लाख  | लिबिया                  | ~         |
| फ्रांस का राज्य                             | <b>2</b>  | पराधीन<br>उपनिष्ठेश | ऋषि           | निग्रो             | नियो                | द लाख   | फ़ेंचगिनी               | 8         |
|                                             | प् जीवादी |                     |               |                    |                     |         |                         |           |

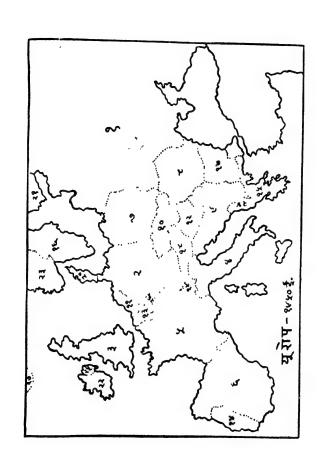

| नकशे<br>में<br>संख्या | मूरोप             | लगभग<br>जन संख्याः          | प्रमुख धर्म     | धर्म प्रमुख भाषा | प्रमुख व्यवसाय                  | राजनैतिक<br>संगठन का रूप | राजनैतिक प्राधिक<br>संगठन का रूप संगठन का रूप | विशेष                                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ~                     | हस                | १६ करोड़                    | ्ड<br>साइ<br>इस | स्सी             | कृषि, यांत्रिक<br>उद्योग        | जनवादी<br>गर्गातंत्र     | साम्यवादी                                     | इसमे एशियाई रूस<br>भी सम्मिलित है     |
| n                     | जर्मनी            | ७ करोड़                     | z               | जर्मन            | यांत्रिक उद्योग                 | गरातंत्र                 | साम्यवादी                                     | १. पूर्वी जर्मनी<br>२. महिल्ली जर्मनी |
| m                     | हैं<br>स्टेश<br>स | ४ करोड़                     | £               | श्रंग्रेजी       | ĸ                               | वैधानिक                  | पू जावादा<br>पू जीवादी +                      | र. पश्चमा जनग                         |
| >•                    | इटली              | ४ करोड़<br>७० लाख           | E               | इटालियन          | कृषि, यांत्रिक<br>उद्योग (रेशमी | र.जित्य<br>जनतत्र        | तमाजवाद<br>प्रजीवादी                          |                                       |
| ×                     | फांस              | ४ करोड़                     | 2               | र्म<br>भ         | बस्त )<br>••                    |                          |                                               |                                       |
| w                     | स्पेन             | र करोड़                     | =               | स्पेनिश          | कृषि भेड़ पालन                  | एकतंत्र                  | 3                                             | डिक्टेटरशिष                           |
| 9                     | पोलेंड            | ६० लाख<br>२ करोड़<br>४० लाख | r               | पोलिश            | ঙ্গদি                           | गसातंत्र                 | साम्यवाद<br>की श्रोर                          | रूस के प्रभाव .<br>क्षेत्र में        |
|                       |                   |                             |                 |                  |                                 |                          |                                               |                                       |

|        | रुमानिया       | ~      | करोड    | ईसाई     | हमानियन       | क्रषि पश्चपालन | गसातंत्र | साम्यवादी |                           |
|--------|----------------|--------|---------|----------|---------------|----------------|----------|-----------|---------------------------|
|        |                | 8      | लाख     |          |               | 9              |          | की ग्रोर  |                           |
| -      | यूगोस्लेविया   | ~      | १ करोड़ | 2        | सेब्रोकोट     | ক্সবি          |          |           |                           |
|        |                |        | लाख     | :        |               |                | :        |           |                           |
|        | जंकोस्लोवेक्या |        | करोड़   | 2        | <b>এ</b><br>জ |                | :        |           |                           |
|        |                | × 0    | लाख     | 1        |               | :              |          |           |                           |
|        | होलेंड         | ~      | करोड    | :        | डच            | कृषि यांत्रिक  | वैधानिक  | पू जीवादी |                           |
|        |                |        |         | :        |               | उद्योग         | राजतत्र  |           |                           |
|        | हंगरी          | ×      | लाख     | :        | हंगरियन       | कृषि           | जनतत्र   | साम्यवाद  | ह्म के प्रभाव क्षेत्र में |
|        |                |        |         | :        | (मंगोल)       |                |          | की म्रोर  |                           |
|        | बेलजियम        | ů      | लाख     | <b>.</b> | फेच एव        | कृषि यांत्रिक  | वैधानिक  | पू जीवादी |                           |
|        |                |        |         |          | जर्मन         | उद्योग         | राजतंत्र | ,         |                           |
| ×      | पुर्तगाल       | ņ      | लाख     |          | पुतंगाली      | ऋषि            | जनतंत्र  | *         |                           |
|        |                |        |         |          |               |                | 4        |           |                           |
|        | ग्रोस          | *<br>タ | लाख     | •        | শ্ৰক          |                | वंधानिक  | •         |                           |
|        |                |        |         |          |               |                | राजतंत्र |           |                           |
|        | स्वीडन         | စိ     | लाख     | 2        | स्वीडिश       | कृषि कागज      | =        | 2         |                           |
|        | (              |        | 44      |          | (             | उद्योग         | ٠        |           | ,                         |
| ອ<br>∾ | बलगेरिया       | စ္     | लाख     | •        | बलगीरयन       | कृषि, पशुपालन  | गरागित्र | साम्यवाद  | रूस के प्रभाव क्षेत्र म   |
|        |                |        |         |          | (मगोल)        |                |          | की म्रोर  |                           |

| कि गएतन्त्र पूंजीवादी १६५६ में मित्र<br>राष्ट्रों के संरक्षण |                 |               | ी गरातन्त्र ,,  | ालन ग्रातन्त्र ,, |                           | he -                   | गरातन्त्र<br>परतन्त्र प्जीवादी ब्रिटिश | वैधानिक ",,<br>राजतन्त्र | " आइसलैंड मीर डेन-<br>मार्क का एक राजा |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| कृषि, यांत्रिक<br>उद्योग                                     | यांत्रिक उद्योग | कृषि, पशुपालन | कृषि, मछली      | कृषि, पशुपालन     | क्रिंप, कागज<br>उन्होंस   | ड्याग<br>कृषि, पशुपालन |                                        |                          | कृषि ग्रौर<br>मछली                     |
| जर्मन                                                        | जर्मन फ्रेंच    | डेनिश         | फिनिश<br>(मगोन) | (नगात)<br>माइरिश  | मोवेंजो-<br><u>केन</u> िय | डान्स<br>झलबेनियन      | भ्रंपेनी                               | जर्मन फ्रेंच             | म्राईसलेंडिक<br>नोवेंजियन              |
| ईसाई                                                         | \$              | :             | 2               | 2                 |                           | :                      |                                        | z                        | £                                      |
| ७० लाख                                                       | ५० लाख          | ४० लाख        | ४० लाख          | ३३ लाख            | ३० लाख                    | १२ लाख                 | ७ लाख                                  | ३ लाख                    | <b>१</b> लाख<br>२५ हजार                |
| मास्ट्रिया                                                   | स्वीटजरलैड      | डैनमार्क      | फिनलैंड         | मायरलैंड          | नोव्                      | भ्रलबेनिया             | भल्स्टर                                | लक्समवर्ग                | ग्राइसलेंड                             |
| <del>%</del>                                                 | ₩<br><b>~</b>   | ô             | ~               | 0,                | m<br>C                    | ۶۵<br>مر               | بر<br>بر                               | or<br>w                  | 20                                     |



| विशेष                       | ग्रलास्का<br>सम्मिलित      | जन संक्या<br>स्पेनिश विशेष | ब्रिटिय                              | स्पेनिश भौर<br>इंडियन | ७% रेडइंडियन<br>२५% वर्ण सकर<br>४% स्पेनिश |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| म्राधिक<br>संगठन का<br>ह्प  | प् ंजीवादी                 |                            | 2                                    | ***                   | £                                          |
| राजनैतिक<br>संगठन का<br>रूप | जनतन्त्र                   |                            | स्रौपनिवे<br>शिक<br>प्रजात <b>्य</b> | जनतस्त्र              | £                                          |
| प्रमुख<br>व्यवसाय           | कृषि, उद्योग               | ঞ্চ<br>ব                   | कृपि, उद्योग                         | चीनी श्रौर<br>तंबाकू  | क<br>प्र                                   |
| प्रमृत्व भाषा               | श्रंप्रजी                  | स्पेनिश                    | भग्रजी                               | स्पेनिश               | £                                          |
| प्रमुख<br>घुम               | ईसाई                       |                            | \$                                   |                       |                                            |
| लगभग<br>जनसंख्या            | १७ करोड़                   | २ करोड<br>२० लाख           | १ करोड़<br>४० लाख                    | ५० लाख                | ३६ लाख                                     |
| उत्तर<br>भ्रमेरिका          | संयुक्त राज्य<br>ग्रमेरिका | मेक्सिको                   | कनाडा                                | क्यवा                 | गोटीमाला                                   |
| नकशे<br>में<br>संख्या       | ~                          | r                          | m                                    | >>                    | <b>⊅</b> ⊀                                 |

| नियो-विशेष                     | वर्षासंकर-विशेष<br>रैड इंडियन | स्पेनिश-विशेष | वर्णसंकर-स्पेनिश<br>धौर रेडट डिग्न | जमाइका बहामा<br>होत क्रिका | स्पेनिश, विशेष<br>निमो | रेडइंडियन<br>विकेष स्पेतिका | वर्राशंकरविशेष | ब्रिटिश                       | डेनमार्कका<br>राज्य एस्किमो |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| पू जीवादी                      |                               | 6             | 6                                  | 2                          | <b>F</b>               |                             | <b>R</b>       | F                             | £                           |
| जनतन्त्र                       | 2                             | *             |                                    | पराधीन                     | जनतन्त्र               | *                           |                | पराधीन                        | * b                         |
| चीनी ग्रौर<br><sub>संबाद</sub> | त्त्र । कु<br>कृषि            | R             |                                    | £                          | 2                      | कोफी                        | ऋषि            | कोकी                          | मछली कृषि                   |
| भू                             | स्पेनिश                       |               | 2                                  | श्रंग्रेजी                 | स्पेनिश                | •                           | £              | शंग्रेजी                      | डेनिश                       |
| ईसाई                           | 2                             | £             | :                                  | £                          | :                      | £                           | *              | 2                             | 2                           |
| ३५ लाख                         | २० लाख                        | १८ लाख        | १२ लाख                             | १२ लाख                     | १० लाख                 | १० लाख                      | द लाख          | ६५ हजार                       | ३० हजार                     |
| हेरी                           | सालवेडोर                      | डोमिनीकन      | गर्गराज्य<br>निकारा गुन्ना         | वेंस्ट इंडीज               | कोस्टारिको             | होड़ैरास                    | पना <b>मा</b>  | <ul><li>बि. होड्रास</li></ul> | ग्रीनलैंड                   |
| US.                            | 9                             | រេ            | ω                                  | °~                         | ۰۰<br>۰۰               | 8                           | ev<br>m        | >><br>~                       | ×<br>~                      |

## द्विश अमेरिका

| पू जीवादी जनसंख्या-स्पेनिश,<br>मादि-इन्डियन एवं<br>यरोपीय | . E               |           | " "         |          |            |          |          |        |        | 33      | AND THE RESERVE OF THE PERSON | "         | 11 11        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| .p.                                                       |                   |           |             |          |            |          |          |        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |
| जनतन्त्र                                                  | <b>.</b>          | *         | ç           | :        | 8          | 2        | ž        | :      | 33     | पराधीन  | उपनिवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | :            |
| ,<br>पशुपालन                                              |                   |           | 2           | ž        |            | •        | :        | 2      | 33     | 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 2            |
| कृषि,                                                     | F                 | 2         | :           | 2        | 2          | 2        | =        | :      | =      | :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2         | 2            |
| स्पेनिश<br>रैडइंडियन                                      | 8                 |           | •           | "        |            |          | ŧ        | •      |        | ईगलिश   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ट्य       | म            |
| ईसाइ                                                      | 2                 |           | 3           | :        | :          | *        | :        | 44     | 11     | =       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | £            |
| ४ करोड़<br>५० लाख                                         | १ करोड़<br>४० लाख | १ करोड़   | ७१ लाख      | ५० लाख   | ४४ लाख     | ४० लाख   | ३२ लाख   | २२ लाख | १२ लाख | ४लाख    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २ लाख     | ३५ हजार      |
| ब्राजील                                                   | भ्रजन्टाइना       | कोलम्बिया | <u>पी</u> ह | चीली     | बेनीजुयेला | बोलिविया | इक्वेडोर | यह     | प्राच  | ब्रिटिश | गियाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | डच गियाना | फ्रैच गियाना |
| ~                                                         | or                | m         | >           | <b>∽</b> | w          | 9        | ม        | w      | °~     | ~<br>~  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8         | es.          |